| वीर                      | सेवा मन्दिर  |
|--------------------------|--------------|
|                          | दिल्ली       |
|                          | *            |
|                          | 897          |
| क्रम संख्या है<br>काल नं | रेर्डि काराल |
| वण्ड ———                 |              |



मखादेव जातक (६)

# जातक

## [ प्रथम खएड ]

भदन्त आनन्द कौसल्यायन

प्रकाशक

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

### प्रकाशक हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग

सर्वाधिकार मुरक्षित मूल्य ५)

मुद्रक—जे० के० शर्मा इलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस इलाहाबाद प्रथम परिचय के दिन से ही
मेरे
परम श्रद्धाभाजन
वर्तमान
सरकार द्वारा नजरबन्द
राहुल सोकृत्यायन
को

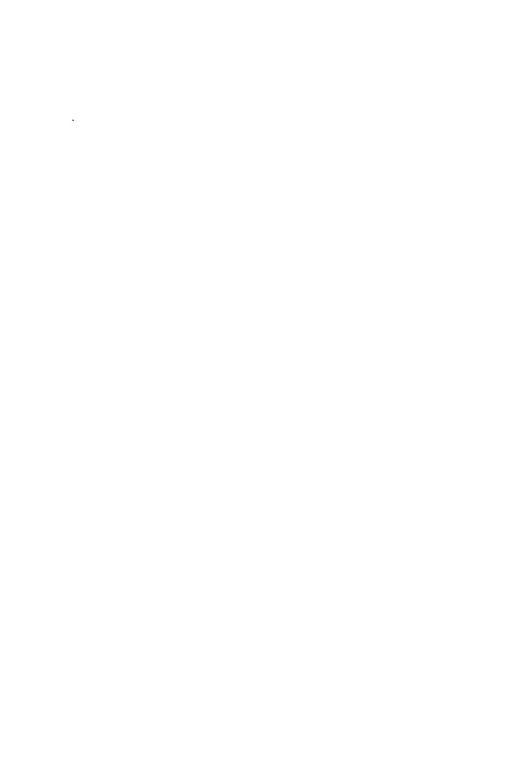

## वस्तु कथा

पालि वाङ्मय में तिपिटक (त्रिपिटक) का विस्तार इस प्रकार है'--

- १. सुत्तिपटक, निम्नलिखित पाँच निकायों में विभक्त है-
- (१) दीघनिकाय, (२) मज्भिमनिकाय, (३) संयुत्तनिकाय, (४) अंगुत्तरनिकाय, (५) खुद्दकनिकाय।

खुद्दकनिकाय के १५ ग्रन्थ है-

- (१) खुद्दकपाठ, (२) धम्मपद, (३) उदान, (४) इतिवृत्तक,
- (५) सुत्तनिपात, (६) विमानवत्यु, (७) पेतवत्थु, (८) थेरगाथा,
- (६) थेरी गाथा, (१०) जातक, (११) निद्देस, (१२) पटिसिन्भिदामग्ग,
- (१३) श्रपदान, (१४) बुद्धवंस, (१५) चरियापिटक ।
  - २. विनयपिटक निम्नलिखित भागों में विभक्त है-
- (१) महावग्ग, (२) चुल्लवग्ग, (३) पाराजिका, (४) पाचित्ति-यादि, (४) परिवार पाठ ।
  - ३. श्रिभिधम्मिपटक में सात ग्रन्थ है---
- (१) घम्मसंगणि, (२) विभंग, (३) धातुकथा, (४) पुग्गल पञ्जत्ति, (५) कथावत्थु, (६) यमक, (७) पट्टान ।

श्राचार्य्य बुद्धघोष के समय तक श्रयांत् चौथी पाँचवी शताब्दी ई० में इन सब ग्रन्थों ग्रथवा इन ग्रन्थों में से लिए गए उद्धरणों के लिए 'पालि' शब्द व्यवहृत होता था। श्राचार्य्य बुद्धघोष ने इन ग्रन्थों में से जहाँ कही कोई उद्धरण लिया है वहाँ 'ग्रयमेत्य पालि' (यहाँ यह पालि है) वा 'पालियं वृत्ते' (पालि में कहा गया है) का प्रयोग किया है। जिस प्रकार पाणिनि ने 'छन्दिस' शब्द

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> सुमञ्जल विलासिनी (बीघनिकाय ब्रह्मकथा) की निदान कथा।

से बेदों का तथा 'भाषायाम्' से तत्कालीन प्रचलित संस्कृत का उल्लेख किया है, उसी प्रकार ग्राचार्य्य बुद्धघोष ने 'पालियं' से तिपिटक वा मूलवचन को तथा 'ग्रहुकथायं' से उनके समय में सिहल द्वीप में विद्यमान सिहल ग्रहुकथाश्रों को याद किया है।

श्रद्धकथा वा अर्थंकथा का मतलब है अर्थं सहित कथा। तिपिटक को समक्ष्रने के लिए भाष्य की आवश्यकता पड़ती थी। कहा जाता है कि महेन्द्र स्थिवर जब बुद्ध शासन की स्थापना करने के लिए सिहल गए, तब वे तिपिटक के साथ उसकी अर्थंकथाएँ भी ले गए थे। हो सकता है कि अट्ठकथाओं की रचना तो सिहल में ही हुई हो; लेकिन उनको अधिक प्राचीन बनाने के लिए महेन्द्र से उनका सम्बन्ध जोड़ दिया गया हो। आरम्भ मे तिपिटक के सुत्रों को समक्षाने के लिए उनके अर्थों को अधिक स्पष्ट करने के लिए उनके साथ कथाएँ कहने की भी परिपाटी रही होगी; जिन्हें पीछे लेख-बद्ध कर लिया गया।

सिंहल अर्थकथाओं का पीछे आचार्य्य बुद्धघोष द्वारा पालि रूपान्तर हुआ। सिंहल में वे केवल सिंहल वासियों के काम की थीं; पालि में होने से वह अन्य देशवासियों के लिए भी उपयोगी हुईं। वे रूपान्तर इतने सुन्दर बने कि उनका आदर तिपिटक के समान होने लगा।

'पालि' श्रसल में किसी भाषा का नाम नहीं रहा है। भाषा का नाम तो रहा है मागधी। पालि तो केवल मूल-वचन का पर्व्यायवाची शब्द रहा है।

जो अर्थकथाएँ इस समय उपलब्ध हैं, वे इस प्रकार है---

१. समन्त पासादिका

विनय ग्रद्वकथा।

२. सुमञ्जलविलासिनी

दीघनिकाय ग्रद्वकथा

<sup>&#</sup>x27; बुद्ध घोष कृत चारों निकायों की ब्रहुकथाओं में ब्रारम्भ में ही इस प्रकार ब्राता है—

सीहलदीपं पन श्राभता विसना महामहिन्देन, ठिपता सीहलभासाय वीपवासीनमत्थाय। <sup>व</sup>पालि विय तम्मग्गर्तुं (महावंस)।

३. पपंच सूदिनी

मज्भिम निकाय भट्टकथा संयुत्त निकाय ग्रहकथा

४. सारत्य पकासिनी ५. मनोरथ पुरिणी

श्रंगुत्तर निकाय श्रद्धकथा

६. लुद्दकनिकाय के प्रन्थों पर भिन्न भिन्न नामों से श्रद्धकथाएँ

७. ग्रह सालिनी धम्मसंगणि पर अद्रकथा

सम्मोह विनोदनी

विभंग ग्रद्वकथा

६ पञ्चप्पकरण भ्रद्वकथा जिसमें निम्नलिखित पाँच भ्रद्वकथाएँ हैं---

- (१) धातुकथाप्पकरण ग्रद्वकथा
- (२) पुग्गल पञ्जत्तिप्पकरण ग्रटुकथा
- (३) कथावत्थु म्रहकथा
- (४) यमकप्पकरण ग्रटुकथा
- (५) पट्टानप्पकरण ग्रद्धकथा।

ऊपर जो तिपिटक का वर्गीकरण दिया है, ग्रहुकथाचार्य्यों का मत है कि वह राजगृह मे हुई प्रथम संगीति के ग्रनुसार है। उनका कहना है कि भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद सुभद्र भिक्षु ने भिक्षुग्रों को सान्त्वना देते हुए कहा कि ''ग्रावुसो! मत शोक करो। मत रोग्रो! हम मुक्त हो गए। उस महा-श्रमण से पीड़ित रहा करते थे कि यह करो और यह न करो । अब हम जो चाहेंगे करेंगे, जो नही चाहेगे उसे नही करेगे।''' तब महाकश्यप स्थविर को भय हुम्रा कि कही सद्धमें का अन्तर्धान न हो जाय। उसके रक्षार्थ उन्होंने पाँच सौ ग्रर्हत भिक्षुग्रो की एक संगीति बुलाई। उस संगीति में पहले उपालि महास्थविर से पुछकर विनय का संगायन हुआ और बाद में स्नानन्द महास्थविर से सूत ग्रीर ग्रभिधम्म पिटक पूछा गया । एक मत है कि जातक, महानिद्देस, चुल्ल निद्देस, पटिसम्भिदामग्ग, सुत्तनिपात, धम्मपद, उदान, इतियुत्तक, विमानवत्यु, पेतवत्थु, थेरगाथा तथा थेरीगाथा अभिधम्मपिटक के अन्तर्गत संगृहीत हुए । दूसरा मत है ये ग्रन्थ तथा चरिया-पिटक, अपदान और बुद्धवंस मिलकर खुद्दक-

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> देखो चुल्लवग्ग वंशशतिका स्कन्धक (राहुल सांकृत्यायन द्वार<sup>ः</sup> हिन्दी में ग्रनुदित) ।

निकाय के नाम से सुत्तन्त पिटक के अन्तर्गत गिने गए।

लेकिन प्रथम संगीति का जो वर्णन चुल्लवग्ग में आया है, उस वर्णन में कही तिपिटक का जिकर नहीं। और तो क्या पिटक शब्द ही नहीं। उस समय 'घम्म और विनय' का संगायन हुआ था। 'घम्म और विनय' के अन्तर्गत टीक कितना वाङ्मय रहा, कहना कठिन है। तो भी जब चुल्लवग्ग में द्वितीय संगीति का विस्तृत वर्णन मिलता है तो इतना नो कह ही सकते है कि प्रथम संगीति में सारे चुल्लवग्ग का संगायन (—पाठ) नहीं हुआ।

ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक काल पर्यंन्त बुद्धवचन के दो ही विभाग रहे—अम्म और विनय तथा उस समय तक तिपिटक के ग्रन्थों की रचना होती रही। अभिधम्मपिटक के एक ग्रन्थ—कथावत्थु—के रचयिता स्पष्ट ही ग्रशोकगुरु मोग्गलिपुत तिस्स स्थविर थे।

बुद्धवचन का एक प्राचीन वर्गीकरण स्वयं तिपिटक मे है। उसके अनुसार बुद्धवचन इन नौ भागो मे विभक्त है—

(१) सुत्त, यह शब्द सूत्र तथा सूक्त दोनों संस्कृत शब्दों का रूपान्तर समभा जाता है। कुछ लोगों ने पालि सुत्त को सूत्र कहा है। दूसरों ने श्रापत्ति की है—क्योंकि यह पाणिनि के व्याकरण सूत्रों की तरह छोटे श्राकार के नहीं है, इसलिए इन्हें सूत्र न कह कर सूक्त कहना चाहिए, जैसे वेद के सूक्त।

संस्कृत बौद्ध साहित्य में सुत्तों को सूत्र ही कहा गया है। इतर संस्कृत साहित्य में भी आक्वलायन सूत्र आदि गृह्य सूत्रों से अपेक्षाकृत समान होने के कारण सुत्तों को सूत्र कहना ही ठीक होगा। अंगुत्तर निकाय के एकक निपात आदि में जो छोटे छोटे बुद्ध-वचन हैं, वे ही वास्तव में प्राचीन सूत्र है। और जिन सूत्रों को सूक्त कहने की अधिक प्रवृत्ति होती है, वह इन सूत्रों पर लिखे गए वेय्याकरण (==व्याख्याएँ) हैं।

यहाँ तो इतना ही अभिप्रेत है कि अशोक के समय से बुद्ध वचन के एक अंश के लिए सुत्त शब्द व्यवहृत होता था।

<sup>ै</sup> पुमङ्गल विलासिनी तथा समन्त पासाविका की निवान कथा। <sup>२</sup> भट्टसालिनि, कथावत्यु स्रट्ठकथा।

- (२) गेय्य-प्रलगदूपम सुत्त (मिल्फिम निकाय २२वाँ सूत्र) की घट्टकथा में लिखा है कि सुत्तों में जो गाथाग्रों का हिस्सा है वह गेय्य है, उदाहरण के लिए संयुत्त निकाय का ग्रारम्भिक हिस्सा। सभी प्रकार की गाथाग्रों को यदि गेय्य माना गया होता तो, उन गाथाग्रों का कोई पूथक वर्गीकरण रहा होता। प्रतीत होता है कि किसी खास तरह की गाथाग्रों की ही संज्ञा गेय्य रही होगी।
- (३) बेय्याकरण---- अर्थ है व्याख्या। किसी सूत्र का विस्तारपूर्वक अर्थ करने को वेय्याकरण कहते हैं। भविष्यद्वाणी के अर्थ में जातक में व्याकरण शब्द आया है। किन्तु इस शब्द का न तो उस व्याकरण से कुछ सम्बन्ध है और न संस्कृत वा पालि के व्याकरण साहित्य से।
- (४) गाथा—बुद्धघोषाचार्य्यं ने धम्मपद, थेरगाथा और थेरीगाथा की गिनती गाथा में की है। इनमें से थेरगाथा में अशोक के भाई वीतसोक की गाथाएँ उपलब्ध है। इस से तथा इसकी रचना शैली से सिद्ध है कि इस ग्रन्थ का वर्तमान रूप भगवान के परिनिर्वाण के तीन चार सौ वर्ष बाद का है।
- (४) उदान—मूल अर्थं है उल्लास-वाक्य । खुद्दकितकाय में जो उदान नामक अन्थ है उसके अतिरिक्त सुत्तिपटक में जहाँ तहाँ और भी अनेक उदान आए हैं । यह कहना कठिन है कि इनमें से कितने उदान अशोक से पूर्व के है ।
- (६) इतिवृत्तक-खुद्क निकाय का इतिवृत्तक १२४ इतिवृत्तकों का संग्रह है। इनमें से कुछ अशोक के समय के और पहले के भी हो सकते हैं।
- (७) जातक—यह कथा-साहित्य सर्व प्रसिद्ध है। अनेक दृश्य साँची, भरहुत अगिद के स्तूपों की वेष्ठनी (रेलिंग) पर खुदे मिलते हैं जो कि १५० ई० पू० के आसपास के हैं। इस पर विस्तृत विचार आगे किया ही गया है।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> इमिंह्म बुद्धप्पादे ग्रहारस वस्साधिकानं द्विश्नं वस्स सतानं मस्थके धम्मासोक रञ्जो कणिटुभाता हुत्था निब्बत्ति । तस्स जीतसोकोति नामं ग्रहोसि (बीतसोक थेरस्स गाथा वण्णना) ।

<sup>े</sup> सांची---भेलसा (प्राचीन विदिशा) के पड़ोस में।

<sup>ै</sup> भरहत-इलाहाबाद से १२० मील दक्षिण-पश्चिम एक गाँव।

- (द) ग्रब्भुतधम्म—अर्थं है ग्रसाधारण-धमं। हो सकता है कि भगवान् बुद्ध और उनके शिष्यों में जो ग्रसाधारण बातें रही उनका वर्णन करने वाला कोई ग्रन्थ रहा हो; किन्तु इस प्रकार का कोई ग्रन्थ न ग्रब प्राप्य है न ग्राचार्य्यं बुद्धधोष के ही समय में रहा है। उन्होंने लिखा है "भिक्षुग्रो, ये चार ग्राश्चर्यं ग्रद्भुतधर्म ग्रानन्द में हैं" इस कम से (ग्रर्थात् बुद्ध के इस वाक्य के ग्रनुसार) जितने भी ग्राश्चर्यं ग्रद्भुतधर्मों से युक्त सूत्र हैं, वे सभी ग्रब्भुत धम्म जानने चाहिए।"
- (६) वेदल्ल-महावेदल्ल ग्रीर चुल्लवेदल्ल दो मुत्त हैं। इन दोनों सूत्रों में (१) महाकोट्टित तथा सारिपुत्र के, (२) भिक्षणी घम्मदिन्ना तथा उसके पूर्व ग्राश्रम के पति के प्रश्नोत्तर हैं। इनसे वेदल्ल नाम के ग्रंग्रह में किस प्रकार के सूत्र रहे होंगे, इसका कुछ ग्रनुमान लग सकता है। प्रतीत होता है कि भगवान् बुद्ध के साथ श्रमण-ब्राह्मणों के जो प्रश्नोत्तर होते थे, वे वेदल्ल कहलाते थे।

सारे तिपिटक में वा नौ श्रंगों वाले बुद्ध वचन में, कितना वास्तव में बुद्ध तथा उनके शिष्यो का उपदेश हैं और कितना पीछे की भर्ती, कहना कठिन हैं।

श्रशोक के भाशू शिलालेख में सात बुद्धोपदेशों का नाम श्राया है, जिनको-श्रशोक चाहता था कि भिक्षु भिक्षुणियाँ, उपासक उपासिकाएँ सुने तथा धारण करें । वे बुद्धोपदेश यह हैं—

<sup>&#</sup>x27; चत्तारो मे भिक्खवे, श्रच्छरिया श्रव्भुता धम्मा श्रानन्देति श्रादिनय-पवत्ता सब्बेपि श्रच्छरियवभुतधम्मपटि-संयुत्ता सुत्तन्ता श्रवभुतधम्मंति वेदि-तब्बा ।

<sup>े</sup> मिक्सिम निकाय, (४३, ४४) ।

<sup>ै....</sup>भगवता बुधेन भासिते सबे से सुभासिते वा ए चु खो भंते हिमयाये विसेया हेवं स घंमे चिलिठितिके होसतीति ग्रलहामि हकं तं वतवे [.] इमानि भन्ते धंम पालियायानि विनयसमुकसे ग्रलियवसानि ग्रनागत भयानि मुनिगाथा मोनेयसूते उपितसपिसने ए चा लाघुलोवावे मुसावावं ग्रिधिगच्च भगवता बुधेन भासिते एतान भंते घंमपिलयायानि इच्छामि कि सि (?) बहुके भिखु-

(१) विनयसमुकसे, (२) भ्रालयवसानि, (३) भ्रानागतभयानि, (४) मुनिगाथा, (५) मोनेयसूते, (६) उपतिसपसिने, (७) लाघुलोवादे भुसावादं श्रिधिगच्च भगवता बुद्धेन भासिते।

वे बुद्धोपदेश वर्तमान त्रिपिटक में कौन कौन से हैं, इनका अनेक विद्वानों ने विचार किया है। श्री धम्मानन्द जी कोसम्बी को वे इस क्रम से स्वीकृत हैं —

- (१) विनयसमुकसे = अम्मचनकपवत्तन सुत्त
- (२) ग्रलियवसानि=ग्ररियवंसा (ग्रंगुत्तर, चतुनक निपात)
- (३) श्रनागत भयानि **= श्रनागतभयानि** (श्रंगुत्तर, पञ्चक निपात)
- (४) मुनिगाया=मुनि सुत्त (सुत्तनिपात)
- (५) मोनेयसूते = नाळकसुत्त (सुत्तनिपात)
- (६) उपतिस पसिने=सारिपुत्तसुत्त (सुत्तनिपात)
- (७) लाधुलोवाद साहुलोवाद (मज्भिम नि० सुत्त ६१)

इन सात सुत्तों में से चार सुत्त सुत्तिनपात से लिए गए हैं। इससे सुत्त-निपात का महत्त्व तथा प्राचीनता स्वयं-सिद्ध है। सुत्तिनिपात खुद्दक निकाय का एक ग्रन्थ है; ग्रीर निद्देस, नाम से सुत्तिनिपात के ही कुछ सुत्तों की एक टीका भी

पाये च भिखुनिये चा ग्रभिक्षिनं सुनयु चा उपघालेयेयु चा हेवं हेवा उपासका चा उपासिका चा [.] एतेनि भंते इमं लिखापयामि ग्रभिहेतं म जानंतित (ग्रशोक के घमं लेख—जनार्वन भट्ट, एम० ए०) ।

हिन्दी—...जो कुछ भगवान् बुद्ध ने कहा है सब सुभाषित है। पर जैसे मुभे दिखाई देता है कि इस प्रकार सद्धमं चिरकाल तक स्थित रहेगा, वह कहना उचित समभता हूँ। मैं इन धर्मपर्यायों को—विनय समुकसे...
...और मृषावाद के बारे में भगवान् द्वारा उपविष्ट राहुलोवाद को चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? यही कि बहुत से भिशु और भिक्षणियाँ सुनें तथा धारण करें। इसी प्रकार उपासक उपासकायें भी। भन्ते, मैं यह लेख लिख-वाता हूँ कि लोग मेरा ग्राभिप्राय जानें।

<sup>&#</sup>x27;भगवान बुद्ध (मराठी); इण्डियन झाण्टीक्वेरी १६१२, फर्वरी।

खुद्किनिकाय के अन्तर्गत है। इससे अनुमान होता है कि सुत्तिनिपात खुद्कि निकाय के निद्से सदृश ग्रन्थों की अपेक्षा एक या दो शताब्दी प्राचीन है।

बुद्धवचन का नौ अंगों के रूप मे जो प्राचीनतर वर्गीकरण है, उसमें भी जातक का समावेश होने से उसकी प्राचीनता तथा महत्त्व स्पष्ट ही है। जब हम देखते है कि साँची, भरहुत आदि स्थानों में अनेक जातक कथाओं के चित्र उत्कीण है, तब उनकी प्राचीनता तथा महत्त्व और भी बढ़ जाता है।

जातक शब्द का अर्थ है जन्म सम्बन्धी। विकासवाद के अनुसार एक फूल को विकसित होने के लिए. उस पुष्प की जाति विशेष के अस्तित्व में आने में लाखो वर्ष लग जाते हैं। तब क्या कोई भी प्राणी साठ या सत्तर, अधिक से अधिक सौ वर्ष के जीवन में बुद्ध बन सकता है? उसे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक जन्म धारण करने ही होंगे। गौतम बुद्ध को भी धारण करने पड़े। बुद्ध होने से पूर्व अपने सब पिछले जन्मों तथा अन्तिम जन्म में उनकी संज्ञा बोधि-सत्त्व रही। बोधि का अर्थ बुद्धत्व और सत्त्व का अर्थ प्राणी—बुद्धत्व के लिए प्रयत्नशील प्राणी। जातक में बोधिसत्त्व के पाँच सौ सैतालिस जन्मों का उल्लेख है।

लेकिन बौद्ध तो श्रात्मा को ही नहीं मानते। फिर यह जन्मान्तरवाद कैसा ? जब श्रात्मा ही नहीं, तो पुनर्जन्म कैसे हो सकता है ? प्रश्न समुचित है। सामान्यतया सभी श्रबौद्ध दर्शन श्रात्मवाद के विना जन्मान्तरवाद की कल्पना कर ही नहीं सकते। भगवद्गीता ने जिस जन्मान्तरवाद को स्वीकृत किया है, वह श्रात्मवाद की ही भित्ति पर है।

बुद्धधर्म किसी ग्रात्मा को जो शाश्वत तथा नित्य समभा जाता है नहीं स्वीकार करता। श्राचार्य दस्वन्धे कृत ग्राभिधर्मकोष की एक कारिका है—

नात्मास्ति; स्कन्धमात्रं तु कर्मक्लेशाभिसंस्कृतम् । अन्तराभव-सन्तत्या कृक्षिमेति प्रदीपवत् ॥३–१८॥

<sup>&#</sup>x27;भरहुत शिलालेख—श्री बरुग्रा तथा सिनहा—कलकत्ता यूनिवर्सिटी १६२६)।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> ग्राचार्य्य वसुवन्धु का समय चौथी-पाँचवीं शताब्दी है।

भात्मा नाम का कोई नित्य घ्रुव, अविपरिणाम स्वभाव वाला पदार्थं नहीं है। कमें से तथा (अविद्या आदि) क्लेशों से अभिसंस्कृत पञ्चस्कन्धं मात्र ही पूर्व-भव संतति कम से एक प्रदीप से दूसरे प्रदीप के जलने की तरह गभें में प्रवेश पाता है।

, इसी प्रकार राजा मिलिन्द<sup>र</sup> ने महास्थिवर नागसेन से प्रश्न किया— यदि संक्रमण<sup>र</sup> नही होता तो पुनर्जन्म कैसे होता है ?

हाँ महाराज, बिना संक्रमण हुए पुनर्जन्म होता है।

१. भन्ते, सो कैसे होता है ? कृपया उपमा देकर समभावे।

महाराज ! यदि कोई एक बत्ती से दूसरी बत्ती जला ले तो क्या यहाँ एक बत्ती दूसरी में संक्रमण करती हैं ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! इसी तरह बिना संक्रमण हुए पुनर्जन्म होता है।

२. कृपया फिर भी उपमा दे कर समभावें?

महाराज ! क्या भ्रापको कोई श्लोक याद है जो भ्रापने भ्रपने गुरु के मुख से सीखा था ?

हाँ, याद है।

महाराज ! क्या वह श्लोक आचार्य्य के मुख से निकल कर आपके मुख में घुत गया ?

नहीं भन्ते !

महाराज ! इसी तरह बिना संक्रमण हुए पुनर्जन्म होता है।

भन्ते ! भ्रापने भ्रच्छा समभाया ।

फिर राजा बोला—भन्ते ! ऐसा कोई जीव है जो इस शरीर से निकल कर दूसरे में प्रवेश करता है ?

नहीं, महाराज।

<sup>ै</sup>रूप, बेंदना, संज्ञा, संस्कार, तथा विज्ञान।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> राजा मिलिन्द का समय ई० पु० १५० है।

<sup>ै</sup> भ्रात्मा का एक शरीर को छोड़ कर दूसरे को वारण करना।

भन्ते ! यदि इस शरीर से निकल कर दूसरे शरीर में जाने वाला नही है, तब तो वह श्रपने पाप कर्मों से मुक्त हो गया ।

हाँ, महाराज ! यदि उसका फिर जन्म नहीं हो तो ग्रलबत्ता वह ग्रपने पापकर्मों से मुक्त हो गया ग्रौर यदि वह फिर जन्म ग्रहण करे तो मुक्त नही हुगा।

कृपया उपमा देकर समकावें।

महाराज ! यदि कोई स्रादमी किसी दूसरे का स्राम चुरा ले तो दण्ड का भागी होगा या नही ?

हाँ भन्ते ! होगा।

महाराज ! उस म्राम को तो उसने रोपा नही था जिसे इसने लिया, फिर दण्ड का भागी कैसे होगा ?

भन्ते ! उसके रोपे हुए आम से ही यह भी पैदा हुआ, इसलिए वह दण्ड का भागी होगा।

महाराज ! इसी तरह, एक पुरुष इस नामरूप से अच्छे बुरे कर्म करता है। उन कर्मों के प्रभाव से दूसरा नामरूप जन्म लेता है। इसलिए वह अपने पाप कर्मों से मुक्त नहीं हुआ।

भन्ते ! स्रापने ठीक समभाया।

जब तक मनुष्य की स्रविद्या-तृष्णा का नाश नहीं होता, तब तक उसका. स्रच्छा बुरा कर्म ही उसका सब कुछ है। भगवान् का उपदेश है— "भिक्षुभो, सभी को इस बात पर सदा मनन करना चाहिए कि मेरा जो कुछ भी है कर्म ही है, कर्म ही दायाद है, कर्म ही से उत्पत्ति है, कर्म ही बन्धु है, कर्म ही शरण-स्थान है, जो मै अच्छा बुरा कर्म कर्ष्णा उसका मै उत्तराधिकारी होऊँगा।"

<sup>&#</sup>x27;भिक्षु जगदीश काश्यप कृत मिलिन्द-प्रश्न का हिन्दी अनुवाद (३-२-१३, ३-२-१६)।

<sup>ै</sup> कम्मस्सकोम्हि, कम्मदायादो, कम्मयोनि, कम्मबन्ध्, कम्मपटिसरणो यं कम्मं करिस्सामि कल्याणं वा पापकं वा तस्स दायादो अविस्सामीति श्रीभण्हं पच्चवेक्खितब्बं गहट्ठेन वा पब्बजितेन वा (श्रंगुत्तर निकाय, पंचक निपात, द्वितीय पण्णासक, प्रथम वर्ग, सातवाँ सुत्र) ।

तृष्णा के क्षय हो जाने पर कर्म का भी क्षय हो जाता है घौर पुनर्जन्म का भी; लेकिन जब तक तृष्णा का क्षय नहीं होता तब तक तो प्राणी को जन्म जन्मान्तर तक जन्मों के चक्कर में रहना ही पड़ता है। बुद्ध ने जब बुद्धगया में बोधि-वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, उस समय उन्होंने सर्वप्रथम यही कहा—

"दु:खदायी जन्म बार बार लेना पड़ा। मैं संसार में (शरीर रूपी गृह को बनाने वाले) गृहकारक को पाने की खोज में निष्फल भटकता रहा। लेकिन गृहकारक ! अब मैंने तुके देख लिया। (अब) तू फिर गृह निर्माण न कर सकेगा। तेरी सब कड़ियाँ टूट गईं। गृह-शिखर बिखर गया। चित्त निर्वाण प्राप्त हो गया; तष्णा का क्षय हो गया।"

बुद्ध की शिक्षा के अनुसार रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान इन पाँच स्कन्धों का ही यह व्यक्ति वा संसार बना है; इन पाँच स्कन्धों की धारा अच्छे बुरे कर्मानुसार बहती रहती है, बहती रही है और तब तक बहती रहेगी जब तक कोई व्यक्ति तृष्णा का सम्पूर्ण क्षय नहीं कर लेता।

पुनर्जन्म प्रायः सभी भारतीत दर्शन सम्मत है। बुद्ध की शिक्षा की विशेषता यही है कि श्रनात्मवाद के साथ पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है। जन्म मरण के बन्धन से मुक्त होना तो आज दिन भारतीय दार्शनिकों का सामान्य श्रादर्श है।

तिपिटक में जिस जातक (ग्रन्थ) का समावेश है वह केवज गाथाओं का संग्रह है। जिस प्रकार धम्मपद एक चीज है और धम्मपद श्रद्धकथा दूसरी, उसी प्रकार जातक एक चीज है और जातक श्रद्धकथा दूसरी। अन्तर यह है

<sup>े</sup> धम्मपद (जरावग्ग १४३, १४४) की यह दो गायाएँ प्रथम संबुद्ध गायाएँ कही जाती हैं---

श्चनेक जाति संसारं सन्धाविस्सं ग्रनिब्बिसं गहकारकं गवेसन्तो दुक्खा जाति पुनप्पृनं, गहकारक ! दिट्ठोसि पुन गेहं न काहसि, सब्बा ते फासुका भग्गा गहकूटं विसंखितं, विसंखारगतं चित्तं तण्हानं खयमण्यका॥

कि धम्मपद का ग्रर्थ बिना घम्मपद श्रद्धकथा के समक्त में ग्रा सकता है। जातक यद्यपि धम्मपद ही की तरह गाथाएँ मात्र हैं तो भी उन गाथाओं से, यदि पहले से कथा मालूम हो तो, पाठक को वह कथा याद ग्रा सकती है। यदि कथा मालूम न हो तो अकेली गाथाओं से उद्देश्य पूरा नहीं होता। बिना जातकट्ठ कथा के जातक श्रघ्रा है।

फिर जातक में केवल भगवान् बुद्ध के पूर्व जन्मों से सम्बन्ध रखने वाली गाथाएँ भर है। जातक हुकथा में अट्ठकथा सहित असल जातक कथाएँ आरम्भ होने से पहले निवान कथा नाम का एक लम्बा उपोद्धात है। इस निदान-कथा में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र के साथ उनके पूर्व के २७ बुद्धों का भी जीवन चरित्र है। यह सारा का सारा बुद्धवंस से लिया प्रतीत होता है।

जातकट्टकथा के बगला ग्रनुवादक श्री० ईशान् चन्द्र घोष ने ग्रपने ग्रनु-वाद में केवल जातक कथाग्रों वाले ग्रंश का ग्रनुवाद दिया है। प्रस्तुत हिन्दी ग्रनुवाद निदान-कथा सहित सारी जातकट्टकथा का ग्रविकल ग्रनुवाद है।

जातक की ऋटुकथा तीन भागों में विभक्त है—(१) दूरे निदान, (२) श्रविदूरे निदान, (३) सन्तिके निदान।

बोधिसत्त्व ने जब सुमेध तपस्वी का जन्म ग्रहण कर भगवान् दीपङ्कर के चरणों मे जीवन समर्पित किया, उस समय से लेकर वेस्सन्तर का शरीर छोड़ तुषित स्वर्ग लोग मे उत्पन्न होने तक की कथा दूरे-निदान कही जाती

<sup>ं</sup> बुद्धवंस के २७ बुद्ध इस प्रकार हैं—(१) तण्हङ्करो, (२) सेधङ्करो, (३) सरणङ्करो, (४) बीपङ्करो, (४) कोण्डञ्ज, (६) मङ्गलो, (७) मुन्मनो, (६) रेवतो, (६) सोभितो, (१०) ग्रनोमदस्सी, (११) पदुमो, (१२) नारदो, (१३) पदुमृत्तरो, (१४) सुमेघो, (१४) सुजातो, (१६) पियदस्सी, (१७) ग्रत्यदस्सी, (१८) विस्तत्य, (२०) तिस्स, (२१) फुस्स, (२२) विपस्सी, (२३) सिखी, (२४) वेस्सभू, (२४) कक्तुसन्ध, (२६) कोणागमनो, (२७) कस्सप। ग्रन्तिम छ या सात बृद्धों के नाम भरहुत में ग्रंकित हैं—भरहुत शिलालेख (पृ० ४३)।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> देखो वेस्सन्तर जातक (५४७)।

है। तुषित-लोक से च्युत होकर महामाया देवी के गर्भ से उत्पन्न हो .... बोषगया में बुद्धत्त्व प्राप्त करने तक की कथा श्रविदूरे-निवान कही जाती है। जहाँ जहाँ भगवान् बुद्ध ने विहार करते समय कोई जातक कही, उन स्थानों का जो उल्लेख है, वह सन्तिके-निवान है।

जितनी जातक कथाएँ हैं, वे दूरे-निदान के ही अन्तर्गत आती हैं। हर जातक कथा चार विभागों में विभक्त हैं—(१) पच्चुपभ्रवत्यु, (२) असीत वत्यु, (३) अत्थवण्णना, (४) समोधान। पच्चुपभ्रवत्यु से मतजब है वर्त-मान-कथा अर्थात् अगवान् बुद्ध के समय की कोई घटना; उदाहरण के लिए पहली अपण्णक जातक में ही अनाथिपिण्डक के साथ पाँच सौ तैथिकों (बुद्ध-मत से भिन्न मतों के अनुयाइयों) के बुद्ध की शरण में आने जाने की कथा। अतीत-वत्यु का मतलब है किसी भी ऐसे अवसर पर भगवान् द्वारा कही गई पूर्व जन्म की कथा; जैसे पहली जातक में ही कान्तार में जाने वाले बंजारों की कथा। अत्येक कथा में एक या अनेक गाथाएँ हैं। अत्थवण्णना का मतलब है इन गाथाओं की व्याख्या; जिसमें गाथाओं का शब्दार्थ और विस्तु-तार्थ रहता है। समोधान सदैव अन्त में आता है जिसमें बुद्ध बताते है कि उन्होंने जो अतीत-वत्यु सुनाई उस अतीत-वत्यु के प्रधान पात्रों में कौन कौन था? वे स्वयं उस समय किस योनि में उत्पन्न हुए थे।

इस अनुवाद में हम ने पच्चुपन्नवत्यु को वर्तमान कथा कहा है; अतीत-बत्यु को अतीत कथा। ऐसे पाठकों के लिए जिनका अधिक ध्यान कथामात्र की ओर हो प्रत्येक गाथा के नीचे अपना स्वतन्त्र अनुवाद दे दिया है। उसके आगे की अत्थवण्णना (व्याख्या) के आरम्भ और अन्त में दो लकीरें खींच दी हैं।

म्राखिर में जो समोधान म्राए हैं उन्हें हमने गलती से कथाभ्रों का सारांश कह दिया है। वह ठीक नहीं। समोधान का भ्रयं केवल पूर्वपात्रों का मेल बैठाना मात्र है।

कुल जातक कितने हैं ? धर्यात् बोधिसत्त्व ने बुद्ध होने से पूर्व ठीक ठीक कितनी बार जन्म ग्रहण किया हैं ? कहना कठिन ही नहीं असम्भव हैं। खुद्दक निकाय के चरिया-पिटक में ३५ चर्या वा चरित्र हैं। वे ३५ चरियाएँ जातकट्ठ कथा में इस प्रकार हैं—

#### [ १= ]

#### चरियापिटक जातक १. ग्रकित्ति चरियं १. ग्रकित्ति जातक (४८०) २. सङ्ख चरियं २. सङ्खपाल जातक (५२४) ३. कुरुधम्म चरियं ३. कुरुधम्म जातक ४. महासुदस्सन चरियं ४. महासुदस्सन जातक ५. महागोविन्द चरियं प्र. (देखे महागोविन्द सूत्र दीर्घ निकाय) ६. निमि राज चरियं ६. निमि जातक (५४१) ७. खण्डहाल जातक (५४२) ७. चन्दकुमार चरियं सिविराज चरियं प्त. सिवि जातक (४**६**६) **६. वेस्सन्तर** चरियं वेस्सन्तर जातक (५४७) १०. ससपण्डित चरियं १०. सस जातक (३१६) ११. सीलवनाग चरियं ११. सीलवनाग जातक (७२) १२. भूरिदत्त चरियं १२. भूरिदत्त जातक (५४३) १३. चम्पेय्यनाग चरियं १३. चम्पेय्य जातक (५०६) १४. चुलबोधि चरियं १४. चुल्लबोधि जातक (४४३) १५. महिसराज चरियं १५. महिस जातक (२७८) १६. रुराज चरियं १६. रुरु जातक (४८२) १७. मातङ्ग चरियं १७. मातङ्ग जातक (४६७) १८. धम्माधम्मदेवप्त्त चरियं १८. घम्म जातक (४५७) १६. जयदिस्स चरियं १६. जयदिस जातक (५१३) २०. सङ्खपाल चरियं २०. सङ्खपाल जातक (५२४) २१. युधञ्जय चरियं २१. युवञ्जय जातक (४६०) २२. सोमनस्स चरियं २२. सोमनस्स जातक (५०५) २३. भ्रयोघर चरियं २३. ध्रयोघर जातक (५१०) २४. भीस चरियं २४. भिस जातक (४८८) २५. सोणपण्डित चरियं २५. सोण नन्द जातक (५३२)

२६. तेमिय जातक (५३८)

२७. कपि जातक (२५०)

२६. तेमिय चरियं

२७. कपिराज चरियं

| ₹5. | सच्चसव्ह्य पण्डित चरियं | २८. सच्चंकिर जातक (७३)    |
|-----|-------------------------|---------------------------|
| 35  | वट्टपोतक चरियं          | २६. वट्ट जातक (३४)        |
| ₹0. | मच्छराज चरियं           | ३०. मच्छ जातक (३४)        |
| 38. | कण्हदीपायन चरियं        | ३१. कण्हदीपायन जातक (४४४) |
| ३२. | सुतसोम चरियं            | ३२                        |
| ₹₹. | सुवण्णमास चरियं         | ३३. साम जातक (५४०)        |
| ₹४. | एकराज चरियं             | ३४. एकराज जातक (३०३)      |
| ३४. | महालोमहंस चरियं         | ३४. लोमहंस जातक (६४)      |
|     |                         |                           |

संस्कृत बौद्ध साहित्य में जातक माला नाम का एक ग्रन्थ है; जिसके रच-यिता आर्यशूर हैं। तारानाथ ने आर्यशूर श्रौर प्रसिद्ध महाकवि अश्वघोष को एक ही कहा है। लेकिन यह ठीक नही। आर्यशूर की जातकमाला में कुल ३४ जातक हैं।

इसी प्रकार श्री० ईशानचन्द्र के श्रनुसार महावस्तु नामक ग्रन्थ में लगभग ६० कथाएँ हैं।

थेरवादियों वा सिंहल, स्याम, बर्मा, हिन्दचीन ग्रादि देशों के बौद्धों की परम्परा है कि जातकों की संख्या ४५० है। यह ४५० संख्या याद रखने की सुविधा के लिए प्रचलित हो गई प्रतीत होती है; नही तो जातकहुकथा में जातकों की ठीक संख्या ४४७ है। ये कथाएँ २२ निपातों या परिच्छेदों में बँटी है। पहले परिच्छेद में १५० ऐसी कथाएँ हैं जिनमे एक ही एक गाथा या खलोक पाया जाता है; दूसरे में भी १५० ही कथाएँ हैं; लेकिन उनमें प्रत्येक में दो दो गाथाएँ हैं। तीसरे ग्रीर चौथे में पचास पचास कथा। गाथाग्रों की संख्या कमशः तीन तीन ग्रीर चार चार। पाँचवें निपात से तेरस निपात तक यह कम मोटे रूप से जारी रहता है। इन नौ निपातों में जातक-कथाग्रों की कुल संख्या केवल १३३ है। प्रत्येक निपात में कहीं जही जातकों की गाथाग्रों की संख्या उस निपात की संख्या से श्रीक है; लेकिन सामान्यतः ऊपर का

<sup>ं</sup> चूल निद्देस में एक जगह 'पञ्च जातक सतानि' अर्थात् पाँच सी जातक आया है।

ही कम है। चौदहवे निपात का नाम पिकण्णक निपात है; शायद इसिलए कि इसके जातकों में गाथाओं की संख्या बहुत ही अस्थिर है। निपात कम से प्रत्येक कथा में १४ गाथाएँ होनी चाहिए। लेकिन इस निपात के जातकों में गाथाओं की संख्या साधारणतः १० के श्रासपास है और एक में तो ४७ है। इसके शागे के सात निपातों के नाम (१) यीसित निपात, (२) तिंस, निपात, (३) चत्तालिस निपात, (४) पण्णास निपात, (४) छट्ठी निपात, (६) सत्तित निपात, (७) श्रसीति निपात हैं। इन सभी निपातों के जातकों की गाथाओं में की संख्या अधिकाश की श्रोर ही भुकी हुई है। अन्त के दो निपातों में तो ६० श्रौर १०० से भी ऊपर है। बाइसवे निपात का नाम महानिपात उसके शाकार को देखते ठीक ही है। उसमें केवल दस जातक कथाएँ हैं; लेकिन प्रत्येक जातक में सैकड़ो गाथाएँ हैं ग्रौर श्रन्तम जातक—वेस्सन्तर जातक—में तो गाथाओं की संख्या सात सौ से भी ऊपर है।

इस प्रकार स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो जातको की संख्या ५४७ है भ्रौर कम से कम थेरवादियों के लिए निश्चित है। लेकिन जातकह वण्णना की ही निदान-कथा मे ही एक महागोविन्द जातक का उल्लेख है; जो इन ५४७ जातकों मे कही नही है। सूत्र-पिटक में भी महागोविन्द की जन्म-कथा है; जो इस संग्रह से बाहर ही है, इससे अनुमान होता है कि जातकों की संख्या ५४७ से अधिक रही है।

मगर इन ५४७ जातकों में कई ऐसे हैं जिनकी स्वतन्त्र रूप से पृथक गिनती भी हुई हैं; लेकिन वे केवल किसी दूसरे बड़े जातक के अन्तर्गत हैं। उदाहरण के लिए पञ्चपिंडत जातक (५००) और दकरक्खस जातक (५१७) दोनों महाउम्मग जातक (५४६) में हैं। एक ही जातक एक से अधिक जगह दो भिन्न भिन्न नामों से भी गिने गये हैं जैसे प्रथम खण्ड का मुनिक जातक (३०) और दूसरे खण्ड का सालूक जातक (२०६) एक ही जातक दो जगह एक ही नाम से भी आए है; प्रथम खण्ड में भी मत्स्य-जातक है और द्वितीय खण्ड में भी मत्स्य-जातक है; किन्तु कथा भिन्न भिन्न है। एक ही खण्ड में जातकों की पुनर्यवत है; कहीं कही सारे जातक एक हैं केवल बहुत ही थोड़ा नाम मात्र का भेद है। इससे मानना होगा कि जातकों की ठीक संख्या ५४७ न होकर, काफी कम है। हम "जातकों" की बात कह रहे हैं; साधारण कथाओं

की नहीं। यदि "जातकों" की गिनती न करके उन कथाओं तथा उपाख्यानों का हिसाब लगाया जाए तो जातकटुकथा के अन्तर्गत कुछ हजार कथाएँ होंगी।

जातक-कथा संसार के कथा-साहित्य में प्राचीन संग्रह ही नहीं, सर्वापेक्षा बड़ा भी है।

५० जातकों के अन्त में "पठमपण्णासको" और फिर १०० के अन्त में जो "मिजिसम पण्णासको" आया है, उससे श्री ईशानचन्द्र घोष ने अनुमान लगाया है कि जातक संग्रहकार के मन में ५०, ५० के परिच्छेदों का ध्यान रहा होगा। लेकिन त्रिपिटक के अन्य निकायों में भी तो पचास, पचास के अन्म से ही गिनती है। इस पचास पचास के अन्म मात्र से जातकों की अन्तिम संख्या के सम्बन्ध में किसी अनुमान की गुञ्जाइश नही।

मूल "जातक" में केवल गाथाएँ होने के कारण स्वभावतः जातकट्ठकथा में भी जातक-कथाओं का वर्गीकरण गाथाओं के अनुसार हुन्ना है। यह गाथाओं की संख्या के अनुसार न होकर उनके विषय के अनुसार होता तो कदाचित् अधिक अच्छा था। जातकों में विषय-कम से कोई वर्गीकरण नहीं।

एक से नौ-निपात तक के निपात वर्गों में विभक्त हैं। इन वर्गों में किसी किसी का नाम उस वर्ग के पहले जातक के अनुसार है, गैसे अपण्णक वर्ग, किसी किसी का उस वर्ग में आए जातकों के विषय का ध्यान रखकर जैसे स्त्रीवर्ग; लेकिन उसी स्त्रीवर्ग में कुदाल पण्डित की कथा है जिसका स्त्रीवर्ग से कोई सम्बन्ध नहीं।

जातकों के नामकरण में कुछ का नामकरण तो उस जातक में म्राई गाथा के पहले शब्दों का ध्यान रखकर किया गया है जैसे ऋपण्णक जातक (१), किसी का प्रधान पात्र के ऋनुसार जैसे बक जातक (३८), किसी का मुख्य विषय के ऋनुसार जैसे वण्णुपथ जातक (२), किसी का बोधिसत्त्व ने जो जन्म-ग्रहण किए, जिस मछली, हाथी या बन्दर की योनि में पैदा हुए उनके ऋनुसार। बोधिसत्त्व प्रायः तपस्वी, राजा, वक्षदेवता, ब्राह्मण आदि होकर पैदा हुए

<sup>&#</sup>x27; श्री ईशान चन्द्र घोष का श्रनुमान है कि लगभग तीन हजार होंगी ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> कुदाल जातक (७०) ।

ग्रीर कभी कभी सिंह, हाथी, घोड़ा, गीदड़, कुत्ता ग्रादि भी। कम से कम तीन बार चाण्डाल योनि मे पैदा हुए। हाँ, एक बार जुग्नारी भी।

इस जातकट्रकथा का रचियता, संग्रहकत्ता वा अनुवादक कौन है? महावंस' में लिखा है कि ग्राचार्य्य बुद्धघोष ग्रिभधम्म पिटक के प्रथम ग्रन्थ धम्मसंगणि पर ग्रत्थसालिनि टीका लिख चुकने के बाद भारत से सिंहल गए। सिंहल जाने का उनका एकमात्र उद्देश्य था सिहल-भाषा में सूरक्षित भ्रद्रकथाओं का पाली में अनुवाद करना । ये भ्रद्रकथाएँ कहते हैं महेन्द्र के साथ भारत से सिंहल पहुँचीं, इन्ही का बद्धघोष ने महास्थविर संघपाल की स्रधीनता में महादिहार, अनराधपर में रहकर अध्ययन किया। जब वह विसुद्धिमगा नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखकर अपनी उन अट्रकथाओं को पालि स्वरूप देने की अपनी योग्यता प्रमाणित कर चुके, तभी सिंहल के भिक्षसंघ ने उन्हें उन सिहल ग्रद्भक्याओं को पालि में ग्रनवाद करने की ग्राज्ञा दी। महावंस का कहना है कि उसने "सारी अद्रकथाओं" का पालि अनवाद किया। पता नही इन "सारी अटुकथाओ" में कौन कौन अटुकथाएँ सम्मिलित है। आज हमे जो भ्रद्रकथाएँ प्राप्य है, वे सब तो स्पष्ट रूप से भ्राचार्य्य बुद्धघोष रचित नहीं हैं। खहकनिकाय के कई ग्रन्थों—थेरगाया, थेरीगाया, उदान, विमान, पेत-वत्यु, इतिवृत्तक, चरियापिटक—पर महास्थविर धम्मपाल रचित श्रद्रकथाएँ हैं। जिनका समय तो निश्चित नहीं, लेकिन वे बद्धघोष के बाद ही हए है। विनय-पिटक के ग्रन्थों तथा मूत्तपिटक के ग्रन्तर्गत चारों निकायों पर ब्रहुकथाएँ निखने से भी ब्राचार्य्य बुद्धघोष "सारी ब्रह्रकथास्रो" के रचयिता वा अनुवादक माने जा सकते हैं। परम्परा तो उन्हें ही जातकट्रकथा का भी अनुवादक मानती है; लेकिन अधिक सम्भावना यही है कि यह श्रेय किसी ग्रन्य भाचार्य्य को प्राप्त है।

जातकट्ठकथा के रचियता ग्रन्थ के ग्रारम्भ में कहते हैं कि "बुद्धधर्म की चिरस्थिति चाहने वाले ग्रथंदर्शी स्थिवर सहवासी तथा एकान्तप्रेमी शान्त-चित्त पण्डित बुद्धभित्त, ग्रौर महिशासक वंश में उत्पन्न, शास्त्रज्ञ शुद्धबुद्धि

<sup>&#</sup>x27; महावंस परिच्छेद ३८, गाया संस्था २१५–२४६

भिक्षु बुद्धदेव के कहने से महापुरुषों के चरित्र के अनन्त प्रभाव को प्रकट करने वाली जातक अर्थवण्णना की महाविहार वालों के मत के अनुसार व्याख्या करूँगा। 'यहाँ इस आत्म-परिचयात्मक लेख मे जो महिशासक सम्प्रदाय के बुद्धदेव का नाम है, वह कुछ बहुत अनोखा है, खटकने वाला है। महिशासक सम्प्रदाय स्थविरवाद से बाहर निकला हुआ एक सम्प्रदाय था। महाविहार परम्परा शुद्ध स्थविरवाद को ही मानने वाली परम्परा रही है। आचार्य्य बुद्धघोष ने अपनी सब अट्ठकथाओं में इसी परम्परा को अपनाया है। यदि जातकट्ठकथा बुद्धघोष रचित मानी जाए, तो उसमे महिशासक सम्प्रदायी बुद्धदेव की याचना का क्या अर्थ ?

इन कारणों से भ्राचार्य्य बुद्धघोष को जिन्हें भ्रनेक दूसरी स्रट्ठकथाएँ लिखने का श्रेय प्राप्त हैं, इस स्रट्ठकथा का भी श्रेय देने की प्रवृत्ति नही होती।

इन कथाओं का अन्तिम संग्रह वा सम्पादन किसी के भी हाथों हुन्ना हो किन्तु इनकी रचना में तथा इनके जातकटुकथा का वर्तमान रूप धारण करने में कई शताब्दियाँ अवश्य लगी होंगी। कुछ न कुछ जातकों का उल्लेख तो स्थिवरवाद तथा महायान के प्राचीनतम साहित्य में हैं। उनकी यथार्थ संख्या कह सकना किटन हैं। सम्भव हैं कि इन कथाओं में से अनेक कथाएँ भगवान् बुद्ध से पूर्व की हैं। बुद्ध ने अपने उपदेशों में उनका उपयोग भर किया है।

कुछ ऐसा ग्रबौद्ध साहित्य है जो यद्यपि भगवान् बुद्ध से पूर्व का समभा जाता है, लेकिन उसकी परम्परा भले ही पुरानी रही हो, उसका सम्पादन पीछे ही हुग्ना है। उस साहित्य में ग्रौर बौद्ध कथा-साहित्य में जो साम्य है वह जहाँ एक दूसरे की लेन देन हो सकता है, वहाँ यही ग्रधिक सम्भव है कि एक ही मूलकथा ने दोनों जगह भिन्न भिन्न रूप धारण किया है।

जहाँ तक पालि वाङ्मय का ग्रपना सम्बन्ध है, इन कथाग्रों में से कुछ तिपिटक में स्वतन्त्र रूप से श्राई है। सारे तिपिटक का वर्तमान स्वरूप फब स्थिर हुग्रा, इसके बारे में कोई निश्चित बात कह सकना बहुत कठिन है। महावंस का तो मत है कि ईस्वी सन् की प्रथम शताब्दी में सिंहल में राजा

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> जातकटुकथा, उपोब्घात (पृ०१) ।

वट्टगामणी के समय अट्ठकथाओं सहित सारा तिपिटक लेख बद्ध हो गया था। 'प्रतीत होता है कि तिपिटक तो वट्टगामणी के समय प्रथम शताब्दी में ही अन्तिम रूप से स्थिर हो गया था; लेकिन अट्ठकथाओं ने तो बुद्धघोष के समय अर्थात पाँचवी सदी के आरम्भ में जाकर अन्तिम रूप ग्रहण किया होगा। यदि बुद्धघोष जातकट्ठकथाओं के अनुवादक वा सम्पादक न भी रहे हो, तो भी यह कार्य्य उनके बहुत पीछे नहीं हुआ।

इससे बहुत पहले (ई० पू० द्वितीय शताब्दी मे) इस संग्रह की म्रनेक कथामों को हम भरहुत के स्त्पो पर उनके नाम के साथ श्रिङ्कित पाते हैं। यद्यपि हम सारी कथामों के लिए कोई भी एक समय निर्घारित करने मे भ्रसमर्थ हैं तो भी इतना कह सकते हैं कि इस संग्रह की कहानियाँ ईसा पूर्व पाँचवी शताब्दी के भी पहले से लेकर ईसा के बाद की प्रथम या द्वितीय शताब्दी तक ही रची गई होंगी। यह जातक-संग्रह अपने वर्तमान स्वरूप मे कम से कम लगभग दो हजार वर्ष पुराना है।

जातक कथा-संग्रह शुद्ध भारतीय साहित्य होने से ग्रबौद्ध साहित्य की कथाग्रों मे भी इनसे साम्य वा इनका प्रभाव दिखाई देना स्वाभाविक है। तिपिटक मे न महाभारत का कही उल्लेख है, न रामायण का। बुद्ध के भ्रास-पास के किसी ग्रौर साहित्य मे भी नहीं। सिविजातक सदृश ग्रनेक कथाग्रों ने महाभारत में स्थान पाया है। रामायण मे बुद्ध का नाम श्राया है। इतना

<sup>ै</sup>पिटकत्तय पालि च तस्सा ग्रहकथंपि च मुखपाठेन ग्रानेसुं पुब्बे भिक्खू महामति ; हानि दिस्यान सत्तानं तदा भिक्खू समागता चिरद्वितत्यं घम्मस्स पोत्यकेसु लिखापयुं॥

महावसं ॥ (३३, १००-१०२)

<sup>ै</sup> तीस से ग्रधिक जातक दृश्यों का निश्चय हो गया है—भरहुत शिलालेख । ै श्लोक प्रक्षिप्त माना जाता है; कहते हैं प्राचीन प्रतियों में ग्रप्राप्य है— यथा हि चोरः स तथाहि बुद्धस्तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि ।। तस्माद्धि यः शङ्क्ष्यतमः प्रजानां न नास्तिकेनाभिमुखो बुधः स्यात् ।। ग्रयोध्याकाण्डम् ॥ १,११६।३४

ही नहीं सारा रामायण दसरथ जातक, देवधम्म जातक आदि कुछ जातक लेकर रचा प्रतीत होता है। यह साम्य कैसे हुआ ?

सामान्य लोगों का कहना है कि महाभारत ग्रीर रामायण इतने ग्रधिक प्राचीन ग्रन्थ हैं कि उनमें यदि कोई परवर्ती उल्लेख पाया जाए तो उसे प्रक्षिप्त ही मानना चाहिए। दूसरे पक्ष का कहना है कि चाहे महाभारत रामायण के कुछ ग्रंश की परम्परा प्राचीन भी रही हो तो भी उनके सम्पादकों ने उनका सम्पादन करते समय ग्रनेक वार इनमें बहुत कुछ मिला दिया। इसलिए महाभारत-रामायण तथा जातकों में यदि कुछ साम्य दिखाई देता है तो वह जातक-कथाग्रों की ही देन है।

हमारा अनुमान है कि किसी अंश में तो अबौद और बौद साहित्य दोनों एक ही परम्परा के ऋणी है। प्राचीन काल का कथा साहित्य आज की तरह

ंदसरथ जातक में है---

फलानं इव पक्कानं निच्चं पएतना भयं। एवं जातानं गच्चानं निच्चं मरणतो भयं॥५॥

रामायण में है---

यथा फलानां पक्वानां नान्यत्र पतनाब् भयं ।

एवं नराणां जातानं नान्यत्र मरणाद् भयं ।।

दसरथ जातक में है—

एको व मञ्चो अञ्चेति, एकोव जायते कुले ॥१०॥ रामायण में है—

यव् एको जायते जन्तुरेकेव विनश्यति । दसरथ जातक में है---

दसवस्स सहस्सानि सिंहु वस्स सतानि च कम्बुगीवो महाबाहु रामो रज्जं ग्रकारिय ॥१३॥ रामायण में है—

वश वर्ष सहस्राणि वश वर्ष क्रीतानि व

स्पष्ट रूप से बौद्ध ग्रौर ग्रबौद्ध विभाग में विभक्त नहीं था। उस समय एक ही कथा ने बौद्धों के हाथों वौद्ध रूप ग्रौर ग्रबौद्ध कलाकारों के हाथों पड़कर ग्रवौद्ध रूप धारण किया होगा।

तो भी इतना तो कहना ही होगा कि शक काल तक महाभारत श्रीर रामायण का श्रपने वर्तमान रूप में न तो अस्तित्व दिखाई देता है न प्रचार। सार देश में महाभारत श्रीर रामायण की कथा घर घर होती रही हो श्रीर समकालीन साहित्य में उसके बारे में कही कुछ न हो, यह हो नही सकता। डा० भण्डारकर का कहना है कि पतञ्जिल के महाभाष्य तक में राम का नाम नहीं, श्रीर न किसी प्राचीन शिला लेख में। साधारणतया रामायण महाभारत से प्राचीन समभी जाती हैं। लेकिन बात उल्टी हैं। श्री० धम्मानन्द जी कोसम्बी का कहना है कि रामायण के रामचन्द्र श्रीर उनकी श्रयोध्या नगरी दोनों के भारतीय होने में शंका है। रामायण को छोड़कर पतञ्जिल के समय तक भी किसी प्राचीन संस्कृत-ग्रन्थ में श्रयोध्या का नाम नहीं श्राता। इसलिए चाहे रामायण की कथा में कुछ ऐतिहासिकता हो चाहे न हो महाभारत श्रीर रामायण में महाभारत ही श्रपेक्षाकृत प्राचीन है।

हाँ, पाँचवी शताब्दी में भाचार्य्य बुद्धधोष महाभारत श्रौर रामायण से परिचित प्रतीत होते हैं। वे लिखते हैं—''श्राख्यान का मतलब है भारत-रामायण ग्रादि। वह कथा जहाँ हो रही हो, वहाँ जाना योग्य नहीं।'' फिर दूसरी जगह भारत-युद्ध सीता-हरण श्रादि को निरर्थक कहा है। जयिद्द जातक (५१३) में राम के दण्डकारण्य जाने का उल्लेख हैं। श्रपने

<sup>&#</sup>x27;There is no mention of his (Rama's) name in such a work as that of patanjali, nor is there any old inscription in which it occurs.

Vaishnavism Saivism etc. by R.G. Bhandarkar P.66.

<sup>ें</sup> प्रक्लानं ति भारत रामायणादि । तं यस्मि ठाने कथयति, तत्य गन्तुं न बट्टति । (दी० नि० ग्र० १।८४) ।

<sup>ै</sup> भारतयुद्ध सीता हरणावि निरत्यक कथा (बी० नि० घ्र० १।८६)

जिस भ्रविकसित रूप में जातक-कथा की कहानियों ने महाभारत भ्रौर रामायण में भ्राकर विकास पाया, उससे यही पक्ष ठीक मालूम होता है कि इन कथाभ्रों के भ्रारम्भिक रूप का लेखा जातक-कथाभ्रों में विद्यमान है श्रौर पीछे के सँवरे-मँजे रूप का महाभारत श्रौर रामायण में।

घट जातक, एक प्रकार से छोटा मोटा भागवत ही है। उसमें कृष्ण-जन्म से लेकर कंस की हत्या करने और फिर द्वारिका जा बसने तक की सारी कथा अर्ध है। उसमे चानूर और मुष्टिक पहलवानों की हत्या करने जैसी छोटी छोटी बाते भी है। लेकिन श्रीमद्भागवत स्पष्ट रूप से पीछे की चीज होने से इसमे सन्देह नहीं कि कृष्ण-जन्म की कथा अपने प्राचीन रूप में जातक मे ही विद्यमान है।

कुछ भी हो महाभारत रामायण की कथाश्रों से मिलती जुलती जातक में जो कथाएँ हैं, उनका अपना महत्त्व है श्रौर वह कम नहीं।

ईसा की प्रथम शताब्दी में आन्ध्र राजाओं के समय गुणाढ्य नाम के किसी पण्डित ने पैशाची भाषा में "बृहत्कथा" नाम का एक ग्रन्थ लिखा था। पैशाची भाषा या तो आधुनिक दरदी की पूर्वज भाषा थी या उज्जैन के पास की एक बोली। यह गुणाढ्य कौन थे, कहना किठन है। इनकी "बृहत्कथा" एकदम प्रप्राप्य है। प्रव तक किसी के देखने में नहीं आई। इससे नहीं कहा जा सकता कि यह "बृहत्कथा" कितनी बृहत् थी और उसमें क्या क्या था। बाण के हर्षचित में, दण्डी के काव्यादर्श में, क्षेमेन्द्र की बृहत्कथा मञ्जरी में और सोमदेव के कथा सरितसागर में उसका प्रमाण है। सोमदेव ने, जो कि एक बौद्ध था, प्रपना कथा सरितसागर "बृहत्कथा" से ही सामग्री लेकर लिखा और सोमदेव के कथा सरितसागर में ग्रनेक जातक-कथाएँ विद्यमान है। इससे अनुमान होना है कि "बृहत्कथा" का आदि श्रोत जातक-कथाएँ ही रही होंगी।

प्रसिद्ध पञ्चतन्त्र की ग्रधिकांश कथाओं का मूल जातको में ही है।

भारत भूमि और उसके निवासी (पृ०२४६) जयचन्द्र विद्यालंकार । ंबक जातक (३८) । २ वानरिन्द जातक (४८) । ३ कूट वाणिज जातक (६८) । ४ मिति चिन्ति जातक (११४) ग्रादि।

उसका कर्ता ब्राह्मण था। बौद्ध कथाएँ जहाँ जन-साहित्य है श्रीर उनका उद्देश्य जनसाधारण का शिक्षण रहा है, वहाँ पञ्चतन्त्र के ब्राह्मण रचियता ने उन कथाश्रों का उपयोग केवल राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए किया है।

हितोपदेश में श्लोकों की अधिकता है। वे सचमुच हितोपदेश हैं। उसमें पञ्चतन्त्र से सहायता ली गई है और अनेक जातक-कथाएँ विद्यमान है।

ग्राख्यायिका-साहित्य मे वैताल पञ्चिविशति का भी स्थान है। उसमें पता नहीं कोई जातक-कथा है वा नहीं ? सिहासन द्वात्रिशिका शुक्रसप्तिति ग्रादि ग्रीर भी कई ग्रन्थ है। जैन वाङ्मय मे भी ग्राख्यायिका साहित्य है ही। इस सारे साहित्य में ग्रीर बौद्ध जातक कथाग्रों में कही न कही साम्य भवश्य है, जो ग्राधिकांश में जातक-कथाग्रों के ही प्रभाव का परिणाम है।

जातक-कथाग्रो में कई कथाएँ ऐसी है जो पृथ्वी के प्राय' हर कोने में पहुँच गई है। पञ्चतन्त्र ही इन कथाग्रो को फैलाने का मुख्य साधन बना प्रतीत होता है। छठी सदी में पञ्चतन्त्र का एक अनुवाद पहलवी अथवा प्राचीन फारसी में हुग्रा। यह अनुवाद खुसरो नौशेरवाँ के राजवैद्य की कृति था। इमी अनुवाद से पञ्चतन्त्र का एक अनुवाद सीरिया की भाषा में हुग्रा, जो जर्मन अनुवाद के साथ १८७६ में लीपिजिंग् से छपा। पञ्चतन्त्र ही का एक अरबी अनुवाद लगभग ७५० ई० में अलमीकाफ के पुत्र अब्दुल्ला ने किया; जिसका नाम था कलेला दमना। यह कथा-संग्रह अरबों को बहुत प्रिय हुग्रा। आगे चलकर जब अरब योरोप के दक्षिण देशों में फैले तो उन्हें इन कथाओं को यूरोप में फैलाने का श्रेय मिला।

१८१६ में पञ्चतन्त्र के घरबी यनुवाद कलेला दमना (کلیله دَمَنا) का अंग्रेजी अनुवाद हुआ। १४८३ में ग्रर्बी यनुवाद से ही पञ्चतन्त्र जर्मन में अनूदित हुआ। १०८० में इस घरवी अनुवाद का ग्रीक भाषा में एक अनुवाद हो चुका था। १८६६ में इस ग्रीक अनुवाद से लातीनी भाषा में अनुवाद हुआ। इसी प्रकार १५वी सदी के अन्त में पञ्चतन्त्र के ग्ररबी अनुवाद का फारसी अनुवाद हुआ। जिसका नाम है अनवार सहेली। १६४४ में उस अनवार सहेली से

<sup>ं</sup>दोनों नाम पञ्चतन्त्र के कर्कट ग्रौर दमनक के विक्रुत रूप हैं।

लिये दे ल्यूमिरे (Livre des Lumieres), नाम से फ़ेंच अनुवाद हुआ। १८७२ में ग्रीक अनुवाद से इटली की भाषा में अनुवाद हुआ। १२५० में अरबी अनुवाद से ही हीजू में अनुवाद हुआ; और इसी सदी के अन्त में हीजू से लातीनी मे भी। फिर आगे चलकर १८५४ में सीघा अरबी से भी एक अनुवाद हुआ।

ईसप् की कथाओं के नाम से जिन कथाओं का यूरोप में प्रचार है श्रौर जिनके कुछ अनुवाद हमारी भारतीय भाषाओं में, यहाँ तक कि संस्कृत में भी छप चुके हैं, ' उनका मूल उद्गम-स्थान कहाँ है ? श्री० रीजडेविड्स उन कथाओं के बारे में विस्तृत अन्वेषण करने के बाद इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि उनमें से किसी कथा का किसी ईसप से सम्बन्ध नहीं है। ' 'ईसप-कथाओ' का प्रथम संग्रह मध्यम-युग में हुआ। उनमें से अधिकांश का मूल-स्थान हमारी जातक-कथाएँ ही हैं, और बहुत सम्भव है कि लगभग सभी का मूल-स्थान भारतवर्ष है। '

पञ्चतन्त्र के जिस ग्ररबी ग्रनुवाद का हमने ऊपर उल्लेख किया है वह दवीं शताब्दी में बगदाद के खलीफ़ा ग्रलमंसूर के दरबार में लिखा गया था। इसी खलीफ़ा के दरबार में एक ईसाई पदाधिकारी था, जो बाद में सन्यासी हो गया। उसका नाम है उमसकस का सन्त जान (St. John of Damascus)। उसने ग्रीक भाषा में ग्रनेक किताबें लिखीं। उन्हीं में एक किताब बरलाम एण्ड जोसफ (Barlaam and Joāsaph) है। इस कथा के जोसफ कौन है? स्वयं बुद्ध। ऊपर कह ग्राए है कि बुद्धत्व प्राप्ति से पूर्व श्रपने पिछले ग्रीर ग्रन्तिम जन्म में बुद्ध बोधिसस्य कहलाए। यह बोधिसस्य ही बोसत ग्रीर फिर जोसफ बना। सन्त जान की इस किताब में बुद्ध का ग्रांकिक चरित्र ग्रीर ग्रनेक जातक कथाएँ है।

<sup>ै</sup> म्रहमद नगर के श्री० बालकृष्ण गोड़बोले ने संस्कृत में म्रनुवाद किया था। ै श्री० मैकडानल के म्रनुसार बन्नियू ने २०० ई० में ईसप् कथाम्रों को लिखा। (इण्डियाज पास्ट पृष्ठ १२४)।

<sup>ै</sup> बुद्धिस्ट बर्थ स्टोरीज पु० ३२

अरबी के कलैला दमना की तरह यह ग्रन्थ लोगों को बहुत प्रिय हुम्रा भीर इसका प्रचार भी बहुत हुमा। अनेक यूरोपिय भाषाभ्रों में इसका श्रनु-वाद किया गया। यह ग्रन्थ लातीनी, फ़ेच, इटालियन, स्पैनिश, जर्मन, श्रंग्रेजी, स्वेडिश श्रीर डच मे प्राप्य है। १२०४ में ब्राइसलैण्ड की भाषा में भी इसका श्रनुवाद हुआ; श्रौर फिलिपाइन द्वीप मे जो स्पेन-बोली बोली जाती है, उस तक मे यह प्रकाशित हो चुका है।

कितने ही भाश्चर्यं की बात प्रतीत होने पर भी यह सत्य है कि सन्त जोसफत के रूप में भगवान् बुद्ध भाज सारे रोमन कैथालिक ईसाइयो द्वारा स्वीकृत हैं, भ्रादृत हैं भ्रौर पूजे जा रहे हैं।

इन जातक कथाओं के प्रसार और प्रभाव की कथा अनन्त प्रतीत होती है। एक इटालियन विद्वान ने सिद्ध किया है कि किताब उल् सिन्दबाद की अनेक कथाओं का और अलिफलैला (Arabian Nights) की अनेक कथाओं का भी मूल-स्थान जातक-कथाएँ ही है।

जिस समय हूण पूर्वी यूरोप में गए तो वे भी ग्रपने साथ जातक कथाग्रों में से कुछ ले गए। बहुत सी ऐसी कथाएँ जिनका मूल जातक कथाग्रों में हैं सलाव लोगों में मिली हैं।

बौद्ध देशो में जातक कथाश्रों का प्रचार है ही।

इस प्रकार जातक वाङ्मय चाहे उसे प्राचीनता की दृष्टि से देखे, चाहे विस्तार की, ग्रीर चाहे उपदेशपरक तथा मनोरञ्जक होने की दृष्टि से, वह संसार मे अपना सानी नहीं रखता।

श्रद्धकथानुसार इन कथाश्रों में से तीन चौथाई कहानियाँ जेतवन विहार में कही गईं। शेष राजगृह तथा श्रन्य कोसम्बी, वैशाली ग्रादि स्थानों में।

जातक कथाओं में जो वर्तमान कथाएँ है, ऊपरी दृष्टि से देखने से, उनका एंतिहासिक मूल्य श्रधिक प्रतीत होता है। वे कथाएँ उतनी ऐतिहासिक नहीं

<sup>ै</sup> वेखो पोप सिक्सटस् (१४८४-६०) की २७ नवम्बर की डिक्री जिसमें भारत के बरलाम ग्रौर जोसफत को कैयालिक ईसाइयों के सन्तों के रूप में स्वीकृत किया है।

है जितनी काल्पनिक । वर्तमान-कथाओं की भ्रपेक्षा स्रतीत-कथाओं का ऐतिहासिक मूल्य कहीं स्रधिक हैं ?

प्रायः सभी जातकों के ग्रारम्भ में "पूर्व काल में बाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय" ग्राता है। पता नहीं यह ब्रह्मदत्त कोई राजा हुग्रा है वा नहीं? कुछ लोगों का ख्याल है कि 'जनक' की तरह यह ब्रह्मदत्त भी भ्रनेक राजाग्रों की पदवी रही होगी। हमारा तो ख्याल है कि कथाग्रों में ब्रह्मदत्त का मूल्य कथा ग्रारम्भ करने के लिए एक निश्चित शब्द-समूह से भ्रधिक कुछ नही; जैसे उर्दू की प्रायः हर कहानी 'एक दफा का जिकर है' से ग्रारम्भ होती है, ग्रौर ग्रंग्रेज़ी की वन्स भ्रपान ए टाइम (Once upon a time) से, वैसे ही हमारी ग्रनेक जातक कथाभ्रों के लिए 'पूर्व काल में बाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय' है।

जातक कथाग्रों के विषयों के बारे में थोड़े में कुछ भी कह सकना किटन है। मानवजीवन का कोई भी पहलू इन कथाग्रों से ग्रछ्ता बचा प्रतीत नहीं होता। यही वजह है कि पिछले दो सहस्र वर्ष के इतिहास में यह जातक कथाएँ मनुष्य समाज पर श्रनेक रूप से ग्रपनी छाप छोड़ने में समर्थ हुई है।

जब कभी कहा जाता है कि भारतवर्ष का सारा साहित्य परलोक चिन्ता-मय है, उसको इहलोक की चिन्ता ही नहीं, तो हम उसे अपनी और अपने वाङ्-मय की प्रशंसा समभते हैं। किसी भी जाति का काम केवल परलोक-परक होने से नहीं चल सकता। भगवान् बुद्ध ने इह लोक तथा परलोक चिन्ता में समत्व स्थापित किया। यहीं कारण है कि जातक कथाओं को बौद्ध वाङ्मय में महत्त्वपूर्ण स्थान मिला और उनका विकास हुग्रा। जातक साहित्य जन-साहित्य के सच्चे अर्थों में जनता का साहित्य है। इसमें हमारे उठने बैठने खाने पीने, ओढ़ने बिछाने की साधारण बातों से लेकर हमारी शिल्पकला, हमारी कारीगरी, हमारे व्यापार की चर्चा के साथ हमारी अर्थनीति, राज-नीति तथा हमारे समाज के सगठन का विस्तृत इतिहास भरा पड़ा है। उस युग के भू-वृत्त की भी पर्याप्त सामग्री है, विशेष रूप से उस युग के जल-मार्गों तथा स्थल-मार्गों की।

भारतीय जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं जिसका लेखा उन कथाओं में न मिलता हो। यदि भविष्य में हमारा इतिहास राजाओं की जन्म-मरण तिथियों का लेखा मात्र न रह कर जनता के जन्म-मरण के इतिहास के रूप में यथार्थ ढंग से लिखे जाने की है, तो प्राचीन काल के वैसे इतिहास के लिए इन कथाओं का मूल्य बहुत ही अधिक है।

यदि मनोरञ्जन के साथ साथ उपदेश ग्रहण करना हो, यदि हृदय को उदार तथा शुद्ध बनाने वाली कथाग्रों के साथ साथ बुद्धि को प्रखर करने वाली कथाएँ पढ़नी हों; यदि ग्रपने देश की प्राचीन ग्राथिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक ग्रवस्था से परिचित होना हो, तो हम जातक कथाग्रों से बढ़ कर किसी दूसरे साहित्य की सिफारिश नहीं कर सकते।

#### $\times$ $\times$ $\times$

१६३३ में मैं इंगलैण्ड में था। श्रद्धेय राहुल जी का पत्र आया कि बौद्ध प्रन्थों को हिन्दी में लाने की एक पञ्चवर्षीय योजना बनी है, तुम्हारे हिस्से में केवल जातक-कथाओं का हिन्दी अनुवाद आया है, इसे तुम्हे ही कर डालना होगा। १६३४ में जब मैं इंगलैण्ड से सिहल लौटा और वहाँ से पीनाङ्ग आया तो उस वर्ष पीनाङ्ग-निवास के दिनों में मेरा मुख्य कार्य्य जातक कथाओं का अनुवाद ही रहा। वहाँ मैं वानोदय बौद्धसभा का अतिथि था और सौभाग्य-वश मुक्ते आदरणीय स्थविर गुणरत्न जी का सान्निध्य प्राप्त हुआ। परिश्रम अधिक करना पड़ा किन्तु राहुल जी की इच्छा के अनुसार निदान-कथा और प्रथम परिच्छेद की सौ जातक कथाओं का अनुवाद उसी वर्षा-वास के अन्त में समाप्त हो गया। भाई गुणरत्न जी ने अपनी बहुज्ञता से अनुवाद कार्य्य में और उसे मूल पालि से मिलाने में बड़ी सहायता की।

१६३५ में में स्याम के रास्ते भारत चला आया। आनोदय बौद्ध सभा वाले चाहते थे कि जातक कथा के प्रकाशित करने का पुण्य वे ही प्राप्त करें। किन्तु इससे पहले पञ्जाब विश्वविद्यालय के संस्कृत डिपार्टमेंट के अध्यक्ष डा० लक्ष्मण स्वरूप जी इन कथाओं को छपाने के लिए राहुल जी को लिख चुके थें; और राहुल जी ने भी उन्हें लिख दिया था। इसलिए मैंने पीनाङ्ग वालों से कहा कि भारत की कथाएँ भारत के ही पैसे से छपें तो ही ठीक होगा।

१६३५ में मैने जो कुछ पीनाङ्क मे लिखा था, वह राहुल जी को लाकर दे दिया। उन्होंने उसे डाक्टर लक्षमण स्वरूप के पास लाहौर मेज दिया। छपाई भ्रारम्भ हुई। ग्रनुवादक सारनाथ में, छपाई लाहौर में; प्रूफ़ के ग्राने जाने में देर लग जाएगी; इस ख्याल से प्रूफ लाहौर में ही देखे जाने लगे। निदान-कथा और बारह-कथाएँ छपीं। किन्तु यह प्रबन्ध सन्तोषजनक सिद्ध न हुआ। जितना अंश छप चुका था, उतना ही 'प्रथम-भाग' बनकर प्रकाशित हुआ।

इस प्रकार जातक कथाओं के आरम्भिक भाग को हिन्दी में प्रकाशित करने का प्रथम श्रेय डाक्टर साहब को है; जिनका मैं कृतज्ञ हैं।

लगभग ढाई तीन वर्ष पाण्डुलिपि मेरे पास रही। हिन्दी के कई प्रकाशकों ने उसे प्रकाशित करने की इच्छा प्रकट की। किन्तु यह कार्य्य जरा बड़ा था। कई प्रकाशकों ने चुनी हुई कहानियाँ माँगी। मेरा कहना था कि मैं कहानी-लेखक नहीं हूँ, मैं तो अनुवादक का धर्म पूरा करना चाहता हूँ।

पिछले वर्ष ग्रादरणीय श्री० पुरुषोत्तमदास जी टण्डन की प्रेरणा से जब हिन्दी साहित्य सम्मेलन की साहित्य समिति ने जातक कथाभ्रों के हिन्दी ग्रन्ताद को प्रकाशित करने का संकल्प किया, तो मुक्ते लगा कि अब यह कार्य्य सम्पन्न होकर रहेगा। उस सन्ध्या को जब श्री० टण्डन जी ने मेरा सारनाथ लौटना रोक कर श्री० उदयनारायण त्रिपाठी के साथ "ग्राज ही ग्रौर अभी प्रेस जाकर सब निश्चय कर ग्राने के लिए" कहा तो मैंने समभा कि टण्डन जी के सोचने ग्रौर कार्य्य करने में कितना कम ग्रन्तर है। टण्डन जी ग्रौर साहित्य सम्मेलन श्रविभाज्य है। टण्डन जी साहित्य सम्मेलन टण्डन जी। तो भी मैं इस ग्रवसर पर टण्डन जी के प्रति व्यक्तिगत रूप से ग्रमनी कृतज्ञता प्रकट किए बिना नहीं रह सकता।

सम्मेलन के साहित्यमन्त्री श्री० ज्योतिष्रसाद मिश्र निर्मल जी तथा सहायक मन्त्री श्री० नारायणदत्त जी पाण्डेय ने जातक की छपाई को बिल्कुल ग्रपना काम समक्ता।

मेरे भाग्य से जिस समय जातक लॉ जर्नल प्रेस में छप रहा था, उसी समय श्री० कोसम्बी जी बम्बई से सारनाथ श्राए श्रीर यही रहने लगे। उन्होंने मेरे सारे अनुवाद को सुनने की कृपा की; श्रीर अनेक ऐसी भूलों का जो मेरे अज्ञान वा श्रसावधानी के कारण रह गई थीं, मार्जन कर दिया। मुक्ते सन्तोष है कि अब यह अनुवाद एक प्रकार से शायद निर्दोष कहा जा सकता है। यह कोसम्बी जी की ही कृपा का फल है। पूज्य महास्थिविर बोघानन्द जी का श्राशीर्वाद मिलता रहा है। भाई जगदीश काश्यप जी ग्रादि सभी सारनाथ-वासी समय समय पर इस कार्यं में ग्रनेक प्रकार से सहायक होते रहे। ग्रपनों को क्या धन्यवाद दिया जाए?

प्रथम-खण्ड में जातकटुकथा की निदान-कथा और एक सौ कथाएँ हैं। दूसरे खण्ड में (जो प्रेस में हैं) दो सौ कथाएँ रहेगी। इस प्रकार प्रथम दो खण्डों में तीन सौ कथाभ्रों का समावेश हो जाएगा। शेष दो सौ सैतालीस कथाएँ उत्तरोत्तर लम्बी होती जाती है। ग्राशा है, पाठक किसी दिन सभी को हिन्दी में अनुदित पढ़ सकेंगे।

श्रद्धेय श्री० जयचन्द्र जी तथा कुछ मित्रों का श्राग्रह रहा है कि भूमिका में जातकों के ग्राधार पर तत्कालीन अवस्था का विस्तृत दिग्दर्शन रहना चाहिए ग्रौर रहना चाहिए जातको में उपलब्ध सामग्री का ऐतिहासिक विश्लेपण। इसके लिए जातको के जिस भन्थन की आवश्यकता है वह सभी जातको का अनुवाद छप चुकने पर ही सम्भव प्रतीत हुआ। तत्काल अनुवादक की सीमा के अन्दर रहने में ही सन्तोष मानना पडा।

भाई अमृत पाल जी की सहायता से पुस्तक के लिए जो नकशा बनाया गया है, हो सकता है कि जातको का अनुवाद समाप्त होने पर उसमें कही कुछ परिवर्तन की आवश्यकता पड़े। तब तक के लिए आशा है पाठक इसे स्वीकार करेंगे।

मैने यह अनुवाद सिहल अक्षरों में हेवावितारण ट्रस्ट की ओर से छपी पालि अट्टकथा से किया है। कही कही सिन्दिग्व स्थल होने पर श्री० फोसबोल द्वारा रोमन अक्षरों में सम्पादिन पालि टैक्स्ट को भी देख लेता रहा हूँ। मैं दोनों का ऋणी हूँ।

श्चनुवाद में पालि जातकों का सिहल श्चनुवाद श्रौर विशेष रूप से पालि गाथाश्रों का सिहल श्रनुवाद सहायक हुआ है। सन्देह होने पर कभी कभी बँगला श्रनुवाद तथा श्रंग्रेजी श्चनुवाद को भी देख लिया है।

बँगला और अंग्रेज़ी अनुवादों में पालि गाथाओं का पद्य-बद्ध अनुवाद है। मैं किव न होने से वैसा नहीं कर सका। मुक्ते पालि में मूल गाथाएँ देकर, उनके नीचे अपना हिन्दी अनुवाद दे देना ही अधिक अच्छा जॅचा। पुस्तक में केवल दो ही तरह के टाइपों का प्रयोग है—काला और सफेद । काले टाइप में जो है वह पालि है, अथवा पालि गाथाओं का अनुवाद; और जहाँ कही सफेद टाइप में काला टाइप है वह पालि शब्दों के लिए है या पारि-भाषिक तथा महत्त्व-पूर्ण शब्दों के लिए।

पुस्तक की सुन्दर छपाई का श्रेय ला जर्नल प्रेस को है। उसके स्टाफ ने इसकी छपाई में हर तरह से सहयोग दिया है।

ग्रपनी ग्रोर से पूरी सावधानी रखने पर भी भूल हो जाना मानव स्वभाव है; मुक्से भी कुछ ग्रवक्य हुई होगी। ग्राक्षा है विज्ञजन सूचित करने की दया दिखावेगे।

मूलगन्धकुटी विहार सारनाथ २३-८-४१

त्रानन्द कौसल्यायन

# विषय-सूची

| विषय                              |          |        |   | पृष्ठ  |
|-----------------------------------|----------|--------|---|--------|
| उपोद्घात                          |          |        |   | <br>8  |
| क. दूरेनिदान                      |          |        |   | <br>२  |
| १. सुमेघ (बाल्य, वैराग्य          | )        |        |   | <br>२  |
| २. संन्यास                        |          |        |   | <br>و  |
| ३. ग्राश्रम .                     |          |        | • | <br>5  |
| ४. दीपङ्कर का दर्शन               |          |        |   | <br>१५ |
| प्र. बुद्ध बनने का संकल्प         |          |        |   | <br>39 |
| ६. दीपङ्कर की भविष्यद्वा          | णी       |        |   | <br>२१ |
| ७. सुमेध का दृढ़ संकल्प           |          |        |   | <br>२४ |
| <ul><li>दस पारमिताएँ</li></ul>    | • •      |        |   | <br>२७ |
| <ol> <li>पहले के बुद्ध</li> </ol> |          |        |   | <br>३६ |
| १०. धर्मो का श्राचरण              |          |        |   | <br>५७ |
| ख. श्रविदूरेनिदान                 |          |        |   | <br>६२ |
| १. गौतम का बाल्य चरित             | • •      |        |   | <br>६२ |
| १. देवलोक से मनुष्यलोक            | की ग्रोर |        |   | <br>६२ |
| २. बोधिसत्त्व का जन्म,            | कुल, देश | ग्रादि |   | <br>६३ |
| ३. माया देवी के गर्भ में          |          |        |   | <br>६५ |
| ४. सिद्धार्थं का जन्म             |          |        |   | <br>६८ |
| ५. कालदेवल की भविष्य              | द्वाणी   |        |   | <br>७१ |
| ६. ज्योतिषी की भविष्यद            | ाणी      |        |   | <br>७३ |
| ७. शैशव का एक चमत्का              | ार       |        |   | <br>७५ |

# [ ३६ ]

| विषय                                           |           |                |    | पृष्ठ     |
|------------------------------------------------|-----------|----------------|----|-----------|
| २. गौतम का चरित                                |           |                |    | <br>७६    |
| १. यौवनप्रवेश                                  |           |                |    | <br>७६    |
| २. जरा, व्याधि, मृत्यु ग्रं                    | ौर सन्या  | सी दर्शन       |    | <br>७६    |
| ३. पुत्र-जन्म                                  |           |                |    | <br>ভদ    |
| ४. गृह-त्याग                                   |           |                |    | <br>50    |
| ३. गौतम का संन्यास                             |           | • •            |    | <br>28    |
| १. भिक्षुवेश में                               |           |                |    | <br>58    |
| २. राजगृह में भिक्षाटन                         |           |                |    | <br>द्र ६ |
| ३. तपस्या                                      |           |                |    | <br>59    |
| ४. सुजाता की खीर                               |           |                |    | 5€        |
| ५. मार विजय                                    |           |                | ٠, | €3        |
| ६. बुद्ध पद का लाभ                             |           |                |    | <br>છ 3   |
| ग. सन्तिके निदान                               |           |                |    | 33        |
| १. बोधिवृक्ष के ग्रासपास                       |           |                |    | <br>23    |
| २. ग्रजपाल बर्गद के नीचे                       |           |                |    | <br>१००   |
| ३. मुचलिन्द वृक्ष के नीचे                      |           |                |    | १०२       |
| ४. धर्म-प्रचार                                 |           |                | •  | १०३       |
| ५. बनारस (सारनाथ)                              |           |                |    | १०४       |
| ६. प्रथम उपदेश; धर्मचकः                        | प्रवर्तन  |                |    | १०५       |
| ७. उरुवेला की ग्रोर                            |           |                |    | <br>१०६   |
| <ul><li>राजा विम्बिसार का बौत</li></ul>        | द्व होना  |                |    | <br>१०६   |
| <ol> <li>सारिपुत्र ग्रौर मौद्गल्याय</li> </ol> | रन की प्र | ात्रज्या ।<br> |    | <br>३०१   |
| १०. शुद्धोदन का संदेश                          |           |                |    | <br>११०   |
| ११. कपिलवस्तु गमन                              |           |                |    | <br>११२   |
| १२. सम्बन्धियों से मिलन                        |           |                |    | ११५       |
| १३. पुत्र को दाय-भाग                           |           |                |    | <br>११८   |
| १४. ग्रनाथपिण्डिक का दान                       |           |                |    | <br>388   |

| विषय                                                                                                                                                                                                                | पुष्ठ  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| पहला परिच्छेद                                                                                                                                                                                                       | १२३    |
| १. श्रपएणक वर्ग                                                                                                                                                                                                     | .१२३   |
| १. भ्रपण्णक जातक                                                                                                                                                                                                    | . १२३  |
| [दो बनजारे व्यापार के लिए जाते हैं। एक मूर्खत<br>के कारण दैत्य के हाथों मारा जाता है। दूसरा बुद्धिमा<br>होने के कारण दैत्य के चंगुल मे नही फँसता और घन लाग<br>कर श्रपने पाँच सौ साथियों सहित सकुशल वापिस आत<br>है।] | न<br>भ |
| २. वण्णुपथ जातक                                                                                                                                                                                                     | . १३६  |
| [कान्तार में पानी के न मिलने से पाँच सौ व्यापारिय<br>की जान जानेवाली हैं। बोधिसत्त्व के उत्साह दिलाने<br>बिना ग्रंत तक निराश हुए एक तरुण जमीन खोद कर पान<br>निकाल कर ही छोड़ता हैं।]                                | से     |
| ३. सेरिवाणिज जातक                                                                                                                                                                                                   | . १४२  |
| [ जालची व्यापारी सोने की थाली मुफ़्त में ही लेन<br>चाहता है । बोधिसत्त्व जसका यथार्थ मूल्य कहकर<br>जाते हैं । लोभी व्यापारी का हृदय फट जाता है । ]                                                                  |        |
| ४. चुन्लसेट्टि जातक                                                                                                                                                                                                 | . १४६  |
| ृ [ एक तरुण को एक मरा हुग्रा चूहा मिलता है<br>उसी से वह शनैः शनैः उन्नति करता हुग्रा महाधनवा<br>हो नगर के श्रेष्ठी का पद प्राप्त करता है । ]                                                                        |        |

|           | विषय                                                   | पूष्ठ |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------|
| ĸ.        | तण्डुलनालि जातक                                        | १५६   |
|           | [लोभवश राजा एक मूर्ख घादमी को घ्रपना ग्रर्घ            |       |
|           | कारक बनाता है। वह पाँच सौ घोड़ों का मूल्य एक           |       |
|           | तण्डुल-नालि बताता है; फिर उस तण्डुल-नालि का मूल्य      |       |
|           | बताता है भीतर-बाहर बाराणसी।]                           |       |
| €.        | वेवघम्म जातक                                           | १६३   |
|           | [महिसास कुमार एक उदक राक्षस के देवधर्म                 |       |
|           | सम्बन्धी प्रश्न का यथार्थ उत्तर दे ग्रपने दोनों भाइयों |       |
|           | सूर्यंकुमार तथा चन्द्रकुमार की जान बचाता है।]          |       |
| <b>9.</b> | कट्ठहारि जातक                                          | १७३   |
|           | [राजा ब्रह्मदत्त बन मे गा गाकर लकड़ी चुनने वाली        |       |
|           | एक लड़की पर भ्रासक्त हो जाता है। उसे गर्भ रहता है।     |       |
|           | राजा लड़की को एक भ्रँगूठी दे जाता है। जब लड़की पुत्र   |       |
|           | सहित राजा के पास जाती है, तो राजा उसे पहचान नही        |       |
|           | सकता। पीछे उसे पुत्र को अपनाना पड़ता है।]              |       |
| ۲.        | गामणी जातक                                             | १७६   |
| €.        | मखादेव जातक                                            | १७५   |
|           | [राजा को सिर का सफेद बाल दिखाई दिया।                   |       |
|           | उसने इसे मृत्यु की पूर्व-सूचना समक रार्जासहासन त्याग   |       |
|           | प्रव्रजित हो योगाभ्यास किया ।]                         |       |
| 0.        | मुखविहारी जातक                                         | १५२   |
|           | [राजा संन्यासी होकर संन्यास-सुख के ग्रानन्द मे         |       |
|           | उल्लास-वाक्य कहता है।]                                 |       |

|       | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पुष्ठ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| २. सी | ाल वर्ग · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १८६   |
| ११.   | लक्खण जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १८६   |
|       | [दो मृगों में से मूर्ख मृग के सभी अनुयायी मारे जाते<br>हैं। बुद्धिमान अपने अनुयाइयों सहित सकुशल लौटता है।]                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| १२.   | निग्रोधमृग जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 039   |
|       | [दो मृगों के दलों ने निश्चय किया कि बनारस के राजा के रसोई घर के लिए बारी बारी से एक एक दल का एक एक मृग रोज जाय। एक गिंभणी मृगी अपनी बारी के दिन न जाकर दूसरे दिन जाना चाहती थी। उसने अपने दल के सरदार से कहा। नेता बोला—जिसकी बारी वह ही जाने। दूसरे दल का नेता उस मृगी के बदले स्वयं चला गया। राजा ने उसके आत्म-त्याग से प्रभावित होकर प्राणियों की हिसा करना ही छोड़ दिया। |       |
| ₹₹.   | कण्डिन जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २००   |
|       | [कामुकता के वशीभूत हो एक मृग शिकारी के<br>हाथों मारा गया।]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| १४.   | वातिमग जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २०३   |
|       | [रस-तृष्णाके वशीभूत हो एक मृगपकड़ा गया।]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| १५.   | खरादिय जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २०७   |
|       | [एक बात न भाननं वाला मृग शिक्षाकामी न होने<br>के कारण पकड़ा गया।]                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| १६.   | तिपल्लत्थिमग जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३०६   |
|       | [एक बात मानने वाला मृग शिक्षाकामी होने से<br>जाल में फँसकर भी सकुशल बचकर चला आया।]                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |

### [ 88 ]

| विषय                                                   | पृष्ठ |
|--------------------------------------------------------|-------|
| १७. मारुत जातक                                         | २१४   |
| शीत के बारे में विवाद। शीत न कृष्णपक्ष में             |       |
| होता है न शुक्लपक्ष मे। जब हवा चलती है, तभी शीत        |       |
| होता है।]                                              |       |
| १८ मतकभत्त जातक                                        | २१६   |
| [एक ब्राह्मण श्राद्ध के हेतु भेड़े को मारने जा रहा     |       |
| था । भेड़ा हँसा श्रौर रोया । ब्राह्मण के पूछने पर कारण |       |
| कहा । ]                                                |       |
| १६. ग्रायाचितभत्त जातक                                 | २१६   |
| [एक कुटुम्बी को वृक्षदेवना का उपदेश ।]                 |       |
| २०. नलपाण जातक                                         | २२१   |
| [तालाब का राक्षस तालाब मे उतर कर पानी                  |       |
| पीने वालों को पकड़ लेता था। बन्दरों ने बोधिसत्त्व का   |       |
| कहना मान सरकण्डों की सहायता से किनारे पर बैठे ही       |       |
| बैठे पानी पिया । राक्षस उनका कुछ न बिगाड़ सका ।]       |       |
| ३. कुरुंग वर्ग                                         | २२५   |
| २१. कुरुंगमिग जातक                                     | २२५   |
| [वृक्ष पर बैठे हुए शिकारी ने मृग को लुभाने के          |       |
| लिए उसकी श्रोर बढ़ाकर फल गिराए। मृग समभ गया,           |       |
| बोला—हे वृक्ष, पहले तू फलो को सीधा जमीन पर गिराता      |       |
| था। श्रब भ्रपने धर्म को छोड़कर श्रागे बढ़ाकर गिरा      |       |
| रहा है । इसलिए मै भी श्रब दूसरी जगह जा रहा हूँ ।]      |       |
| २२. कुक्कुर जातक                                       | २२७   |
| [कुत्तों ने राजा के रथ के चमड़े श्रौर रस्सी को         |       |
| खा लिया। राजा ने महल के कुत्तों के ग्रातिरिक्त कोष     |       |

| [ A# ]                                                                                                                               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| विषय                                                                                                                                 | पुष्ठ |
| सभी कुत्तों को मरवाना ग्रारम्भ किया । वास्तविक भ्रपराधी<br>महल के कुत्ते ही थे । बोधिसत्त्व ने कुत्तों की जान बचाई ।]                |       |
| २३. भोजाजानीय जातक                                                                                                                   | २३२   |
| [िकसी दूसरे घोड़े से युद्ध न जीता जा सकता था।<br>भोजाजानीय अञ्चल ने जखमी होने पर भी युद्ध किया श्रीर<br>विजय पाई।]                   |       |
| २४. द्याजञ्ज जातक                                                                                                                    | २३४   |
| [पूर्व जातक के सदृश ही धाजञ्ञा घोड़े ने अपना<br>पराकम दिखाया ।]                                                                      |       |
| २५. तित्य जातक                                                                                                                       | २३७   |
| [राजा का माङ्गलिक घोड़ा म्रभ्यस्त तीर्थ पर<br>नहाना नही चाहता था। बोधिसत्त्व ने उसका म्राशय<br>जान, उसे नये तीर्थं पर स्नान करवाया।] |       |
| २६. महिलामुख जातक                                                                                                                    | 585   |
| [चोरो की बातचीत सुन महिलामुख हाथी उद्दण्ड हो<br>गया । फिर साधुजनों की बातचीत सुनकर शान्त हुम्रा ।]                                   |       |
| २७. म्रभिण्ह जातक                                                                                                                    | २४६   |
| [कुत्ते स्रौर हाथी का परस्पर इतना स्नेह था कि<br>कुत्ते का साथ छूटने पर हाथी ने लाना त्याग दिया।]                                    |       |
| २८ मन्दिविसाल जातक                                                                                                                   | ३४६   |
| [एक भ्रादमी ने भ्रपने बैल के भरोसे दूसरे से शर्त                                                                                     |       |
| लगाई। गाड़ी खीचने के समय बैल को अपशब्द कह                                                                                            |       |
| दिया। बैल ने गाड़ी न खींची। स्रादमी बाजी हार गया।                                                                                    |       |
| फिर दुबारा भ्रपशब्द न कहने की प्रतिज्ञा करा बैल ने उसे<br>दोहरी बाजी जिताई।                                                          |       |
| ४                                                                                                                                    |       |

# [ 88 ]

|       | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पृष्ठ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ₹€.   | कण्ह जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २४२   |
|       | [ एक बैल ने अपनी बुढ़िया माँ को जिसने उसे पाला<br>या मजदूरी कमाकर्ं एक हजार कार्षापण लाकर दिए । ]                                                                                                                                                                                                                          |       |
| ₹0.   | मृनिक जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २४६   |
|       | [एक मुग्रर को खूब खिला पिलाकर मोटा किया<br>जा रहा था। एक बैल ने ईर्ष्या की। दूसरे ने कहा—                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|       | ईर्ष्या मत कर । यह केवल इसका मरण-भोजन है । ]                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| ৪. কু | लावक वर्ग · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २५६   |
| ₹१.   | कुलावक जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २५६   |
|       | [मघ माणवक ने ग्रामसुधार के उपायों द्वारा ग्राम-<br>वासियों को सदाचारी बनाया। ग्राम-भोजक को बुरा<br>लगा। उसने राजा से भूठी शिकायत की। राजा ने<br>मघ माणवक पर हाथी छुड़वाया। मघ माणवक के मैत्री-<br>बल के कारण हाथी ने उसे कुछ न कहा। राजा ने प्रसन्न हो<br>बोधिसत्त्व को मुक्त किया। उस समय से वह यथेच्छ पुण्य<br>करने लगे। |       |
| ₹₹.   | नच्च जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २६८   |
|       | [हंस बच्ची ने मोर के सौंदर्य पर मुग्ध हो उसे धपना पित चुना। मोर प्रसन्नता के मारे नाचने नगा। हंस ने उसे लाज शरम छोड़ नाचते देख लड़की देने से इनकार कर दिया।]                                                                                                                                                               |       |
| ₹₹.   | सम्मोदमान जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २७१   |
|       | [जब तक बटेरों का एक मत रहा चिड़ीमार उनका<br>कुछ न बिगाड़ सका । जब मतभेद हुआ, तो सभी चिड़ी-<br>मार के जाल में फँस गए ।]                                                                                                                                                                                                     |       |

### [ xx ]

|     | विषय                                                | पृष्ठ |
|-----|-----------------------------------------------------|-------|
| ₹४. | मच्छ जातक                                           | २७४   |
|     | [एक मत्स्य भ्रपनी मछली के साथ रित-ऋतेड़ा            |       |
|     | करता हुग्रा पकड़ा गया । ]                           |       |
| ₹¥. | बट्टक जातक                                          | २७६   |
|     | [अंगल में ग्राग लगने पर बटेर-पोतक के माता           |       |
|     | पिता उसे घोंसले में छोड़ चले गए। बटेर-पोतक ने सत्य- |       |
|     | किया की। श्राग बुभ गई।]                             |       |
| ₹Ę. | सकुण जातक                                           | २८१   |
|     | [वृक्ष पर पक्षीगण रहते थे। शाखाग्रों के परस्पर      |       |
|     | रगड़ खाने से वृक्ष में आग लग गई। बोधिसत्व ने सब     |       |
|     | पक्षियो को अन्यत्र जाने को कहा।]                    |       |
| ₹७. | तित्तिर जातक                                        | २८३   |
|     | [बन्दर, हाथी ग्रौर तित्तिर ने ग्रापस में विचार कर   |       |
|     | निश्चय किया कि जो ज्येष्ठ हो उसका आदर सत्कार होना   |       |
|     | चाहिए ।]                                            |       |
| ₹5. | बक जातक                                             | २८७   |
|     | [बगुले ने मछिलियों को घोखा दे दे एक एक को           |       |
|     | ले जाकर मार कर खाया। अंत में वह एक केकड़े के हाथ    |       |
|     | से मारा गया ।]                                      |       |
| ₹€. | नन्द जातक                                           | २६२   |
|     | [एक गृहपति मरते समय गड़ा चन छोड़ गया।               |       |
|     | नौकर जब उसके लड़के को वह स्थान बताने जाता, तो       |       |
|     | वहाँ पहुँचते ही धन की गर्मी के कारण गालियाँ बकने    |       |
|     | लगता ।]                                             |       |

| [ &€ ]                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| विषय                                                                                                                                                                                                                                     | पृष्ठ |
| ४०. स्विरंगार जातक                                                                                                                                                                                                                       | २६५   |
| [मार ने बहुत कोशिश की कि प्रत्येक-बुद्ध को भिक्षा<br>न मिले। बोधिसत्त्व ने दहकते हुए ग्रङ्गारों मे जल मरने की<br>भी परवाह न कर दान दिया।]                                                                                                |       |
| ४. श्रत्थकाम वर्ग · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                          | ३०६   |
| ४१. लोसक जातक                                                                                                                                                                                                                            | ३०६   |
| [विहारवासी भिक्षु ने ग्रागन्तुक भिक्षु के प्रति<br>ईर्ष्यालु हो एक गृहस्थ से भूठी निन्दा की। गृहस्थ ने<br>उसके लिए जो भोजन दिया, वह भी उसे नही दिया। इस<br>दुष्कर्म के फलस्वरूप उसे नरक भोगना पड़ा।]                                     |       |
| ४२. कपोत जातक                                                                                                                                                                                                                            | ३१५   |
| [एक कौग्रा रस तृष्णा के वशीभूत हो कबूतर के साथ रहने लगा। रोज साथ चुगने जाता था। एक दिन बहाना बना कर नहीं गया। घर पर उसने रसोइए की अनुपस्थिति मे चोरी से मांस खाना चाहा। रसोइए ने उसके पर नोच उनमे निमक मसाला लगा उसे छीके में फेंक दिया। |       |
| ४३. बेळुक जातक                                                                                                                                                                                                                           | 398   |
| [तपस्वी ने साँप के बच्चे को पाला, जिसने उसे<br>डस कर मार डाला।]                                                                                                                                                                          |       |
| ४४. मकस जातक                                                                                                                                                                                                                             | ३२१   |
| [बढ़ई ने भ्रपने लड़के को सिर पर बैठे मच्छर को                                                                                                                                                                                            |       |
| हटाने के लिए कहा। लड़के ने मच्छर को मारने जाकर                                                                                                                                                                                           |       |
| कुल्हाड़े से पिता को ही मार डाला । ]                                                                                                                                                                                                     |       |

|              | विषय                                                                                                                                                               | पुष्ठ          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>ሄ</b> ሂ.  | रोहिणी जातक                                                                                                                                                        | ३२३            |
|              | [रोहिणी नाम की दासी ने ग्रपने माता के सिर की मिक्सियाँ हटाने जाकर माता को मार डाला।]                                                                               |                |
| ४६.          | म्रारामदूसक जातक                                                                                                                                                   | ३२४            |
|              | [ माली बानरों को उद्यान सौंप कर गया कि उसकी अनुपस्थिति में पानी सींचते रहें। बानरों ने पौदो को उखाड़ उखाड़ कर उनकी जड़ों की लम्बाई के अनुसार कम या अधिक पानी सीचा। |                |
| ४७.          | बारुणी जातक                                                                                                                                                        | ३२६            |
| <b>Y-</b>    | [ शराब का व्यापारी श्रपने शिष्य को शराब बेचने के लिए कह गया। उसने शराब में नमक मिलाकर उसे खराब कर दिया।] बेदक्भ जातक                                               | na<br>na<br>na |
| <b>0</b> 69. | [ बाह्मण ने चोरो के लिए मन्त्र-बल से धन की वर्षा<br>कर ग्रपनी जान गँवाई। बाद में वह चोर भी ग्रापस में कटकर<br>मर गए।]                                              | 440            |
| ४६.          | नक्खत्त जातक                                                                                                                                                       | ३३४            |
| प्व          | [नक्षत्र विश्वास के कारण लड़के वाले को विवाह<br>का हुग्रा रहने पर भी लड़की न मिल सकी । ]                                                                           |                |
| Цo.          | दुम्मेष जातक                                                                                                                                                       | ३३७            |
|              | [ ब्रह्मदत्त कुमार ने राज्य पाने पर घोषणा की कि वह<br>एक यज्ञ करेगा, जिसमे केवल दुराचारी लोगों की बिल दी<br>जाएगी। लोगों ने कुकर्म छोड़ दिए।]                      |                |

|               | विषय                                                              |                                                                                                    |                                                   |                                                            |                                                                    |                                     | पृष्ठ |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| ६. अ          | ासिंस वर्ग                                                        |                                                                                                    |                                                   | • •                                                        | • •                                                                | ;                                   | ३४१   |
| प्र१.         | महासीलव                                                           | जातक                                                                                               | • •                                               |                                                            | • •                                                                |                                     | ३४१   |
|               | वहाँ के राज<br>नरेश ने वि                                         | शी राज्य से<br>य को भड़का<br>रोध न कर<br>ल नरेश को                                                 | ा काशी पर<br>सत्याग्रही द                         | र ब्राक्रमण<br>इंगसेका                                     | कराया ।<br>म लिया ।                                                | काशी                                |       |
| ५२.           | चूलजनक ज                                                          |                                                                                                    |                                                   |                                                            | • •                                                                | _                                   | ३४८   |
|               | <br>पुण्णपाति ज                                                   |                                                                                                    |                                                   |                                                            |                                                                    |                                     | 388   |
|               | - 41                                                              | ों ने शराब<br>उनकी च                                                                               | मे विष                                            | मिला एव                                                    | ह सेठ को                                                           | लूटना                               |       |
| XX.           | फल जातक                                                           |                                                                                                    |                                                   |                                                            | • •                                                                |                                     | ३५१   |
|               |                                                                   | म के वृक्ष की<br>ो साथी काफि                                                                       |                                                   |                                                            |                                                                    |                                     |       |
| ሂሂ.           | पंचावुष जा                                                        | तक                                                                                                 |                                                   | • •                                                        |                                                                    |                                     | ३५४   |
|               | उसे मार्ग में<br>मण किया।<br>चिपक गए।<br>प्रहार किया<br>वह भी चिप | कुमार तक्षां<br>क्लेषलीम य<br>उसके शस्त्र<br>। तब भी कुम<br>। वह भी ।<br>यक गया । व<br>। पुरुष-सिह | क्ष मिला। एक एक ार ने हिम्म<br>चिपक गए कुमार ने त | कुमार ने<br>करके यक्ष<br>ात न हारी<br>। सिर से<br>ाब भी हि | िशस्त्रो से<br>ा के बालों<br>ा । हाथ पै<br>ा प्रहार ि<br>इम्मत न इ | भ्राक-<br>में ही<br>रों से<br>क्या। |       |
| <b>પ્ર</b> ફ. | कंचनक्खन्ध                                                        | जातक                                                                                               |                                                   |                                                            |                                                                    |                                     | ३४८   |
|               |                                                                   | सेठ के गड़े<br>से एक साथ                                                                           |                                                   |                                                            |                                                                    |                                     |       |

### [ 38 ]

| विषय                                                                   | पृष्ठ |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| ५७. वानरिन्व जातक                                                      | ३६१   |
| [ मगरमच्छ श्रपनी स्त्री के कहने से बानर का हृदय-                       |       |
| मांस चाहता था। बानर ग्रपनी हुशियारी से बच निकला।]                      |       |
| <b>४५. तयोथम्म जातक</b>                                                | ३६४   |
| [एक बानर ग्रपने बच्चों को भी दाँत से काटकर                             |       |
| खस्सी कर डालता <mark>था कि कही बड़े होकर उसे ग्रधिकार-</mark>          |       |
| च्युत न कर दे। बोधिसत्त्व ने भ्रपनी योग्यता सिद्ध की।                  |       |
| बानर ने जान दे दी।]                                                    |       |
| ५६. भेरिवाद जातक                                                       | ३६७   |
| [ कान्तार में गुजरते हुए लड़के ने पिता का कहना न                       |       |
| मान ग्रत्यधिक भेरी बजाई। चोरों ने ग्राकर धन लूट लिया।]                 |       |
| ६०. संखधनन जातक                                                        | 388   |
| [ स्रत्यधिक शंख बजाने से चोरों द्वारा लूटे गए । ]                      |       |
| ७. इत्थि वर्ग · · · · ·                                                | १७०   |
| ६१. ग्रसातमन्त जातक                                                    | ०७६   |
| [ माँ के कहने से ब्राह्मण कुमार तक्षशिला जा स्रसात-                    |       |
| मन्त्र प्रयति स्त्रियों के दुर्गृण सीख कर श्राया । स्त्रियाँ ग्रत्यन्त |       |
| निन्दित होती हैं, समक प्रविजत हो गया।]                                 |       |
| ६२. भ्रंडभूत जातक                                                      | ३७६   |
| [राजा ग्रौर पुरोहित जुगा खेलते थे। पहले राजा                           |       |
| की जीत होती थी; फिर पुरोहित की होने लगी। राजा                          |       |
| को कारण पता लगा—पुरोहित के घर में एक क्वाँरी लड़की                     |       |
| थी जिसका सतीत्व रक्षित था। राजा ने घूर्त के हाथों उस                   |       |
| बालिका का सतीत्व नष्ट करवाया । भ्रंत में पुरोहित ने                    |       |
| स्त्रियों को ग्रर्घामणी जान, उन्हें निकलवा दिया।]                      |       |

|              | [ ¥° ]                                                                                                                                                                                                                           |       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|              | विषय                                                                                                                                                                                                                             | पुष्ठ |
| <b>६</b> ३.  | तक्क जातक                                                                                                                                                                                                                        | ३८३   |
|              | [गंगा मे बहा दी गई एक स्त्री को बोधिसत्त्व ने बचाया।<br>उसने बोधिसत्त्व का शील नष्ट कर फिर उसे चोरों के हाथ से<br>मरवाना चाहा। चोरों के सरदार ने उस स्त्री को मार डाला।                                                          |       |
| Ę8.          | बुराजान जातक                                                                                                                                                                                                                     | ३८७   |
|              | [स्त्रियों का स्वभाव दुर्झेय है।]                                                                                                                                                                                                |       |
| ĘŲ.          | म्रनभिरत जातक                                                                                                                                                                                                                    | 9€0   |
|              | [शिष्य ने स्त्रियो के दुराचार की शिकायत की।<br>ग्राचार्य्य ने कहा—उन पर क्रोध करना बेकार है। वह<br>सब के सामृहिक उपयोग की चीज होती ही है।]                                                                                       |       |
| <b>ĘĘ.</b>   | मृदुलक्खण जातक                                                                                                                                                                                                                   | ३६२   |
| <b>₹</b> ७.  | पर ले ब्राई । ]<br>उच्छंग जातक                                                                                                                                                                                                   | ३६=   |
|              | [ एक स्त्री के भाई, पित और पुत्र को राजा ने पकड़ लिया। स्त्री ने उन्हें छुड़ाना चाहा। राजा तीनो में मे एक को छोड़ने पर राजी हुआ। स्त्री ने भाई को ही छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि भाई ही दुर्लभ है। पित और पुत्र तो दोनों सुलभ है। |       |
| Ę <b>5</b> . | साकेत जातक                                                                                                                                                                                                                       | ४००   |
| ĘĘ.          | विसवन्त जातक                                                                                                                                                                                                                     | ४०२   |
|              | [ एक बार छोड़े हुए विष को सर्प ने निकालने से इन-<br>कार किया; ग्रम्नि में प्रवेश करने के लिए भी तैयार हो गया।                                                                                                                    |       |

### [ ४१ ]

|             | विषय                                                      | पृष्ठ |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| <b>9</b> 0. | कुद्दाल जातक                                              | ४०४   |
|             | [ कुट्टाल-पंडित कुदाल के मोह में पड़ छ: बार गृहस्थ        |       |
|             | ग्रीर प्रविजत हुआ। ग्रंत में कुदाल को पानी में फेंक उसके  |       |
|             | मोह से मुक्त हुआ।]                                        |       |
| ⊏. वर       | रण वर्ग · · · · · · · · ।                                 | 3     |
| ७१.         | वरण जातक                                                  | ४११   |
|             | [ ग्रालसी लड़का जंगल से गीली लकड़ी ले ग्राया ।            |       |
|             | जिसके कारण आग न जल सकी। विद्यार्थियों को यवागु            |       |
|             | खाकर गाँव जाना था, वे न जा सके। ग्राचार्य्य सहित          |       |
|             | सबकी हानि हुई । ]                                         |       |
| ७२.         | सीलवनागराज जातक                                           | ४१५   |
|             | [ एक द्यादमी जंगल मे रास्ता भूल गया था। हाथी ने           |       |
|             | उसकी जान बचाई । श्रकृतज्ञ मनुष्य उसके दाँत माँगने गया ।   |       |
|             | हाथी ने प्रसन्नता पूर्वक एक एक करके अपने सब दाँत भीर      |       |
|             | भ्रंत मे दाढ़े तक कटवा दी।]                               |       |
| ७३.         | सच्चंकिर जातक                                             | 388   |
|             | [ दुष्ट कुमार को उसकी दुष्टता के कारण भ्रमात्य-जन         |       |
|             | नदी में डुबा स्राए। वह एक बहते लक्कड़ पर सवार हो गया।     |       |
|             | उसी लक्कड़ पर एक सर्प, चूहा ग्रीर तोता भी थे। तपस्वी ने   |       |
|             | उनकी जान बचाई। सर्प, चूहा तथा तोता कृत उपकार को नही       |       |
|             | भूलें। दुष्ट कुमार ने राजा होने पर तपस्वी की भलाई का      |       |
|             | बदला बुराई से दिया। उसे भ्रपने प्राणों से हाथ घोना पड़ा।] |       |
| 68.         | रक्खधम्म जातक                                             | ४२४   |
|             | [ एक दूसरे के ग्राश्रय से खड़े वृक्षों का ग्रांघी कुछ न   |       |
|             | बिगाड़ सकी। म्राकेले खड़े वृक्ष उखड़ कर गिर गए।]          |       |

### [ ५२ ]

| विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | বুষ্ঠ                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ७५. मच्छ् जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४२८                      |
| [ मछली ने पर्जन्य-देवता को ग्रपने शील-बल से वर्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| बरसाने पर मजबूर किया । ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| ७६. ग्रसंकिय जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४३२                      |
| [एक काफले के साथ के सन्यासी को चोरों से डर                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| नहीं लगा । कारण चोरों से धनियों को ही डर होता है । ]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| ७७. महासुपिन जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४३४                      |
| [ राजा ब्रह्मदत्त ने १६ स्वप्न देखे । ब्राह्मणों ने उसे                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| डरा उसके हाथ से महान् यज्ञ कराने चाहे; जिसमें पशुस्रों                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| का घात होता। बोधिसत्त्व ने स्वप्नों की यथार्थ व्याख्या कर                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| राजा को निर्भय किया । ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| ७८. इल्लीस जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ጻጻ€                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| [ कंजूस सेठ न किसी को दान देता था, न स्वयं खाता                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| [ कंजूस सेठ न किसी को दान देता था, न स्वयं खाता<br>था। उसके पिता ने जो इन्द्र होकर पैदा हुआ था इल्लीस                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| - "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| था। उसके पिता ने जो इन्द्र होकर पैदा हुम्रा था इल्लीस                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४६०                      |
| था। उसके पिता ने जो इन्द्र होकर पैदा हुआ था इल्लीस<br>की शकल बना इल्लीस को सीधा किया।]                                                                                                                                                                                                                                                            | ४६०                      |
| था। उसके पिता ने जो इन्द्र होकर पैदा हुआ था इल्लीस<br>की शकल बना इल्लीस को सीधा किया।]<br>७६. खरस्सर जातक<br>[गाँव का मुखिया चोरो से मिलकर गाँव लुटवाता था।]                                                                                                                                                                                      | <b>४६०</b><br><b>४६२</b> |
| था। उसके पिता ने जो इन्द्र होकर पैदा हुआ था इल्लीस की शकल बना इल्लीस को सीधा किया।]  ७६. खरस्सर जातक  [गॉव का मुखिया चोरो से मिलकर गाँव लुटवाता था।]  द०. भीमसेन जातक                                                                                                                                                                             |                          |
| था। उसके पिता ने जो इन्द्र होकर पैदा हुआ था इल्लीस<br>की शकल बना इल्लीस को सीधा किया।]<br>७६. खरस्सर जातक<br>[गॉव का मुखिया चोरो से मिलकर गाँव लुटवाता था।]                                                                                                                                                                                       |                          |
| था। उसके पिता ने जो इन्द्र होकर पैदा हुआ था इल्लीस की शकल बना इल्लीस को सीधा किया।]  ७६. खरस्सर जातक  [गॉव का मुखिया चोरो से मिलकर गाँव लुटवाता था।]  द०. भीमसेन जातक  [सारे जम्बूद्वीप में प्रसिद्ध एक धनुर्धारी कद के छोटे पन                                                                                                                   |                          |
| था। उसके पिता ने जो इन्द्र होकर पैदा हुआ था इल्लीस की शकल बना इल्लीस को सीधा किया।]  ७६. खरस्सर जातक  [गॉव का मुखिया चोरो से मिलकर गाँव लुटवाता था।]  द०. भीमसेन जातक  [सारे जम्बूद्वीप में प्रसिद्ध एक धनुर्धारी कद के छोटे पन के कारण भीमसेन नाम के आदमी को आगे करके रहता था। भीमसेन को अभिमान हो गया। उसे मुँह की खानी पड़ी।]                  |                          |
| था। उसके पिता ने जो इन्द्र होकर पैदा हुआ था इल्लीस की शकल बना इल्लीस को सीधा किया।]  ७६. खरस्सर जातक  [गाँव का मुखिया चोरो से मिलकर गाँव लुटवाता था।]  द०. भीमसेन जातक  [सारे जम्बूदीप में प्रसिद्ध एक धनुर्धारी कद के छोटे पन के कारण भीमसेन नाम के आदमी को आगे करके रहता था। भीमसेन को अभिमान हो गया। उसे मुँह की खानी पड़ी।]  ६. अपायिम्ह वर्ग | ४६२                      |

|             | [ FX ]                                                    |       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------|
|             | विषय                                                      | पृष्ठ |
| <b>=</b> 2. | मित्तविन्द जातक                                           | ४७२   |
| <b>د</b> ٦. |                                                           | ४७३   |
|             | [ ग्रनाथपिण्डिक ने ग्रपने कुरूप दरिद्र किन्तु पूर्व के    |       |
|             | मित्र के साथ मैत्री घर्म निबाहा। लोगों के बहुत कहने पर    |       |
|             | भी मैत्री में ग्रन्तर नहीं पड़ने दिया।                    |       |
| <b>5</b> ٧. | म्रत्यस्सद्वारं जातक                                      | ४७६   |
|             | [ पिता ने ग्रपने सात वर्ष के पुत्र के प्रश्न के उत्तर में |       |
|             | भ्रर्थ (= उन्नति) के छः द्वार बताए।]                      |       |
| <b>ς</b> χ. | किम्पक्क जातक                                             | ३७४   |
|             | [ ग्राम के सदृश प्रतीत होनेवाले विष-फल को बोघिसत्त्व      |       |
|             | का कहना न मान खाने वाले मनुष्यों में से कुछ मर गए, कुछ    |       |
|             | कठिनाई से बचे । न लाने वाले सकुशल रहे । ]                 |       |
| ۳Ę.         | सीलवीमंस जातक                                             | ४८१   |
|             | [एक ब्राह्मण ने केवल यह परीक्षा करने के लिए               |       |
|             | कि उसका ग्रादर गुण के कारण होता है वा जाति भ्रादि के      |       |
|             | कारण चोरी करके देखा । ]                                   |       |
| <b>5</b> ७. |                                                           | REX   |
|             | [शकुन-विश्वासी ब्राह्मण के चूहे द्वारा खाए कपड़े          |       |
|             | तपस्वी ने ले लिए। तपस्वी के उपदेश से ब्राह्मण का मिथ्या-  |       |
|             | विश्वास दूर हुम्रा । ]                                    |       |
| 55.         |                                                           | ४८६   |
|             | [ नन्दि विशाल जातक (२६) के सदृश । ]                       |       |
| <b>द</b> €. |                                                           | 860   |
|             | [तपस्वी के पास गृहस्थ ने सोना रक्खा था। लालची             |       |
|             | तपस्वी ने सोना उड़ा लिया। व्यापारी ने तपस्वी की ढोंग      |       |
|             | भरी बात सुन उस पर चोरी का शक कर सोना निकलवाया।            |       |

| [ Xx ]                                                                                                                                                                                                |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| विषय                                                                                                                                                                                                  | वृष्ठ  |
| ६०. ग्रकतञ्जु जातक                                                                                                                                                                                    | 883    |
| [ श्रकृतज्ञ सेठ ने श्रनाथ पिण्डिक के भेजे व्यापारियों                                                                                                                                                 |        |
| के साथ अकृतज्ञता का बरताव किया और फल पाया।                                                                                                                                                            |        |
| १० लित्त वर्ग · · · · ·                                                                                                                                                                               | ४६६    |
| <b>८१.</b> लित्त जातक                                                                                                                                                                                 | ४६६    |
| [दो जुन्नारी जुन्ना खेलते। एक हारने के समय<br>गोटियों को मुँह मे डाल लेता। दूसरे ने गोटियों को विष<br>से रँगा। जुन्नारी विषैली गोटियाँ निगलने से मूर्छित हो<br>गया। पहले ने मरते मरते उसकी जान बचाई।] |        |
| ६२ महासार जातक                                                                                                                                                                                        | ४६८    |
| [एक बन्दरी रानी का मुक्ताहार चुरा ले गई । चोर<br>का पता न लगता था । भ्रमात्य ने श्रपनी स्रकल से चोर का<br>पता लगा हार निकलवा लिया।]                                                                   |        |
| ६३ विस्सासभोजन जातक                                                                                                                                                                                   | ४०७    |
| [ मृगी के स्नेही सिह को ग्वाले ने मृगी के शरीर में हला-<br>हल विष पोत कर मार डाला । ]                                                                                                                 |        |
| ६४. लोमहंस जातक                                                                                                                                                                                       | 30%    |
| [बोधिसत्त्व की काय-क्लेश-चर्य्या का वर्णन ।]                                                                                                                                                          |        |
| ६५. महासुदस्सन जातक                                                                                                                                                                                   | प्रश्च |
| [महासुदर्शन राजा के मरने के समय ग्रनित्यता का<br>उपदेश ।]                                                                                                                                             |        |
| ६६. तेलपत्त जातक                                                                                                                                                                                      | प्रश्र |
| [यक्षिणियों ने तरह तरह से कुमार को फँसाना चाहा।<br>उसके सारे साथी यक्षिणियों के जाल मे फँस गए। किन्तु                                                                                                 |        |
|                                                                                                                                                                                                       |        |

|     | विषय                                                       | पृष्ठ |
|-----|------------------------------------------------------------|-------|
|     | कुमार को न रूप ने, न शब्द ने, न रस ने, न गन्ध ने, ग्रीर न  |       |
|     | स्पर्श ने ही भ्राकर्षित किया। गान्धार देश के तक्षशिला नगर- |       |
|     | वासियों ने उसे अपना राजा चुना।]                            |       |
| .03 | नामसिद्धि जातक                                             | ५२६   |
|     | [ एक विद्यार्थी का नाम था 'पापक' । वह ग्रच्छे नाम          |       |
|     | की तलाश में बहुत घूमा । अंत में यह समक्त कि नाम बुलाने     |       |
|     | मात्र के लिए होता है, नाम से कुछ आता जाता नहीं; वह         |       |
|     | लौट भ्राया । ]                                             |       |
| €5. | कूटवाणिज जातक                                              | ४२६   |
|     | [पण्डित ग्रौर ग्रति-पण्डित नाम के दो व्यापारियों           |       |
|     | ने साभा व्यापार किया । हिस्सा बाँटने के समय ग्रति-पण्डित   |       |
|     | ने दो हिस्से लेने चाहे। उसकी चालाकी के फल स्वरूप           |       |
|     | उसका पिता जलते जलते बचा।]                                  |       |
| .33 | परोसहस्स जातक                                              | ४३२   |
|     | [ ग्राचार्य्य ने मरते समय कहा—कुछ नहीं । प्रधान            |       |
|     | शिष्य को छोड़ श्राचार्य्य के इस कथन को कोई नहीं समभ        |       |
|     | सका।]                                                      |       |
| 00. | भ्रसातरूप जातक                                             | ४३४   |
|     | [कोशल नरेश बाराणसी नरेश को मार उसकी रानी                   |       |
|     | को पकड़ ले गया । लड़के ने बड़े होकर कोशल पर चढ़ाई की       |       |
|     | श्रौर माता की सलाह से बिना श्राक्रमण किए नगर जीत लिया । ]  |       |

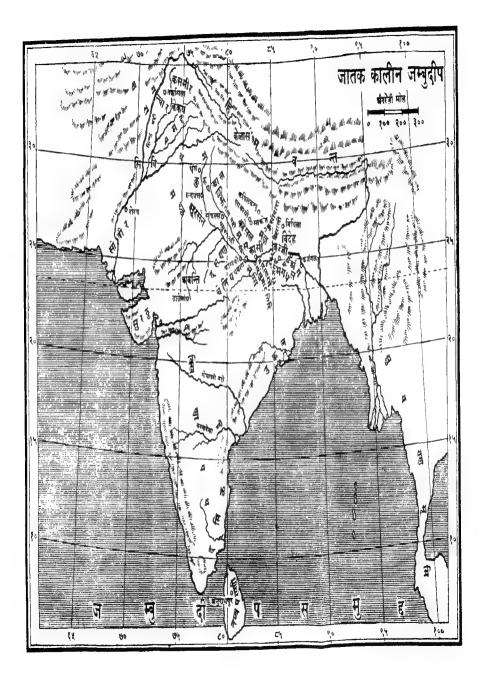

### नमो तस्स भगवतो प्ररहतो सम्मासम्बद्धस्स

# जातक ऋडुकथा

### उपोद्घात

लाखों जन्मों में जिन महींच लो क ना थ ने संसार का अनन्त हित किया, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ; ध में को हाथ जोड़ता हूँ; तथा सब से आवरणीय (भिक्षु-) सं घ की पूजा करता हूँ। इन तीनों र त्नों के नमस्कारावि (से प्राप्त) इस पुण्य के प्रताप से सब उपद्रवों का नाश हो। प्रकाश-स्वरूप महींच (= बुद्ध) ने अप पण्ण के आदि जातकों को पहले कहा, जिन्हें कि लोक के उद्धार की इच्छा से, नायक, शास्ता (= बुद्ध) ने बुद्ध होने के लिए आवश्यक अनन्त सामग्री की प्राप्ति के लिए पूरा किया। उन सब पूर्व जन्म को कथाओं के संग्रह को धर्म (-ग्रन्थ) संग्रह करने वालों ने जातक नाम से संगायन किया। बुद्ध-धर्म की चिर-स्थिति चाहने वाले अर्थ द शीं स्थविर, सहवासी तथा एकान्तप्रेमी शान्त चित्त, पण्डित बुद्ध कि स और महिशा सक वंश में उत्पन्न, शास्त्रज्ञ, शुद्ध-बुद्ध भिक्षु बुद्ध देव के कहने से महापुरुषों के चरित्र के अनन्त प्रभाव को प्रकट करने वाली जात क अर्थवर्णना की सहा विहा र वालों के मत के

<sup>े</sup> बुद्ध, धर्म तथा संघ--यह तीन रत्न हैं।

<sup>े</sup> घ्रपण्णक (जातक), प्रथम जातक।

<sup>&#</sup>x27; बुद्ध-निर्वाण के बाद उनके उपदेशों को संग्रह करने वाले।

<sup>\*</sup> प्राचीन ग्रठारह बौद्ध सम्प्रवायों में से एक ।

<sup>ै</sup> पुराने बौद्ध-सम्प्रदायों में से, प्राचीन स्थिवर-सम्प्रदाय का सिंहल में एक भेद।

म्रनुसार व्याख्या करूँगा। मेरी इस व्याख्या को सब सज्जन अच्छी तरह म्रहण करें।

जातक की यह व्याख्या 'दूरेनिवान', 'सिव्हरे-निवान', 'सिल्कि-निवान'—इन तीनों निदानों में विर्णत है, श्रौर जो इसे इस तरह से सुनते हैं, वे श्रारम्भ से भली प्रकार समभने के कारण ठीक समभन्ने हैं। इस लिए हम इसे इन तीनों निदानों में विभक्त कर के कहेगे। पहले इन तीनों निदानों के वर्गीकरण को ही समभ लेना चाहिए। भगवान् दीपक्कूर' के चरणों में जीवन श्र्पण करने के समय से ले कर वेस्सन्तर' का शरीर छोड़ तुषित-स्वर्ग लोक में उत्पन्न होने तक की (जीवन-) कथा 'दूरेनिवान' कही जाती है। तुषित-लोक से च्युत हो कर बोध गया (बोधमण्ड) में बुद्ध होने तक की कथा 'श्रविदूरे-निवान' कही जाती है। (उपरान्त) 'सिन्तिके-निवान' तो भिन्न भिन्न स्थानों में विचरते हुए उन उन स्थानों पर जो जीवन-कथा मिलती है वह (ही है)।

### क. दूरेनिदान

### १. सुमेध (बाल्य, वैराग्य)

'दूरे निदान' इस प्रकार है:--

चार असंखेय्य एक लाख कल्प पहले अमरवती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में सुमें भामक ब्राह्मण रहता था। वह माता-पिता दोनों के कुल से सुजात, शुद्ध-जन्मा, सात पीढ़ी तक कुल दोष से रहित, सुन्दर, दर्शनीय, मनोहर, उत्तम रंग के सौन्दर्य से युक्त था। उसने और कोई काम न कर ब्राह्मणो ही की विद्या सीखी थी। बचपन में ही उसके माता-पिता मर गये। तब खजानची (=राश्चि-वर्दक अमात्य) वही-खाता

<sup>&#</sup>x27;सब से पहले बुद्ध ।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> देखो वेस्सन्तर जातक (५३८)।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> बही-खाता रखने वाला राशि-वर्षक नामक मन्त्री ।

(=ग्राय-पुस्तक) ले कर ग्राया ग्रीर सोना, चाँदी, मोती ग्रादि से भरी कोठ-रियों को खोल खोल कर कहने लगा—'इतना मातृ-धन हैं। इतना पितृ-धन हैं। इतना दादा-परदादा का घन हैं...। इस प्रकार सात पीढ़ी तक के घन को कह कर बोला, ''कुमार लो इसे सँभालो!"

सुमेध पण्डित ने सोचाः—"इस धन को संग्रह कर मेरे पिता पितामह ग्रादि परलोक जाते हुए एक पैसा (=कार्षापण) भी साथ नहीं ले गये, लेकिन मुभे इसे साथ ले कर ही जाना चाहिए।"

उसने राजा को कह नगर में ढंढोरा पिटवाया; श्रौर जन-समूह को दान दे तापसों के संप्रदाय में साघु हो गया। इस बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए यहाँ सुमेध की कथा का कहा जाना जरूरी है। सुमेध की कथा कुछ न कुछ बुद्ध-बंस में आई है, लेकिन उस कथा के पद्यमय (=गाथा-सम्बन्ध में आई) होने से, (उसका) अर्थ ठीक स्पष्ट नहीं होता। इस लिए हम उस कथा को बीच बीच में उन गाथाओं के सम्बन्ध को स्पष्ट करते हुए कहेंगे।

चार असंखेय्य एक लाख कल्प पूर्व दस प्रकार के शब्दों से युक्त अमरवती श्रथवा अमर नामक एक नगर था, जिसके बारे में बुद्ध-वंस में कहा है:---

"चार असंखेय्य एक लाख कल्प पूर्व एक मनोरम, दर्शनीय, दस शब्दों से युक्त, अन्नपान से संयुक्त 'त्र म र' नामक नगर था।"

वहाँ 'दस शब्दों से युक्त' का ग्रर्थ है—हाथी-शब्द, ग्रश्व-शब्द, रथ-शब्द, भेरि-शब्द, मृदङ्ग-शब्द, वीणा-शब्द, गीत-शब्द, शङ्ख-शब्द, ताल-शब्द, खाने पीने का शब्द—इन दस शब्दों से युक्त। इन दसों शब्दों को एकत्र ग्रहण करने से :—

हस्ति-शब्द, ग्रश्य-शब्द और भेरि, शङ्क्ष, रथ ग्रादि शब्द, खाने पीने का शब्द और ग्रह्मपान का घोष।

'बुद्ध-वंस' में इस गाथा को कह कर :---

<sup>&#</sup>x27; सुत्तपिटक के खुद्दक-निकाय का एक ग्रन्थ।

"सर्वाङ्ग सम्पूर्ण, सब भोगों से युक्त, सात रत्नों से सम्पन्न, नाना जन समाकुल, देव नगर की तरह वैभवशाली, पृष्यात्माओं के निवास, अमरवती नाम नगर में, करोड़ों का भालिक बहुत से बन धान्य वाला, वेद-पाठी (== अध्यायक) मन्त्रधर, तीनों वेदों में पारङ्गत, लक्षण, इतिहास और सद्धर्म में पूर्णता-प्राप्त सुमेध नामक काहाण रहता था।"

एक दिन महल के ऊपर के सुन्दर कोठे पर भासन मार कर एकान्त में बैठा हुआ सुमेघ पण्डित सोचने लगा—'पण्डित ! जन्म ग्रहण करना दुःख है। प्रत्येक जन्म में मृत्यु दुःख है। उत्पन्न होना, बूढ़ा होना, रोगी होना (तथा) मरना; मेरे लिये भनिवार्य है। भ्रतः मुक्ते चाहिए कि मै उस भ्रमृत महानिर्वाण को खोजूँ जो उत्पत्ति, जरा, व्याधि, दुःख तथा सुख से रहित है भौर शीतल तथा अमृत स्वरूप है। भ्रावागमन से मुक्त होने का एक निर्वाण-मार्ग भ्रवश्य होगा। इसी लिए कहा है:—

"तब मैं ने एकान्त में बैठ कर सोचा कि झाबागमन तथा शरीर-त्याग— बोनों दुःख हैं। झतः उत्पत्ति, जरा और व्याघि से युक्त में, झजर, झमर (और) क्षेम (-स्वरूप) निर्वाण को खोजूँ। झवश्य ही मुक्ते इस नाना प्रकार के गन्दगी से भरे, अपवित्र शरीर को छोड़ कर माया ममता रहित हो (चला) जाना होगा।

"जो मार्ग है, वह होगा (=रहेगा) ही। वह न हो (ऐसा) नहीं हो सकता। संसार से मुक्ति के पाने के लिए मैं उसी मार्ग को खोजूँगा।"

वह ग्रागे भी ऐसा सोचने लगा :---

"जिस प्रकार लोक में दुःख का प्रतिपक्षी सुख है, उसी प्रकार प्रावागमन (—भव) का प्रतिपक्षी ग्रावागमन का ग्रभाव (—विभव) भी श्रवस्य होना चाहिए। जिस प्रकार गर्मी के रहने पर, उसको शान्त करने वाली ठंडक भी रहती है, इसी प्रकार राग ग्रादि ग्रग्नियो का शमन करने वाला निर्वाण भी ग्रवस्य होगा। जिस प्रकार पाप का प्रतिपक्षी पुण्य तथा निर्दोषता है, उसी प्रकार इस पापी (—दुःखमय) जन्म के रहते सारे जन्मों के क्षय होने से जन्म रहित निर्वाण भी ग्रवस्य होगा। इसी लिए कहा है:—

"जैसे यदि दुःख है, तो सुख भी है; वैसे ही बादागमन है तो बादागमन का ब्रभाव भी है। जैसे गर्मी के रहने पर, उसके विपरीत शीतलता भी है, इसी प्रकार त्रिविष ब्रग्नि के रहते निर्वाण भी होना चाहिए। जिस प्रकार पाप के रहने पर पुष्य भी है; उसी प्रकार जन्म के रहने पर श्रावागमन से मुक्ति भी होनी चाहिए।"

ग्रीर भी सोचने लगा :---

जिस प्रकार मल के ढेर में डूबे मनुष्य को दूर से भी पाँच रंगों के कमलों से आच्छादित तालाब को देख कर 'मुफे किस मार्ग से तालाब तक पहुँचना चाहिए' सोच तालाब को खोजना चाहिए। यदि वह न खोजे, तो उसमें तालाब का दोष नहीं। इसी प्रकार सब मलों को घोने में समयं अमृत रूपी निर्वाण के महान् तालाब के रहते (यदि मनुष्य) उसे न खोजे, तो उसमें अमृत रूपी निर्वाण के महान् तालाब का दोष नहीं। जिस प्रकार डाकुआें से घरा हुआ मनुष्य भागने का रास्ता रहने पर भी, यदि न भागे तो वह रास्ते का दोष नहीं, उस आदमी का ही दोष हैं। इसी प्रकार यदि मलों से लिप्त मनुष्य निर्वाण की ओर ले जाने वाले कल्याण-मार्ग के रहते भी, उस मार्ग को न खोजे, तो वह मार्ग का दोष नहीं, उस आदमी का ही दोष हैं। जैसे रोग-प्रस्त मनुष्य रोग चिकित्सक वैद्य के रहते भी, यदि उस वैद्य को ढूँढ कर रोग की चिकित्सा न कराये, तो वह वैद्य का दोष नहीं। इसी प्रकार जो (चित्त-) मल के रोग से पीड़ित मनुष्य, मल के दूर करने के उपाय के जानकार आचाय्यं के विद्यमान् रहते भी (उन्हें) नहीं खोजता, तो यह उसीका दोष हैं, मल-निवारक आचार्य का दोष नहीं। इसी लिए कहा है :—

"जैसे गन्दगी में फँसा हुन्ना मनुष्य, पानी से भरे तालाब को (दूर से) देख कर भी, यदि उसे नहीं खोजता; तो वह तालाब का दोष नहीं। इसी प्रकार मल घो देने वाले ग्रमृत-सरोवर के रहते भी, यदि मनुष्य उस सरोवर को नहीं खोजता, तो वह उस ग्रमृत-सरोवर का दोष नहीं। जैसे शत्रुग्नों से घिरा हुग्रा (मनुष्य) यदि भागने का मार्ग रहते भी नहीं भागता है, तो उसमें मार्ग का दोष नहीं। इसी प्रकार मलों से घिरा हुग्रा (मनुष्य) यदि कल्याणकारी मार्ग के रहते भी उस मार्ग को नहीं दूँवता है, तो वह उस मार्ग का दोष नहीं। जिस प्रकार रोग से पीड़ित पुरुष, यदि चिकित्सक के विद्यमान् रहते भी, उस रोग की चिकित्सा नहीं करता, तो वह चिकित्सक का दोष नहीं; इसी प्रकार मल के रोग से बुखी, पीड़ित पुरुष भी, यदि मल-निवारक ग्राचार्य को नहीं खोजता, तो वह ग्राचार्य का दोष नहीं।"

ग्रीर भी सोचने लगा:--

"जैसे शौकीन भ्रादमी गले में लगे हुए मैल को उतार कर सुख-पूर्वक जाता है, इसी प्रकार मुक्ते भी इस मलिन काय को छोड़ ममता रहित हो निर्वाण-नगर में प्रवेश करना चाहिए। जिस प्रकार स्त्री-पुरुष मल-मत्र करने के स्थान पर मल-मृत्र करके न तो उसे ग्रपने श्रङ्क (=उच्छंग) में ले कर जाते हैं, न उसे अपने पत्ले मे ही बाँघ कर ले जाते है बल्कि उसके प्रति घुणा कर प्रतिच्छक हो, उस (मल-मत्र) को वही छोड जाते हैं, इसी प्रकार मुक्ते भी इस मलिन-काय को ग्रनिच्छक हो छोड़ ग्रविनाशी (=-ग्रमत) निर्वाण नगर में प्रविष्ट होना चाहिए। जैसे मल्लाह लोग परानी नाव को बेपरवाह हो छोड जाते है, इसी प्रकार में भी इस नौ छिद्रों से चने वाले शरीर को छोड बे-परवाह हो निर्वाण-नगर में प्रवेश करूँगा। जैसे अनेक रत्नो को ले कर चोरों के साथ जाने वाला मनष्य. भ्रपने रत्नों के नाश होने के डर से. उन चोरो को छोड कर कल्याणकारी मार्ग ग्रहण करता है; इसी प्रकार यह जो शरीर है, सो यह भी रत्न लुटने वाले डाक्यों की तरह है। यदि मै इस शरीर के प्रति लोभ रखुँगा, तो मेरा मार्य-मार्ग रूपी पुण्य (=रत्न) नष्ट हो जायगा। इस लिए मुभ्ने इस डाकु के समान शरीर को छोड कर निर्वाण-नगर में प्रवेश करना चाहिए। इसी लिए कहा है :---

"जिस प्रकार मनुष्य मुदें को गले में बाँघने से घृणा कर उसे स्वेच्छापूर्वक अपने आप खुशी से छोड़ जाये, उसी प्रकार में इस नाना प्रकार की गन्दगी से भरी अपवित्र काया को बे-परवाह तथा आकांक्षा (—अर्थ) रहित हो छोड़ जाऊँ। जैसे स्त्री-पुरुष मल-मूत्र करने के स्थान पर मल को बिना किसी चाह अथवा आकांक्षा के छोड़ कर चले जाते हैं, इसी प्रकार में इस नाना प्रकार की गन्दगी से भरी काया को पाखाने (—बच्चकुटि) में मल के समान छोड़ कर चल बूँगा। जैसे मल्लाह पुरानी, टूटी फूटी, पानी भर जाने वाली नाव को बिना किसी चाह या आकांक्षा के छोड़ कर चले जाते हैं, वैसेही में इस नौ छिद्रों से सदा गन्दगी बहाने वाले शरीर को, मल्लाह की नाव को तरह, छोड़ कर चल बूँगा। जैसे सामान लेकर जाता हुआ पुरुष चोरों के सामान लूट लेने के डर से (रास्ता) छोड़ कर जाता है; इसी प्रकार यह शरीर महा-चोर के समान है। इसलिए में इसे कुशल (—कमं) के नाश के डर से छोड़ कर जाऊँगा।"

### २. संन्यास

इस प्रकार सुमेष पण्डित नाना प्रकार के दृष्टान्तों से इस प्रनासक्ति के भाव का चिन्तन कर, पूर्वोक्त विधि से भ्रपने घर पर पड़ी भ्रनन्त भोग की वस्तुमों को याचकों भौर पथिकों को प्रदान कर, महादान दे, चीजों भीर कामुकता के लोभ को छोड़, श्रमर (नामक) नगर से निकल कर श्रकेले ही हिमालय में धम्मक नाम पर्वत के पास आश्रम, पर्ण-कूटी और टहलने का चब्तरा (=चंक्रमण भूमि) वना कर पाँच नीवरणों से रहित 'इस प्रकार एकाग्र चित्तता' ब्रादि कम से कहे गये भाठ कारण-गुणों से युक्त अभिज्ञा (=ज्ञान) नामक बल की प्राप्ति के लिए, उस भ्राश्रम में नी दोषों वाले वस्त्रों को छोड कर, बारह गुणों से युक्त छाल (=वल्कल) की धारण कर ऋषियों के नियमानुसार साधु बन गये । इस तरह साधु बन म्राठ दोषों से युक्त उस पर्ण-कटी को छोड़, दस गुणो से युक्त 'वृक्ष की छाया' के नीचे जा कर, श्रनाज के बने सभी भोजनों को छोड़, वृक्ष से गिरे फलों को ही खाने लगे। बैठे, खड़े रहते तथा चलते हुए ही (=म्रर्थात् कभी न लेट कर) योग्याभ्यास (=प्रयत्न) करते हुए सात दिनों के अन्दर ही अन्दर आठ समापत्तियों" ग्रीर पाँच प्रभिञ्जामों को पा लिया। इसी प्रकार उसने इच्छित ग्रिभ-ञ्जा-बल प्राप्त किया।

<sup>&#</sup>x27; टहलते हुए योगाभ्यास करने की जगह।

<sup>े</sup> चित्त की शुद्ध वृत्तियों को ढांकने वाले—१ काम-छुन्द, २ व्यापाद (क्कोघ), ३ स्त्यानमृद्ध (क्यालस्य), ४ झीद्धत्य-कौकृत्य (क्यालस्य), ४ विचिकित्सा (क्रान्टेह)।

<sup>ै</sup> १ समाहित (=एकाग्र-चित्त), २ परिशुद्ध, ३ परियोदात, ४ ग्रङ्गण -रहित, ४ उपक्लेश-रहित, ६ मृदु, ७ कम्मनीय, ८ स्थिरता-प्राप्त (=ग्रभिञ्जा-प्राप्त)।

<sup>&#</sup>x27; चार रूप तथा चार श्ररूप समापत्तियां।

<sup>े</sup> दिव्य-चसु, दिव्य-भोत्र, पूर्व जन्म को स्मृति, ऋद्धि-बल, पर-चित्त का ज्ञान ।

इसी लिए कहा गया है:--

"इस प्रकार विचार कर में घरबों घन याचकों घौर धनायों को वे हि मा ल य में चला खाया। हिमालय के पास ही ध म्म क नामक पर्वत है। वहाँ मैं ने घाश्रम, पर्ण-कुटी तथा पाँच बोषों से रहित टहलने का चब्तरा (==चंक्रमण-भूमि) बनाया, धौर धाठ गुणों से युक्त ग्राभिञ्जा-बल प्राप्त किया। नौ बोषों से युक्त वस्त्र को छोड़ कर बारह गुणों से युक्त छाल (वल्कल) का चीवर घारण किया। बाठ बोषों से युक्त पर्ण-कुटी को छोड़, वस गुणों वाली 'वृक्तों को छाया' का बाध्यय लिया। बो, जोत कर तैयार किए धनाजों को बिल्कुल त्याग विया; और धनेक गुणों से युक्त 'वृक्तों से गिरे फलों' को प्रहण किया। वहाँ बैठे, खड़े और टहलते हुए ही योग का अभ्यास कर, सप्ताह के धन्वर धभिञ्जा-बल प्राप्त किया।"

इस पाली' में सुमेध पण्डित ने, आश्रम श्रीर टहलने के चब्तरे, अपने हाथ से बनाये—ऐसा कहा है। लेकिन इसका (वास्तविक) अर्थ यह है—
महापुरुष ने सोचा कि आज मैं हिमालय में जा, अम्मक पर्वत में प्रवेश करूँगा? इस विचार से उन्होंने गृह-त्याग किया।

### ३. त्रात्रम

देवताओं के राजा शक (= इन्द्र) ने सुमेघ के गृह-त्याग को देख विश्व-कर्मी देव-पुत्र को सम्बोधित किया—''तात! इस सुमेघ पण्डित ने साघु होने के विचार से घर छोड़ा है; जा इसके लिए निवास स्थान का निर्माण कर।''

वि इव क मां ने उसके वचन को स्वीकार कर, रमणीय आश्रम, सुरक्षित पर्ण-कुटी और मनोरम टहलने के चबूतरे का निर्माण किया। भगवान् ने अपने प्रज्ञाबल से उस आश्रम के बारे में कहा था:—"सारिपुत्र! उस धम्मक पर्वंत में 'मेरे लिए आश्रम किया' और 'पर्णशाला बनाई गई' तथा पाँच दोषों से रहित चङ्कमण-मूमि बनाई गई।" सो वहाँ "मेरे लिए किया" का अर्थ

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup>पाली; तुलसीदास जी की पाँति को तरह; बुद्ध-बचन का पर्य्यायवाची।

है मेरे द्वारा की गई, और 'पर्णशाला बनाई गई' का अर्थ है "पत्तों से ढकी हुई शाला भी मेरे लिए बनी हुई थी।" "पाँच दोषों से रहित"; चबूतरे के यह पाँच दोष हैं—कड़ा होना समतल न होना, बीच में वृक्षों का होना, घनी छाया होना, बहुत संकीर्ण होना तथा लम्बा चौड़ा होना।

कड़ी तथा ऊबड़ खाबड़ भूमि में टहलते हुए टहलने वाले के पैर दूखने लग जाते हैं, खाले पड़ जाते हैं, चित्त एकाग्र नहीं होता, योग-क्रिया (=कर्म-स्थान) । सिद्ध नहीं होती। कोमल श्रोर समतल पर टहलने से योग-किया सिद्ध होती है। इस लिए भूमि की कठोरता भीर ऊबड़-खाबड़-पन को एक दोष समभना चाहिए। चबुतरे के किनारे पर बीच में घथवा सिरे पर वृक्ष रहने से बे-परवाही के कारण (कभी कभी) उनमें माथा या सिर टकरा जाता है, इस लिए 'बीच बीच में वृक्षों का होना' दूसरा दोष है। तृण-लता ग्रादि से धाच्छादित घनी छाया वाले स्थान में टहलते हुए धन्धकार के समय या तो साँप भादि जीवो को (ग्रपने पैर से) कुचल कर मार देता है, भ्रयवा उनके द्वारा इसे जाने से (स्वयं) दुःख को प्राप्त होता है। इस लिए 'घनी खाया वाला होना' तीसरा दोष है। चौड़ाई में केवल हाय (रस्त) वा भाषे हाथ भर चौड़े, बहुत ही तंग चब्तरे पर टहलने से टहलने वाले (पुरुष) की प्रगल-बगल में फिसल जाने के कारण नाखून और उँगलियाँ तक टूट जाती हैं। इस लिए 'बहुत तंग होना' चौथा दोष है। बहुत चौड़े स्थान में टहलने से (ग्रादमी) का चित्त (इधर उधर) भागता है, एकाग्र नहीं होता इस लिए 'बहुत लम्बा चौड़ा होना' पाँचवाँ दोष है। चौड़ाई डेढ़ हाथ, दोनों तरफ एक एक हाथ चौड़ी बगली (= अनुचंकमण), लम्बाई साठ हाथ ग्रीर उस पर समतल बालु बिखरा हुआ-चब्तरा ऐसा होना चाहिए। (सिहल-)द्वीप को श्रद्धावान बनाने वाले महेन्द्र स्थविर का चब्तरा चेतिय गिरि (विहार)

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> योगाभ्यास का साधन, योग-युक्ति ।

रेरल≕एक हाथ भर।

<sup>ै</sup>लंका में जिस मिश्रक-पर्वत (=निहिन्तले) पर महामहेन्द्र उतरे थे, उसी पर्वत पर निर्मित विहार।

में वैसा ही था। इसी लिए कहा है 'पाँच दोषो से रहित चब्तरा बनाया'। 'ग्राठ गणों से यक्त' का मतलब है "साधग्रों के ग्राठ सूखों से युक्त'। साध्यों के ग्राठ सुख यह हैं :-धन धान्य के संग्रह (की चिन्ता) का न होना, निर्दोष भिक्षा की प्राप्ति का प्रयत्न करना, तैयार भिक्षा का भोजन करना, राज्य ग्रधिकारियों के देश को सता कर धन दौलत या सीस-कहापण ग्रादि ग्रहण करते हए (स्वयं) देश को पीडित न करना, वस्तुओं में वैराग्य, चीरों द्वारा (धन मादि) लुटे जाने से निर्भयता, राजाम्रों मौर राज्यामात्यों से बहुत लगाव न होना, और चारों दिशामों में बेरोक-टोक पहुँच। चूँकि इस म्राश्रम में रहते हुए, इन बाठ सूखों का ब्रानन्द लिया जा सकता था, इस लिए कहा गया है कि "ब्राठ गुणों से युक्त उस ब्राश्रम को बनाया"। "ब्रभिज्ञा-बल को प्राप्त किया" का मतलब है कि घागे चल कर उस ग्राश्रम मे रहते हुए कृत्स्न (=किसण) परिकर्म का श्रारम्भ करके श्रभिज्ञाओं तथा समापत्तियों की प्राप्ति के लिए, अनित्यता और दुःख के भाव की वि व शं ना का प्रभ्यास कर प्रयत्न से प्राप्य विदर्शना-बल को प्राप्त किया। चैंकि 'इस ग्राश्रम मे रहते हए इस बल को प्राप्त किया जा सकता है' यह विचार था, इस लिए उस भ्राश्रम को, ग्रभिञ्जा की प्राप्ति के लिए विदर्शना बल (की प्राप्ति) के ग्रनकल बनाया'---यह ऋर्थ है।

"नौ दोषों से युक्त वस्त्र को छोड़ देने" के सम्बन्ध की यह कमानुकूल कथा है। उस समय कुटी, गुफा, टहलने के चबूतरे ग्रादि से युक्त, फल फूल वाले वृक्षों से ग्राच्छादित, रमणीय, मघुर जलाशयों सहित, बाघ ग्रादि हिंसक पशु तथा भयानक पक्षियों से शून्य, शान्त ग्राश्रम बना कर, सुन्दर चबूतरे के दोनों श्रोर सहारे के लिए बाही लगा कर, ग्रीर चबूतरे के बीच में बैठने के

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> तत्कालीन सिक्कों का व्यक्तिगत कर ।

<sup>े</sup> योगाभ्यास के चालीसों साधनों में से किसी भी एक को साधारणतया 'कर्म-स्थान' कहते हैं। उनमें से प्रथम दस में से किसी को भी कसिन (=कृत्स्न) कहते हैं।

¹ विपश्यना (=प्रज्ञा) ।

लिए मैंगे के रंग की समतल शिला बना कर, पर्ण-कूटी के अन्दर जटा-मण्डल, बल्कल-चीर, त्रिदण्ड, कुण्डी भ्रादि तापसों के सामान, मण्डप में पानी का बरतन, पानी (-भरा) शक्क, पानी (पीने के) कसोरे, अग्निशाला में ग्रँगीठी तथा जलावन इत्यादि-इस प्रकार साधग्रो की जो जो ग्रावश्यकतायें हैं, उन का प्रबन्ध करके, पर्ण-कूटी की दीवार पर 'जो कोई साध होना चाहें, इन चीजों को ले कर प्रव्रजित हों'-इन प्रक्षरों को खोद कर विश्वकर्मा देव-पुत्र के देव-लोक चले जाने पर सुमेध पण्डित ने हिमालय की तराई में गिरि-कन्दराश्रों के साथ साथ, अपने लिए सुख से रहने योग्य स्थान को ढँढते हुए नदी के मोड पर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित, इन्द्र का दिया हुआ, रमणीक आश्रम देखा। टहलने के चब्तरे के छोर पर जा श्रीर वहाँ पद-चिह्न को न देख, सोचा-भ्रवश्य साघ लोग समीप के गाँव में भिक्षा माँग भ्रा कर थके हए लौट कर, पर्ण-कुटी मे प्रवेश कर, श्रन्दर बैठे होंगे। कुछ देर प्रतीक्षा कर वह सोचने लगा— 'वे बहुत देर कर रहे हैं' जारा देखें। (फिर) पर्ण-कूटी के द्वार को खोल ग्रन्दर प्रवेश कर, इधर उधर देखते हए बडी दीवार पर (लिखे) ग्रक्षरों की बाँच कर (सोचा) - यह वस्तूएँ मेरे योग्य हैं, इन्हें ग्रहण कर साधु बनुँगा। यह सोच भ्रपने पहने भोती चादर को छोड़ दिया। इस लिए कहा है-- वहाँ वस्त्र को छोड दिया'। सारिपुत्र। इस प्रकार प्रविष्ट हो, मैने इस पर्ण-कृटी में धोती को छोड़ा"। "नौ दोषों से यक्त" कह कर दिखाया गया है कि नौ दोषों को देख कर छोडा।

तापस साधुग्नों के तापस साधु बनने पर (उनके) पहनने के वस्त्र में नी दोष होते हैं—'ग्रित मूल्यवान् होना' एक दोष है। 'दूसरे पर निर्भर रह कर मिलना' एक दोष। 'पहनने पर जल्दी से मिलन होना' एक दोष। 'मिलन होने पर वस्त्र को धोना तथा रंगना होता है। 'पहनने से फट जाना' एक। 'फटने से सीना' या पेवन्द लगाना होता है। 'फिर ढूँढने पर कठिनाई से मिलना' एक। 'साधु-जीवन से मेल न खाना' एक। 'चोरों के लिए चोरी करने योग्य होना' एक। जैसे उसे चोर न चुरावे, वैसे खिपाना होता है। 'उपयोग करने से सजावट का कारण होना' एक। 'ले कर चलते समय कन्चे के लिए भार ग्रीर लोभ होना' एक। "वल्कल चीर को घारण किया" का व्यर्थ है, "सारि-पुत्र! तब मैं ने इन नी दोषों को देख, वस्त्र को छोड़ छाल (चलकल) का

वस्त्र धारण किया—अर्थात् मूञ्ज-तृण को चीर, गाँठ बाँघ बाँघ कर बनाये वल्कल चीवर को घारण करने ग्रौर पहनने के लिए ग्रहण किया।"

'बारह गुणों से युक्त' का अर्थं है कि बारह कल्याणकारी बातों से संयुक्त'। विस्कल चीवर में बारह गुण हैं—सस्ता, सुन्दर तथा विहित होना यह पहला गुण है। अपने हाथ से बनाया जा सकता है, यह दूसरा। जल्दी मैला नहीं होता है और घोने में भी किठनाई नहीं, यह तीसरा। उपयोग करते करते फटने पर सीने की आवश्यकता न रहना, यह चौथा। नया ढूँढने पर आसानी से मिल सकना, यह पाँचवाँ। तापस साधुओं के अनुकूल होना, यह छठा। चोरों के काम का न होना, यह सातवाँ। पहनने वाले के लिए शौक का कारण नहीं होना, यह आठवाँ। पहनने में हलका रहता है, यह नौवाँ। चीवर रूपी सामान (—प्रत्यय) के विषय में संतोष, यह दसवाँ। छाल (—वत्कल) से उत्पन्न होने के कारण धर्म की दृष्टि से निर्दोष होना, ग्यारहवाँ। छाल के चीवर के नष्ट होने पर, उसके लिए परवाह न होना, यह बारहवाँ गुण है।

"आठ दोषों से युक्त पर्ण-शाला को छोड़ा", सो उसे कैसे छोड़ा? (अपनी) उस सुन्दर धोती चादर को छोड़ कर, चीवर रखने के बाँस पर टेंगे हुए अनोज-फूल की माला जैसे लाल रंग के छाल के चीवर को ले पहना। उसके ऊपर दूसरा सुनहरी रंग का छाल का चीवर पहना। फिर पुन्नाग-फूल की शय्या के समान और खुर सहित मृग-चर्म को एक कन्धे पर बाँधा। जटाओं को खोल, जूड़ा बाँध, (उनके) स्थिर करने के लिए (बालों में) सलाई डाली। मोतियों के जाल के सदृश छीके में मूँगे के रंग की कुण्डी को रक्खा। तीन स्थानों (चितों सिरों और बीच में) से भूकी बैंहगी को ले कर, बैंहगी के एक सिरे पर कुण्डी और दूसरे सिरे पर अंकुश की पिटारी तथा त्रिटण्ड आदि लटका कर, खरिया के भार को कन्धे पर रख, दक्षिण हाथ में वैशाखी (च्टेक कर चलने की लकड़ी) ले, पर्ण-कुटी से निकले; और साठ हाथ लम्बे टहलने के चबूतरे (चमहाचंकमण-भूमि) पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक टहलते हुए अपने वेष को देख कर सोचने लगे—"मेरा विचार सफल हुआ। प्रज्ञज्या मुक्ते शोभती है। बुद्ध आदि सभी वीर पुरुषों ने इस प्रज्ञज्या की प्रशंसा की है। मेरा गृह-बन्धन छट गया। में अनासिक्त (चनेष्क्रम्य) के लिए

निकल पड़ा। मुक्ते उत्तम प्रश्नज्या मिल गई। मैं संन्यास (=श्रमण-धर्म) के श्रनुसार श्राचरण कर मार्ग-फल<sup>१</sup> के सुख को प्राप्त करूँगा।"

(यह सोच) उत्साह से बैहगी को उतार चब्तरे के बीच में मूँगे के रंग के शिला-पट्ट पर सोने की मूर्ति की तरह बैठे। (फिर) दिन बीत जाने पर, सन्ध्या के समय पर्णशाला के भीतर जा, बाँस की चारपाई के पास के लकड़ी के फट्टों पर लेट विश्वाम किया।

(दूसरे दिन) बहुत प्रातःकाल उठ, अपने आने (के उद्देश) पर विचार किया—"मैं गृहस्थ जीवन के दोषों को देख, अपार भोग-राशि तथा अनन्त यश को छोड़ जंगल में आ, अनासिक्त की चाह से साधु हुआ। इस लिए अब आगे से मुक्ते आलस्य नहीं करना चाहिए। एकान्त (-चिन्तन) को छोड़, बेकार घूमने वाले (पुरुष) को भूठे वितर्क रूपी मिक्खर्यों खा जाती हैं। इस लिए अब मुक्ते एकान्त-चिन्तन की वृद्धि करनी चाहिए। मैं गृहस्थ जीवन को संताप समक्त (घर छोड़ बाहर) निकला हूँ। यह (मेरी) मनोहर कुटिया— (जिसकी कि) पक्के बेल के रंग जैसी लिपि भूमि है; चाँदी सी सफेद दीवारें हैं; कबूतर के पैर के रंग सी पत्तों की छत है; चित्र-विचित्र कालीन के रंग का सा बाँस का पलेंग हैं—सुखदायक निवास स्थान है; मेरे घर की सम्पत्ति और इसमें कोई विशेष अन्तर दिखाई नहीं देता। यह (सोच) पर्ण-कुटी के दोषों पर विचार करते हुए (उसमें) आठ दोषों को देखा।

कृटिया के सेवन में झाठ दोष है—(१) बड़े प्रयत्न से झावश्यक चीजों को जुटा, उनको खोजना-बनाना; (२) (उसके) पत्ते, तृण और मिट्टी के गिर पड़ने पर, उन्हें फिर फिर लगाने के कारण निरन्तर मरम्मत करना; (३) झासन-वासन (=शयनासन)पर बड़े बूढ़ों का झिषकार है, सोच उन के झाने पर बे वक्त उठने पर चित्त एकाग्र नहीं होता। इसके लिए वैसी चिन्ता; (४) सरदी गर्मी से शरीर का सुकुमार हो जाना; (४) खिप कर घर में सभी पाप-कर्म करके पाप खिपाने की गुञ्जाइश होना; (६) 'यह मेरी है' ऐसी ममता होना; (७) घर होने का मतलब ही है 'अकेला न होना', इसके लिए

<sup>&</sup>lt;sup>!</sup> म्रहंत्व-प्राप्ति का मार्ग तथा म्रहंत्व-प्राप्ति ।

'साथी चाहना'; (८) जूँ, पिस्सू, छिपकली म्रादि का भ्राम तौर से बहुत बढ़ जाना भ्राठवाँ दोष है। इन भ्राठ प्रकार के दोषों को देख कर महात्मा ने कुटिया त्याग दी। इस लिए कहा है—''ग्राठ दोषों से युक्त पर्ण-शाला को छोड़ा।''

"दस गुणों से युक्त वृक्ष के नीचे ग्रा गया" कहने का ग्रभिप्राय यह है कि कृटिया को छोड़, दस गुणों से युक्त बुक्ष की छाया के नीचे आ गया हूँ। वे दस गुण यह हैं—(१) चीजों के जुटाने की चिन्तान होना पहला गुण; क्योंकि वहाँ (वृक्ष) तक केवल जाने भर का ही (परिश्रम) होता है। (२) ठीक-ठाक करने का बहुत परिश्रम न होना दूसरा; (क्योंकि) चाहे फाड़ लगायें या न लगाये-दोनों भ्रवस्थाभ्रों में उसे सेवन किया जा सकता है; (३) 'उठने (की चिन्ता) न होना' तीसरा; (४) वह पाप कर्म को छिपा नही सकता। वहाँ पाप-कर्म करते लज्जा आती है; इसके लिए पाप-कर्म को न छिपा सकना चौथा: (५) खले ब्राकाश के नीचे रहने से शरीर जैसा रूखा हो जाता है, वक्ष की छाया में वैसा नही होता: इस लिए शरीर का रुखाई से बचना पाँचवाँ: (६) जोड़ने बटोरने की गुञ्जाइश न होना छठा (७) घर के प्रति होने वाली न्नासिक्त का त्रभाव सातवाँ; (८) सार्वजनिक शालाओं में से जैसे सफाई या मरम्मत के लिए निकल जाना होता है: वैसे यहाँ से न निकलना पडना म्राठवाँ; (६) प्रसन्नता के साथ रहना नौवाँ; (१०) वक्ष के नीचे सभी जगह म्रासन-वासन मासानी से मिल जाने के कारण उसके लिए 'चाह न होना' दसवाँ। इन दस गुणों को देख मै वृक्ष के नीचे भ्राया हुँ--यह भावार्थ (=कथन) है। इन (सब) बातों का ख्याल कर ग्रगले दिन महात्मा ने भिक्षा के लिए (गाँव में) प्रवेश किया। गाँव मे लोगों ने बड़े उत्साह-पर्वक भिक्षा दी। भोजन समाप्त कर, ब्राश्रम को लौटे ब्रौर बैठ कर सोचने लगे :-- "मै समभता था कि श्राहार नही मिलेगा; यही सोच मैं प्रक्रजित हुआ। यह चिकना चपडा स्नाहार भ्रभिमान ग्रौर पौरुष के मदों को बढ़ाने वाला है। (इस प्रकार के) श्राहार से उत्पन्न दु:ल का अन्त नहीं है। इस लिए मैं बोये जोते अनाज से बने भोजन को त्याग, सिर्फ (वृक्षों से) गिरे फल को खाऊँगा।" तब से उसने उसी तरह का भोजन ग्रहण कर, योगाभ्यास में लगे रह, एक सप्ताह के ग्रन्दर ही ग्राठ समापत्तियों और पाँच ग्रभिञ्जाग्रों को प्राप्त किया। इसी लिए कहा है :---

"बोये जोते अनाजों को बिल्कुल त्याग दिया। और अनेक गुणों से युक्त 'वृक्षों से गिरे फल' को प्रहण किया। वहाँ बैठे, खड़े, और टहलते योगाभ्यास में लगे रह सप्ताह के अन्दर अभिज्ञा-बल को प्राप्त किया।"

# **४. दीपंकर का दर्शन**

इस प्रकार श्रभिञ्जा-बल को प्राप्त कर तपस्वी सुमेध के दिन समाधि सुख में बीत रहे थे। उसी समय दीपङ्कर नामक बुद्ध संसार में उत्पन्न हुए। उनके गर्भ-प्रवेश (च्पटिसन्धि ग्रहण), जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति तथा धर्म चक्र प्रवर्तन के समय सारे दस हजार ब्रह्माण्ड (च्दस सहस्र लोक-धातु) किम्पतः प्रकिम्पत हुए; श्रौर महानाद हुग्रा। बत्तीस पूर्व-निमित्तः दिखाई पड़े। लेकिन समाधि के सुख में दिन बिताते तपस्वी सुमेध ने न तो उन शब्दों (चमहानाद) को सुना न उन शकुनों (चिनिमित्तों) को देखा। इसी लिए कहा है :—

"इस प्रकार मेरे सिद्धि-प्राप्त तथा धर्म में रत रहते समय, संसार के नेता वीपक्कर नामक बुद्ध (=जिन) उत्पन्न हुए। समाधि में होने से मैंने उनके गर्भ-प्रवेश, उत्पत्ति, बुद्धत्व-प्राप्ति तथा धर्मोपवेश के समय हुए चा रों श कु नों (=िनिमत्तों) को नहीं देखा।"

उस समय चार लाख ग्रहितों के साथ दसवलों वाले दीपकूर कमशः चारिका करते, रम्मक नामक नगर में पहुँच (वहाँ के) सुदर्शन महाविहार में रहते थे। रम्मक नगर-वासियों ने सुना कि साधु-सम्राट दीपकूर बुद्धत्व के उत्तम पद को प्राप्त कर कमशः चारिका करते (हमारे) रम्मक नगर में ग्रा, सुदर्शन महाविहार में रहते है। यह सुन मक्खन, घी ग्रादि भैषज ग्रीर वस्त्र-बिछीने लिवा कर, गन्धमाला हाथ में ले बुद्ध, धर्म तथा संघ के प्रति श्रद्धा से नम्न हो बुद्ध (=शास्ता) के पास गये। श्रीर गन्ध ग्रादि से उन की पूजा कर हाथ जोड़ एक ग्रोर बैठे। बुद्ध का धर्म-उपदेश सुन दूसरे दिन के (भोजन के) लिए निमन्त्रण दे, ग्रासन से उठ कर चले गये। श्रगले दिन भोजन

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> वेखो जातक (पु०६७)

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> देखिए ग्रंगुत्तर-निकाय, दसमो निपातो ।

(= महादान) तैयार कराया। दीपक्कर बुद्ध के आगमन (के उपलक्ष) में (सारा) नगर सजाया गया। पानी बहने से टूटे फूटे स्थानों में रेत डाली गई, भूमि को समतल बनाया गया। चाँदी की पत्री जैसे सफेद बालू को फैलाया गया। खीलों और फूलों की वर्षा की गई। नाना रंग के वस्त्रों की ध्वजा पताकाये उड़ रही थी। केलों और जल से भरे घटों की पंक्तियाँ लगी हुई थीं। उस समय तपस्वी सुमेध ने अपने आश्रम से ऊपर उठ (कर) लोगों के सिर पर से आकाश मार्ग से जाते हुए उन सन्तुष्ट मनुष्यों को देख सोचा "इसका क्या कारण हैं?" फिर आकाश से उतर कर एक और खड़े हो, उनसे पूछा :— "ओ! तुम इस मार्ग को किस के लिए अलङ्कृत कर रहे हो?" इसी लिए कहा गया है:—

सीमान्त (=प्रत्यन्त) प्रदेश में बुद्ध को निमन्त्रित कर, सन्तुष्ट चित्त हो लोग, उनके झागमन-मार्ग को ठीक कर रहे थे। मैं उस समय झपने झाशम से निकल (झपने) कंपित बल्कल वस्त्र के साथ झाकाश-मार्ग से जा रहा था। लोगों को प्रमुदित, प्रसप्त चित्त, सन्तुष्ट देख, उसी समय झाकाश से उतर लोगों से पूछा:—"यह जन-समूह प्रमुदित, प्रसन्न, सन्तुष्ट हो किस के झाने के लिए मार्ग ठीक कर रहा है?"

लोगों ने कहा:—"भन्ते! सुमेध! क्या तुम नही जानते? दीपक्कर दस-(दिव्य) बल-वाले बुद्ध हो, (म्रपने) श्रेष्ठ धर्म का प्रचार प्रारम्भ कर, विचरते हुए हमारे नगर में पहुँच सुदर्शन महाविहार में वास करते हैं। हमने उन भगवान् को निमन्त्रित किया है। (इस लिए) उन भगवान् बुद्ध के म्राने के मार्ग को म्रलङ्कृत कर रहे हैं।"

तपस्वी सुमेष सोचने लगा:—"बुद्ध" शब्द का सुनना भी लोक में दुर्लभ है; बुद्ध के जन्म लेने की तो बात ही क्या? मुफे भी इन मनुष्यों के साथ (मिल कर) बुद्ध (=दशबल) का मार्ग अलङ्कृत करना चाहिए।" (यह सोच) उसने उन मनुष्यों को कहा—"भी! यदि तुम इस मार्ग को बुद्ध के लिए अलङ्कृत कर रहे हो, तो मुफे भी (इसका) एक भाग दो। मैं भी तुम्हारे साथ (मिल कर) मार्ग को अलङ्कृत करूँगा। उन्होंने 'अच्छा' कह कर स्वीकार कर, 'तपस्वी सुमेध दिव्य शक्तिधारी है—यह जान आप इस स्थान को अलंकृत करें' कह पानी से ऊबड़-खाबड़ हुआ एक स्थान दिया।

सुमेध ने बुद्ध के घ्यान से उत्पन्न भानन्द से संतुष्ट हो सोचा-"भैं इस स्थान को अपने योग-बल से अलंकृत कर सकता हैं। लेकिन इस प्रकार अलंकृत करने से मेरा मन संतुष्ट न होगा । इस लिए ग्राज मुक्ते देह से परिश्रम करना चाहिए।" वह बाल रेत ला कर उस स्थान पर फैलाने लगा। ग्रभी उसने उस स्थान को पूरा अलंकृत न कर पाया था कि दीप दूर-बुद्ध छः ग्राभिज्ञाभीं से युक्त, चार लाख महा प्रतापी भ्रहंतों (=क्षीणाश्रवों) के साथ उसी भलंकृत मार्ग से ग्रा निकले। उस समय देवता लोग दिव्य माला गन्त्र ग्रादि से उनकी पुजा कर रहे थे। देवता दिव्य संगीत गा रहे थे भीर मनुष्य गुन्धों तथा मालाग्रों से पूजा कर रहे थे। (उस समय) वह ग्रनन्त बुद्ध की लीलाग्रों के साथ मनः शिला पर अँगडाई लेते सिंह की तरह उस अलंकृत मार्ग पर चल रहे थे। तपस्वी सुमेघ ने आँखों से देखा-अलंकृत मार्ग से आते हुए बत्तीस महापुरुष लक्षणों तथा ग्रस्सी शनुष्यञ्चनों से यक्त बुद उसी अलंकृत मार्ग से आ रहे हैं। उनका मुख मण्डल (फैलाये हुए) दोनों हाथ (=व्याममात्र) के प्रभा-मण्डल से घिरा था, जिससे मणियो के रंग की प्रभा निकल कर, श्राकाश तल में नाना प्रकार के विद्युत प्रकाशों की भौति इकट्ठी हो दो दो की जोड़ी करके छः रंग की घनी बुद्ध किरणें प्रस्तारित कर रही थी। उनके ग्रत्युत्तम सुन्दर शरीर को देख कर (सुमेध ने) सोचा-"ग्राज मभ्रे बुद्ध के लिए जीवन ग्रर्पण करना चाहिए। भगवान को कीचड़ में नहीं चलने देना चाहिए! यदि चार लाख भहेतों (=क्षीणाश्रवों) के साथ (भगवान्) मणि फलकों से निर्मित पुल पर चलने के समान, मेरी पीठ को मर्दित करते चलें; (तो) वह दीर्घ काल तक मेरे हित और सुख के लिए होगा"। वह केशों को खोल मगछाला (=प्रजिन चर्म), जटा ग्रीर छाल (=वल्कल) के वस्त्रों को काले रंग की कीच पर फैला, नगों की पट्टी (= मणि फलक)

<sup>&#</sup>x27;विच्य-चक्षु, विच्य-धोत्र, पूर्व जन्म की स्मृति, ऋदि बल, परचित्त का ज्ञान तथा भ्राध्यवक्षय ज्ञान ।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> देखो, लक्खण-सुक्त (बीर्घ-निकाय) ।

<sup>ै</sup>महापुरिस-लक्खण (विनय १. ६४)।

**र्नोला, पीला, सफेद, मंजीठा, लाल तथा प्रभास्वर** ।

के बने पुल की तरह (उस) कीचड़ में लेट गया। इसी लिये कहा है:-

"उन्हों ने मेरे पृछने पर बताया कि धनुपम लोकनायक दीपङ्कर नामक बद्ध (=शास्ता) लोक में उत्पन्न हुए हैं। यह मार्ग उनके लिए साफ किया जा रहा है। 'बुढ़'---यह सुनते ही उस समय मेरे मन में ग्रानन्द (==प्रीति) उत्पन्न हमा। 'बुढ़' 'बुढ़' कहते हुए मैं गब्गब (=सौमनस्य को प्राप्त) ही गया। जोश और सन्तोष से मेरा दिल भर गया; और वहाँ खड़े खड़े मैंने सोचा-"में यहां (पुण्य का) बीज रोपुँगा। यह क्षण (कहीं हाथ से) चला न जाय" और लोगों से कहा-"पिंदि यह मार्ग बुद्ध के लिए साफ कर रहे हो, तो (इसका) एक हिस्सा मुक्ते भी बी, मैं भी (उसे) साफ करूँगा। उन्हों ने साफ करने के लिए मुक्ते मार्ग दे दिया। तब में 'बुद्ध' (बुद्ध'---(यह) चिन्तन करते उसे साफ करने लगा। मेरे हिस्से के तैयार हो जाने के पहले ही छः म्र भि ञ्जा म्रों<sup>।</sup> से यक्त स्थित-प्रज्ञ, निर्मल (-चित्त) चार लाख ब्रह्तों (=क्षीणाश्रवों) के साथ महामृति दी प कुर उस मार्ग पर चले क्राये। ग्रगवानी के लिए बहुत सी भेरियाँ बज रही थीं। भ्रानन्दित हो देवता और मनुष्य 'साधु' 'साधु' कह रहे थे। उस समय देवता मनुष्यों को बेखते थे और मनुष्य बेवताम्रों को। (वे) दोनों हाथ जोडे बद्ध (=तथागत) के पोछे चल रहे थे। देवता दिव्य वाद्य (=तुर्य) को और मनुष्य मानुषिक वाद्य को बजाते तथागत का झनुगमन करते थे। झाकाश-मण्डल में झवस्थित देवता मन्दार, पद्म, पारिजात (झादि के) दिव्य पुष्पों को चारों झोर (=दिशा विदिशा में) बरसा रहे थे। भुमितल पर अवस्थित मनष्य चम्पक, सलल, नीप, नाग, पुन्नाग, केतक (के पुष्पों) को चारों झोर बिलेर रहे थे। मैं यहाँ वहाँ भ्रपने केशों को खोल, बल्कल वस्त्र भीर (भ्रासन-वाले) चर्म खण्ड को कीचड़ पर फैला, मुँह के बल लेट गया, जिसमें कि शिष्यों सहित बुद्ध बिना कीचड़ लगे मेरे ऊपर से चले जायें। वह मेरे हित के लिए होगा।"

<sup>े</sup> दिव्य-चक्षु, दिव्य-भोत्र, पूर्व जन्मों का ज्ञान, ऋद्वि-बल, पर-चित्त का जानना, ब्राथवों के क्षय होने का ज्ञान।

र 'हुर्रा' 'Hurrah' सबृज प्रसन्नता-सूचक नाद ।

# ५. बुद्ध बनने का संकल्प

उसने कीचड़ में ही पड़े पड़े फिर ग्रांखें खोल दीपक्कर बुद्ध (=दशबल) की बुद्ध-श्री को देखते हुए सोचा—यदि मेरी इच्छा हो, तो मैं सब चित्त-मलों (=क्लेशों) का नाश कर भिक्ष बन रम्य नगर (=िनर्वाण) में प्रवेश कर सकता हूँ। लेकिन ग्रप्रसिद्ध वेषभूषा के साथ चित्त-मलों का नाश कर, निर्वाण-प्राप्ति करना मेरा ध्येय (=कृत्य) नहीं। मेरे लिए (तो) यही उचित (=योग्य) है कि मैं (भी) दशबल दीपक्कर बुद्ध की तरह उत्तम बुद्ध पद को प्राप्त कर मानव-समूह (=महाजन) को, धर्म रूपी नाव पर चढ़ा संसार-सागर से पार उतार लेने के बाद निर्वाण को प्राप्त होऊँ। (इस लिए) ग्राठ धर्मों पर विचार करते हुए बुद्ध-भद के लिए कामना (=प्रार्थना) करता लेटा रहा।

इसी लिए कहा है:--

"पृथ्वी पर लेटे हुए मुक्ते स्थाल झाया कि यदि मेरी इच्छा हो, तो मैं झाज प्रपने क्लेशों का नाश कर सकता हूँ; लेकिन (इस) अप्रसिद्ध वेष से धर्म के साक्षात् करने से क्या? मैं बुद्धपद (—सर्वज्ञता) प्राप्त कर देव-ताओं सिहत (सारे) लोक का बुद्ध होऊँगा। प्रयत्न-शील (—वीर्य-दर्शी) हो मेरे भ्रकेले (संसार सागर से) पार होने से क्या? बुद्ध-पद (—सर्वज्ञता) प्राप्त कर मैं देवताओं सिहत (सारे) लोक को पार उतार सकूँगा। नर-श्रेष्ठ (—वीपङ्कर) के लिए की गई इस (पूजा के) प्रताप (—अधिकार) से, मैं बुद्ध-पद (—सर्वज्ञता) प्राप्त कर बहुत जनता को पार उतार सकूँगा। मैं (ग्रव) भ्रावागमन की धारा (—संसार-स्रोत) को छेद ती नों भ वों का नाश कर, देवताओं सिहत (सारे) लोक को धर्म रूपी नाव पर खढ़ा कर पार उतारूँगा।"

लेकिन बृद्ध-पद की चाह रखने वाला यदि मनुष्य-योनि, लिङ्ग-प्राप्ति, हेतु (=भाग्य), बृद्ध (=शास्ता) का दर्शन, संन्यास (=प्रव्रज्या) और उसके गुण की प्राप्ति, योग्यता (=श्रविकार), कामना (=क्र्व्द)—(इन)

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> काम-भव, रूप-भव तथा श्ररूप-भव ।

म्राठ धर्मों से युक्त हो, तभी (उस को) वह प्रबल इच्छा (=म्प्रभिनीहार) पूरी होती है।

मनुष्य योनि में ही बुद्ध-पद की कामना करने वाले की इच्छा पूरी होती है। नाग, गरुड़ या देवता की योनियों में वह पूरी नहीं हो सकती। मनुष्य योनि मे भी पुरुष-लिङ्ग में स्थित होने ही पर इच्छा पूरी होती है। स्त्री, षण्ड (=-प्रांसक) अथवा (स्त्री-पुरुष) दोनों लिङ्कों वाले होने पर परी नहीं हो सकती। परुष होने पर भी यदि उसी जन्म मे ब्रह्त पद की प्राप्ति का हेतु हो तो इच्छा पुरी होती है, नही तो नहीं । हेतु होने पर भी बुद्ध के जीते जी उनके पास प्रवल इच्छा (=प्रार्थना) रखने वाले की ही इच्छा पूरी होती है; बुद्ध के निर्वाण प्राप्त हो जाने पर (उनके) चैत्य (=मतस्तुप) ग्रथवा बोधिवुक्ष के पास प्रार्थना करके इच्छा पूरी नही होती। बुद्धों के पास से (ग्रईत पद की प्राप्ति) के लिए इच्छा करते हए भी भिक्ष-ग्राश्रमी की ही इच्छा परी होती है, गृहस्य-ग्राश्रमी की नही। भिक्ष ग्राश्रमियों मे भी जो पाँच ग्रिभाञ्जाओं न्नौर ब्राट समापत्तियों को प्राप्त कर चुका हो, उसी की पूरी होती है। जिसे यह गुण (=गुण-सम्पत्ति) प्राप्त नहीं, उसकी नहीं। गुण के होने पर भी, जिसने प्रपना जीवन बुद्धों के लिए अर्पण कर दिया, इस (त्याग)-अधिकार से अधि-कारी होने पर उसी की पूरी होती है, दूसरे की नहीं। श्रधिकारी होने पर बुद्ध-पद की प्राप्ति में सहायक धर्मों के प्रति जिसकी महती इच्छा, महान् उत्साह ग्रीर प्रयत्न तथा खोज का भाव (पर्येषण) होता है, उसी की पूरी होती है; दूसरे की नही।

इच्छा-बल (=छन्द) के विषय में एक उपमा है—जो कोई सारे ब्रह्माण्डों (=चक्रवालों) के (गल कर) जलमय हुए (समुद्र के) गर्भ को, अपने बाहु-बल से तैर कर, पार जा सके, वही (पुरुष) बुद्ध-पद प्राप्त कर सकता है; अथवा जो कोई सारे ब्रह्माण्डों (=चक्रवालों) के बाँसों की काड़ी से ढके हुए गर्भ को हटा कर, मर्दन कर, पाँव से चल कर, पार कर सके, वह बुद्धपद को प्राप्त कर सकता है; अथवा जो कोई छुरियाँ गड़े हुए सारे ब्रह्माण्ड पर नंगे पाँव से चलकर

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> पूर्वकर्मका पुण्य फल।

उसे पार कर सके, वह बुद्ध-पद को प्राप्त कर सकता है; भयवा जो कोई भंगारों से भरे हुए सारे ब्रह्माण्ड के गर्भ को पाँव से मर्दन करता हुआ, उस पार जा सके, वह बुद्ध-पद को प्राप्त कर सकता है। जो इनमें से किसी एक बात को भी भ्रपने लिए दुष्कर न समभे; 'मैं इसे भी तैर कर, वा चल कर पार कलेंगा,' जिसकी कि इस प्रकार की महान् इच्छा, उत्साह, प्रयत्न तथा पर्येषण हो; उसी की प्रार्थना पूरी होती है; दूसरे की नही।

तपस्वी सुमेध इन भाठ बातों (=धर्मी) का ख्याल कर बुद्ध-पद (की प्राप्ति) के लिए बलवती इच्छा (=भ्रभिनीहार) कर लेट गया।

# ६, दीपङ्कर की भविष्यद्वागी

भगवान् **दीपङ्कर** ग्रा, तपस्वी सुमेध के सिर की ग्रीर खड़े हुए। मिण (-िर्नामत) खिड़की को खोलते हुए की तरह, पाँच प्रकार के रगीन चक्षु-प्रासाद से युक्त ग्रांखों को खोल कर कीचड़ पर पड़े तपस्वी सुमेध को देखा। फिर—यह तपस्वी 'बुद्धपद' के लिए दृढ़ संकल्प (=ग्राभिनीहार) कर के पड़ा है; इसकी इच्छा पूरी होगी श्रथवा नहीं?—इस प्रकार भविष्य सोचते हुए जाना कि भ्रब से चार ग्रसंखेय्य एक लाख कल्प बीतने पर गौतम नाम के बुद्ध होंगे। (तब) मण्डली के बीच में खड़े हो कहा—'देखते हो न तुम कीचड़ में पड़े उग्र तपस्या करने वाले इस तपस्वी को?''

"भन्ते ! हाँ !"

"यह तपस्वी बुद्ध-पद के लिए दृद्ध-संकल्प कर के पड़ा है। इसकी कामना पूरी होगी। श्रव से चार श्रसंखेय्य एक लाख कल्प के बीतने पर यह गौतम नामक 'बुद्ध' होगा। उस जन्म मे इसका निवास किपलवस्तु' नामक नगर होगा; माया नामक देवी इसकी माता होगी, शुद्धोदन नामक राजा पिता होगा। उपतिष्य' नामक स्थविर प्रधान-शिष्य (=श्रय-श्रावक) होगा। कोलित' नामक (स्थविर) द्वितीय शिष्य (=श्रावक) होगा। श्रानन्द (स्थविर)

<sup>ि</sup>तिलौराकोट, तौलिहवा (नैपाल-तराई) से दो मील उत्तर । रसारिपुत्र तथा मौद्गल्यायन ।

परिचारक (=उपस्थायक) होगा। स्नेमा नामक स्थिवरा प्रधान शिष्या (=ग्नग्न श्राविका) होगी; उत्पलवर्णा नामक स्थिवरा द्वितीय शिष्या (=श्राविका) होगी। ज्ञान के परिपक्व हो जाने पर वह गृह त्याग (महाभि-निष्कमण) करेगा; ग्रौर महान् तपस्या करने के बाद न्यग्रोध (-वृक्ष) के नीचे खीर ग्रहण कर, नेरञ्जरा नदी के किनारे उसे भोजन कर, बोधि मण्ड पर चढ श्रावित्य के नीचे बृद्ध-पद प्राप्त करेगा।

इसी लिए कहा है:--

"सत्कार (= ब्राहृति)-भाजन, लोक के ज्ञाता, वी य ड्रू र मेरे शिर के पास खड़े हो कर यह बोले- "इस उग्र तपस्या करने वाले जटिल तपस्वी को देखते हो ? श्रद्ध से चार श्रमंखेय्य एक लाख कल्प के बीतने पर यह बुद्ध होगा। तथागत क पि ल (वस्तु) नामक रम्य नगर से निकल कर, महान् उद्योग झौर वुष्कर तपस्या करेंगे। फिर भ्राज पाल वृक्ष के नीचे बैठ खीर प्रहण कर, ने र ज्ज रानदी के तट पर जायेंगे। वहाँ ने र ज्ज रानदी के किनारे वह खीर को खा सुसज्जित मार्ग से बोधि-वृक्ष के नीचे जायेंगे। वह धनुपम महा यशस्त्री (पुरुष) बोधिमण्ड को प्रदक्षिणा कर, ग्राह्व त्य पोपल-वृक्ष के नीचे बुद्ध (पद को प्राप्त) होगा। इसको जननी, माता माया (देवी) होगी; पिता शुद्धो द न झौर यह गौ तम होगा। इस जिन (=शास्ता) के को लित ग्रौर उप तिष्य नाम के वीतरागी, शान्त-चित्त, समाधि-प्राप्त (दो) ग्रर्हत ध्रप-श्रावक होंगे; ग्रीर ग्रा न न्द नामक परिचारक (=उपस्थायक) परिचर्या (=उपस्थान) करेंगे। क्षे मा तथा उत्प ल वर्षा आश्रव-रहित, वीतराग, शान्त-चित्त, समाधि-प्राप्त (बो) ग्रहंत प्रधान शिष्यायें (=ग्रप्र-शाविकायें) होंगी और उन भगवान् के बुद्ध (-पव) प्राप्ति करने का वृक्ष (=बोधि) पीपल (= ग्र इव तथ - बो धि) कहलाएगा।"

तपस्वी सुमेघ 'मेरी' कामना सम्पूर्ण होगी' सोच संतुष्ट हुआ। जनता (=महाजन) ने बुद्ध (=दशबल) दीपङ्कर के वचन को सुना; और 'यह

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> नोलाजन नदी (जि॰ गया)।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> बोध गया का प्रसिद्ध पीपल-वृक्ष ।

तपस्वी सुमेध बुद्ध-बीज है, बुद्ध-श्रंकुर हैं — सोच कामना की — ''जैसे सामने के घाट ( = तीर्थ) से नदी को पार न कर सकने पर मनुष्य नीचे के घाट से नदी पार करता है। इसी प्रकार हम बुद्ध दीप द्धूर के शासन-काल में यदि मार्ग-फल को न पा सकें, तो जब तू बुद्ध होगा, तब तेरे सन्मुख मार्ग-फल प्राप्त करने में समर्थ हों।"

द्वीपद्भूर बुद्ध भी बोधिसत्त्व (सुमेघ) की प्रशंसा कर, ग्राठ मुट्ठी फूल से पूज, प्रदक्षिणा कर चल दिये ग्रीर वे चार लाख ग्रहेंत भी गन्ध तथा माला से बोधिसत्त्व की पूजा कर, प्रदक्षिणा कर ग्रागे बढ़े। देवता ग्रीर मनुष्य भी उसी प्रकार पूजा तथा वन्दना कर चल दिये। सब के चले जाने पर बोधिसत्त्व उठ कर पारमिताग्रों पर चिन्तन करने की इच्छा से, पुष्यों के ढेर पर पालग्री मार बैठ गये। बोधिसत्त्व के इस प्रकार बैठने पर, सारे दस हजार ब्रह्माण्डों (चक्त वालों) के देवताग्रों ने एकत्र हो, साधुकार दे—"(साधु!) ग्राग्यं! तपस्वी सुमेघ! (साधु)! पुराने बोधिसत्त्वों की (भाँति) ग्रासन मार पारमिताग्रों पर चिन्तन करने की इच्छा से बैठने के समय जो जो शकुन (चपूर्व निमित्त) पहले प्रकट होते रहे; वह सब ग्राज भी प्रकट हो रहे हैं, इस लिए हम यह जानते हैं कि तू निस्सन्देह बुद्ध होगा। जिनके लिए यह चिन्ह प्रकट होते हैं, वह निश्चय बुद्ध होता है। इस लिए तू भ्रपने उद्योग को दृढ़ करके प्रयत्न कर।" (इस प्रकार देवताग्रों ने) नाना प्रकार की स्तुतियों से बोधिसत्त्व की प्रशंसा की। इस लिए कहा है:—

"अनुपम महर्षि (बीपक्कर) के इस वचन को सुन कर, कि यह (तपस्वी सुमेध) बुद्ध-अङ्कुर हैं देवता और मनुष्य प्रसन्न हुए। (उस समय) देवताओं सहित सारे दस हजार ब्रह्माण्ड घोषणा करते, तासी बजाते, हँसते तथा हाथ जोड़ कर प्रणाम करते थे और (लोग सोच रहे थे) कि यदि इस (बीपक्कर) बुद्ध (=लोक नाथ) के काल में हम चूक गये, तो भविष्य में इस (तपस्वी सुमेध के बुद्ध होने) के समय (कृतकार्य) होंगे। जिस प्रकार नदी पार करने वाले पुरुष सामने के घाट के छुट जाने पर, नीचे के घाट से महा नदी को पार करते हैं, इसी प्रकार यदि हम सब से यह बुद्ध छुट जायेंगे, तो हम भविष्य कास में इन बुद्ध के समकालीन (उत्पन्न) होंगे।"

# 3. सुमेध का दूढ संकल्प

"पूजा के भाजन, लोक के जानकार, दीपज्कर ने मेरे कार्य की प्रशंसा करके विक्षण पैर उठाया। वहाँ जितने बुद्ध के शिष्य (=जिन-पुत्र) थे, उन सब ने मेरी परिक्रमा की। नर, नाग, (तथा) गन्धवं, सभी ग्रभिवादन करके गये। जब संघ-सहित बुद्ध (=लोक नायक) ग्रांखों से ग्रोभल हो गये, तब में प्रसन्न चित्त हो उठ बैठा। सुख से सुखित, प्रमोद से प्रमुदित, ग्रानन्द (=प्रीति) से शान्त हो, मैने ग्रासन लगाया। ग्रासन लगा में सोचने लगा—में ध्यान-प्राप्त हूँ। ग्रभिञ्जाएँ मुक्ते मिल चुकी हैं। सहस्रों लोकों में भी मेरे समान (बूसरा) ऋषि नहीं। में ग्रहितीय (=ग्रसदृश्य) हूँ। मैने दिव्य-शक्ति (=ऋद्ध-धर्मों) में ऐसा सुख प्राप्त किया है।

"मेरे पालयी मार बैठने पर, इन सहस्र ब्रह्माण्डों के निवासियों ने महानाव किया—"त् निश्चय से बुद्ध होगा।"

"पूर्व (काल) में बोधिसत्त्वों के ब्रासन लगा कर बैठने पर, जो शकुन विखाई देते रहते हैं, वे ब्राज (भी) विखाई देते हैं। शीत का चला जाना, उष्णता का शान्त हो जाना—ये शकुन ब्राज भी विखाई देते हैं। (इसलिए) तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"दस सहस्र ब्रह्माण्डों का निश्शब्द श्रीर निर्द्धन्द्व होना—ये शकुन श्राज भी विलाई देते हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"न मांभी (=महा वायु), न निवयां (प्रचण्डता से) बहती हैं। ये शकुन माज भी बिखाई बेते हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"उस समय जल तथा स्थल (दोनों) पर फूलने वाले सभी फूल फूल जाते हैं। सो सभी ग्राज भी फूले हुए हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"उस समय सभी लतायें तथा वृक्ष फलों से लदे होते हैं। वे सभी ग्राज फलों से लदे हैं। तू निक्चय से बुद्ध होगा।"

"उस समय झाकाश और पृथ्वी (बोनों) में विद्यमान रत्न चमकने लगते हैं। वे सभी रत्न झाज चमक रहे हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"उस समय विव्य ग्रौर मानुष (सभी) बाजे (तूर्ण) बजते हैं, वे दोनों भी ग्राज बज रहे हैं। तू निक्चय से बुद्ध होगा।" "उस समय आकाश से चित्र विचित्र फूलों की वर्षा होती है। वह वर्षा आज भी हो रही है। तू निश्चय से बृद्ध होगा।"

"(उस समय) महासमुद्र संकुचित होता है, और दस सहस्र ब्रह्माण्ड काँपने लगते है। वे भी दोनों झाज कंपन का शब्द कर रहे हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"उस समय दस सहस्र ब्रह्माण्डों के नरकों की भी श्रग्नियाँ बुक्क जाती हैं, वे श्रग्नियाँ भी श्राज बुक्क गई हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"उस समय सूर्य्य निर्मल होता है, सभी तारे दिखाई देने लगते हैं, वे भी झाज दिखाई दे रहे हैं। तू निक्चय से बुद्ध होगा।"

"उस समय बिना वर्षा के ही पृथ्वी से पानी निकलता है, वह भी आज पृथ्वी से निकल रहा है। तु निश्चय से बुद्ध होगा।"

"उस समय ग्राकाश मण्डल में तारे ग्रौर नक्षत्र चमकने लगते हैं। चन्त्रमा वि शा खा नक्षत्र में होता है।....'तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"(उस समय) बिलों में तथा पर्वतों पर रहने वाले सब (प्राणी) अपने अपने घरों से निकल आते हैं। वे भी आज (अपने अपने) बसेरों से बाहर आ गये हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"उस समय प्राणियों को ग्रसन्तोष नहीं होता, सभी जीव संतुष्ट होते हैं। वे भी सब ग्राज सन्तुष्ट हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"(उस समय) रोग शान्त हो जाते हैं, भूख नष्ट हो जाती है। वे (लक्षण) भी आज दिखाई देते हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"उस समय राग कम हो जाता है, द्वेष ग्रीर मोह भी नष्ट हो जाते हैं। वे भी ग्राज सब नष्ट हो गये हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"उस समय (किसी को) मय नहीं होता। आज भी ऐसा ही दिखाई देता है। इस जिन्ह से हम जानते हैं, कि तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"(उस समय) घूलि ऊपर को उड़ती है, ग्राज भी वह दिखाई देती है। इस चिन्ह से हम जानते हैं, तु निश्चय से बुद्ध होगा।"

"(उस समय हवा से) बुरी गन्ध हट जाती है, विव्य गन्ध बहती है। वह गन्ध भी बाज बह रही है, तु निश्चय से बुद्ध होगा।"

"ब्राकार रहित (=प्ररूपी) देवताओं के ब्रतिरिक्त बाकी सब देवता

दिखाई देने लगते हैं। वे भी भाज सब दिखाई दे रहे हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।"
"उस समय जितने नरक (होते) है, वे सब दिखाई देते हैं। वे भी सब
भाज दिखाई दे रहे हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"उस समय दोवार, दरवाजे तथा पर्वत ढांकने की शक्ति खोये हुए (चिनरावरण) होते हैं। वे भी ग्राज ग्राकाश से हो गये हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"उस क्षण में जन्म और मृत्यु का होना बन्द हो जाता है। वह लक्षण भी म्राज दिखाई देते हैं। तु निश्चय से बुद्ध होगा।"

"उद्योग को बुढ़ कर। एक मत, आगे बढ़। हम यह जानते हैं, तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

दीपक्कर बुद्ध तथा उन सहस्र ब्रह्माण्डों के देवताश्रों के वचन को सुन कर, (श्रीर भी) श्रिषक श्रानन्द (च्यीमनस्य) से उत्साहित हो बोधिसत्त्व ने सोचा—बुद्धों का वचन भूठा नहीं होता ? बुद्धों का कथन उलट नहीं सकता। जैसे श्राकाश में फेंके ढेले का गिरना, जन्मने वाले का मरना, उषा (=श्रक्ण के उद्गमन) के बाद सूर्य्योदय, गुफा से निकलते समय सिंह का गर्जन, भारी गर्भवती स्त्री का जनन—(यह सब) श्रानिवार्य (=श्रुव) श्रीर श्रवश्यम्भावी हैं, इसी प्रकार बुद्धों का वचन निष्फल नहीं जाता "मैं निश्चय से बुद्ध होऊँगा।" इसी लिए कहा हैं :—

"तब बुद्ध तथा दस हजार ब्रह्माण्डों के देवताओं के वचन को सुन कर सन्तुष्ट, प्रसन्न हो मैने सोचा—"बुद्ध एक बात कहने वाले होते हैं। उनका वचन निष्फल नहीं जाता। बुद्धों का कथन असत्य नहीं होता। मैं जरूर बुद्ध होऊँगा। जिस प्रकार आकाश में फेंका हुआ ढेला, पृथ्वी पर अवश्य गिरता है, इसी प्रकार श्रेष्ठ बुद्धों का वचन अनिवार्य (—ध्रुव=शाश्वत) है। जिस प्रकार सब प्राणियों का मरना अनिवार्य है, उसी प्रकार खेष्ठ बुद्धों का वचन अनिवार्य है। जिस प्रकार रात्रि के बोतने पर सूर्योदय निश्चत है, इसी प्रकार खेष्ठ-बुद्धों के वचन (को पूर्ति) निश्चित है। जिस प्रकार बसेरे से निकलते सिंह का गर्जन करना निश्चित है, उसी प्रकार खेष्ठ-बुद्धों के वचन (को पूर्ति) निश्चित है। गिश्चत है। जिस प्रकार विश्वत है, उसी प्रकार खेष्ठ-बुद्धों के वचन (को पूर्ति) निश्चित है।"

# ८. इस पारमिताएँ चौर हड़ संकल्प की पूजा

### (१) दान पारमिवा

"में बुद्ध प्रवश्य होऊँगा", (इस प्रकार का) निश्चय कर, बुद्ध बनाने वाले धर्मों का निश्चय करने के लिए सोचा—बुद्ध बनाने वाले धर्म कहाँ हैं? ऊपर हैं, नीचे हैं, (वा) दस दिशाश्रों में हैं? इस प्रकार कम से सभी धर्मों (=धर्म धातुओं) पर विचार करने लगा। फिर प्राचीन काल के बोधिसत्त्वों द्वारा सेवित किये प्रथम-पारिमता बान-पारिमता को देख, उसने अपने को सम-भाया—'पण्डित सुमेघ! अब से तुभे पहले दान-पारिमता पूरी करनी होगी। जिस प्रकार पानी का घड़ा उलटने पर अपने को बिलकुल खाली कर, पानी गिरा देता हैं, श्रीर फिर वापिस ग्रहण नहीं करता, इसी प्रकार धन, यश, पुत्र, दारा अथवा (शरीर का) अङ्ग प्रत्यङ्ग (किसी) का (भी कुछ) ख्याल न कर, जो कोई भी याचक आवे, उसकी सभी इच्छित (वस्तुओं) को ठीक से प्रदान करते हुए, बोधि-वृक्ष के नीचे बैठ कर तू बुद्ध-पद को प्राप्त होगा। इस लिए पहले तू दान पारिमता (की पूर्ति) के लिए दृढ़ संकल्प (=श्रिधष्ठान) कर। इसी लिए कहा है—

'महों! बुद्ध बनाने वाले धर्मों को यहां, वहां, ऊपर, नीचे वसों विशासों में, जितनी भी धर्म-धातुएँ हैं; (उन सब में) ढूँढ़ते हुए, मैंने पूर्व-महिं षयों द्वारा सेवित महान् मार्ग (—महापथ, महायान) वान-पारमिता को देखा। (और समक्षाया) पहले तू बृढ़ता पूर्वक इस दान-पारमिता को ग्रहण कर। यि बृद्ध-पद के पाने की इच्छा है, तो दान की परम सीमा तक चला जा। जिस प्रकार पानी का भरा घड़ा उलटा करने पर अपने सारे पानी को गिरा देता है, कुछ भी बचा नहीं रखता, उसी प्रकार तू उत्तम, मध्यम, अधम (सभी तरह के) याचकों को पा, श्रीधे घड़े की तरह अपने सरवस्व का दान कर।

# (२) शील पारमिता

'बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं हो सकते' (विचार) ग्रौर भी सोचते

<sup>&#</sup>x27;दान की पराकाष्ठा।

हुए उसने द्वितीय (पारिमता) शील-पारिमता को देख कर सोचा—'पण्डित सुमेध' अब से तुर्भ शील-पारिमता भी पूरी करनी होगी। जिस प्रकार चमरी (च्चमरी-मृग) अपने जीवन की भी परवाह न कर, अपनी पूँछ की रक्षा करता है, इसी प्रकार तू भी अब से जीवन की भी परवाह न कर शील रक्षा करते हुए बुद्ध-पद को प्राप्त होगा। "(इस लिए) तू द्वितीय शील-पारिमता (की पूर्ति) का दृढ़ संकल्प कर।" इसी से कहा है:—

"यह बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं होंगे। श्रौर भी जो जो धर्म बुद्ध-पद की प्राप्ति में सहायक है; उन्हें भी ढूँढ़ना चाहिए, यह सोचते हुए उसने पूर्व महींवयों से सेवित द्वितीय पारमिता शील-पारमिता को देखा। (श्रौर) अपने मन को समक्षाया—तू इस इसरी शील-पारमिता को दृढ़ता पूर्वक ग्रहण कर। यदि बुद्ध-पद को इच्छा है, तो शोल की (चरम) सीमा तक पहुँच जा। जिस प्रकार चमरी चाहे मर जावे; लेकिन किसी चीज में फँसी श्रपनी पूँछ को हानि पहुँचने नहीं देती। उसी प्रकार चारों भू मि यों में शील की पूर्ति करते हुए चमरी की पूँछ की भाँति (श्रपने) शील की रक्षा कर।

## (३) नैष्क्रम्य पारमिता

फिर विचार हुम्रा—'बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नही हो सकते' म्रीर भी सोचते हुए तृतीय नैष्कम्य पारमिता को देख विचारा—'पिण्डत सुमेध! म्रब से तुभे नैष्कम्य पारमिता भी पूरी करनी होगी। जिस प्रकार जेल (च्वन्थनागार) में चिरकाल तक रहने वाला मनुष्य भी जेल के प्रति स्नेह नहीं रखता, वहाँ न रहने के लिए ही उत्कण्ठित है, इसी प्रकार तू सब योनियों (चभवों) को जेल (सदृश) ही समभ, सब योनियों से ऊब कर उन्हें छोड़ने की इच्छा कर, नैष्कम्य की भ्रोर भुक। इस प्रकार तू बुद्ध-पद को प्राप्त होगा। (इस लिए) तू तृतीय नैष्कम्य-पारमिता (की पूर्ति) का दृढ़ संकल्प (च्याधि-ष्ठान) कर। इसीलिए कहा है—

<sup>&#</sup>x27;प्रतिमोक्ष संवर-शील (=यम नियमों की पूर्ति), इंद्रिय संवर-शील (=इन्द्रिय संयम), ग्राजीव परिशुद्धि (=जीविका की शुद्धि), प्रत्यय परि-वेषण (=शारीरिक ग्रावश्यकताग्रों की खोज)।

'बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं होंगे। जो जो भी बुद्ध-पद की प्राप्ति में सहायक धर्म हैं, उन्हें भी दूंदना चाहिए। यह सोचते हुए पूर्व ऋषियों से सेवित तृतीय नैष्कम्य पारमिता को बेला। तू इस तीसरी नैष्कम्य पारमिता को बृद्धता पूर्वक ग्रहण कर। यदि बुद्ध-पद को प्राप्ति की इच्छा है, तो नैष्क-म्यता को भी सीमा को पार कर जा। जिस प्रकार चिरकाल तक जेल में रह (उसके) दुःखों को भेले मनुष्य को उस जेल के प्रति राग उत्पन्न नहीं होता (बिल्क उससे) छूटना ही चाहता है; इसी प्रकार तू सब योनियों को जेल की तरह समक्त, और उन (योनियों) से छूटने के लिए नैष्कम्य की झोर चल।

#### (४) प्रज्ञा पारमिता

तब 'इतने ही बुद्ध बनाने वाले धर्म नही हो सकते, और भी (होंगे)' सोचते हुए चौथी प्रज्ञा-पारिमता को देखा और मन में सोचा—"पण्डित सुमेष ! स्रव से तुभ्ते प्रज्ञा-पारिमता भी पूरी करनी होगी। उत्तम, मध्यम, अधम, किसी को भी बिना छोड़े सभी पण्डितो के पास जा कर प्रश्न पूछने होंगे। जिस प्रकार भिक्षा माँगने वाला भिक्षु (उत्तम, मध्यम) हीन (सभी) कुलों में किसी को भी न छोड़ कर एक स्रोर से भिक्षाटन करते हुए शीझ ही (आवश्यक) भोजन (—यापन) प्राप्त कर लेता है, इसी प्रकार तू भी सभी पण्डितों के पास जा कर प्रश्न पूछते पूछते बुद्ध-पद को प्राप्त कर लेगा।" इस लिए तू चतुर्थ प्रज्ञा पार-मिता (की पूर्ति) का दृढ़ संकल्प कर। इसी से कहा है—

'बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं होंगे। और भी जो बुद्ध-पद की प्राप्ति में सहायक धर्म हैं उन्हें भी खोजना चाहिए। यह ढूँढ़ने की इच्छा से पूर्व ऋषियों से सेवित चौथी प्रज्ञा पारमिता को बेखा।" चौथे तू इस प्रज्ञा-पारमिता को दृढ़ना पूर्वक ग्रहण कर। यदि बुद्धत्व-प्राप्ति की इच्छा है, तो प्रज्ञा की सीमा के पार जा। जिस प्रकार भिक्षु उत्तम, मध्यम (तथा) श्रधम कुलों में से (किसी एक कुल को भी) बिना छोड़े, भिक्षा माँगते हुए अपना निर्वाह (=-यापन) करता है, उसी प्रकार तू पण्डित जनों से सर्वदा (प्रक्न) पूछता हुग्रा, प्रज्ञा को सीमा के श्रंत पर जा कर बुद्ध-पद को प्राप्त करेगा।"

# (५) वीर्य पारमिता

'बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं हो सकते, और भी' सोचते हुए पाँचवीं

बीर्य-पारिमता को देख यह (विचार) हुआ। "पण्डित सुमेध ! अब से तुक्तें वीर्य-पारिमता भी पूरी करनी होगी। जिस प्रकार (मृग-)राज सिंह सब अवस्थाओं (=ईर्यापथों) में दृढ़ उद्योगी होता है, उसी प्रकार तू भी सब योनियों में, सब अदस्थाओं में दृढ़ उद्योगी, निरालस्य, और यत्नवान् हो बुद्ध-पद को प्राप्त होगा। (इसलिए) तू पाँचवी वीर्य-पारिमता (की पूर्ति) का दृढ़ संकल्प कर। इसीसे कहा है—

बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं होंगे। ग्रौर भी जो जो बुद्ध-पद की प्राप्ति में सहायक धर्म है, उन्हें भी खोजना चाहिए। यह सोचते हुए पूर्व-ऋषियों से सेवित पाँचवीं वीयं-पारमिता को देखा। पाँचवें तू इस वीयं-पारमिता को दृढ़ता-पूर्वक ग्रहण कर। यदि बुद्धत्व प्राप्ति को इच्छा है तो वीयं की सीमा के पार जा। जिस प्रकार मृग-राज सिंह बैठते, खड़े होते, चलते (सदैव) निरालस, उद्योगी तथा दृढ़-मनस्क होता है, उसी प्रकार तू भी सब योनियों में दृढ़ उद्योग को ग्रहण कर। वीयं की सीमा के ग्रंत पर जा कर बुद्ध-पद को प्राप्त करेगा।

#### (६) ज्ञान्ति पारमिता

तब 'बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं हो सकते, और भी' सोचते हुए, छठी क्षान्ति पारमिता को देखा। (उसके मन में) यह विचार हुमा। 'पण्डित सुमेध! म्रब से तुभे क्षान्ति पारमिता भी पूरी करनी होगी। सम्मान भौर भ्रपमान, दोनों को सहना होगा। जिस प्रकार पृथ्वी पर (लोग) शुद्ध चीज भी फेंकते हैं, श्रशुद्ध चीज भी फेंकते हैं। पृथ्वी सहन करती है। न तो (भ्रच्छी चीज फेंकने से) खुश होती है, न (बुरी चीज फेंकने से) नाराज। इसी प्रकार तूभी सम्मान तथा भ्रपमान, दोनों को सहने वाला हो कर ही बुद्ध-पद को प्राप्त होगा। (इसलिए) तू छठी क्षान्ति-पारमिता (की पूर्ति) का दृढ़ संकल्प कर। इसी से कहा है—

 (बीजों) के फ़ेंकने को सहन करती है, न कोष ही करती है, न खुश ही होतो है। उसी प्रकार तू भी सब (प्रकार) के मान, अपनान सहता क्षान्ति की सीमा के ग्रंत पर जा बुद्ध-पद को प्राप्त करेगा।

#### (७) सत्य पारमिता

बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं हो सकते, और भी सोचते हुए, सातवी सत्य पारमिता को देखा और मन में यह विचार हुआ। 'पण्डित सुमेष! स्रव से तुम्हें सत्य पारमिता भी पूरी करनी होगी। चाहे सिर पर बिजली गिरे, धन आदि का अत्यधिक लोभ हो तो भी जान बूभ कर भूठ न बोलना चाहिए। जिस प्रकार शुक्र का तारा (श्रीषधि) चाहे कोई ऋतु हो अपने गमन-मार्ग को छोड़ कर, दूसरे मार्ग से नहीं जाता, अपने ही मार्ग से जाता है। इसी प्रकार तू भी सिवाय सत्य को छोड़, मृषावाद न करके ही बुद्धत्व को प्राप्त होगा। (इसलिए) तू सातवी सत्य-पारमिता (की पूर्ति) का दृढ़ अधिष्ठान कर। इसी से कहा है—

बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं होंगे और भी जो को बुद्ध-पदबी-प्राप्ति में सहायक धर्म हैं उन्हें भी दूँद्रना चाहिए। यह सोचते हुए, पूर्व ऋषियों से सेवित सातवीं सत्य-पारमिता को देखा। (और) मन में कहा—सातवों तू इस सत्य-पारमिता को बृद्धता पूर्वक ग्रहण कर। एक बात बोलने वाला होने पर तू बुद्धपद को प्राप्त करेगा। जिस प्रकार शुक्र (तारा) सदैव (लोक) में एक समान हो, वर्षा-ऋतु अथवा (दूसरे) समय में सपने मार्ग का अतिक्रमण नहीं करता। उसी प्रकार तू भी सत्य (के विषय) में अपने मार्ग का अतिक्रमण न करने वाला बन। सत्य की सीमा के ग्रंत पर जा, तू बुद्धपद को प्राप्त करेगा।

#### (८) ऋधिष्ठान-पारमिता

बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नही हो सकते, भीर भी सोचते हुए भाठवीं भ्रधिष्ठान (= दृढ़ संकल्प) (-पारमिता) को देखा, भीर (उसके मन में) विचार हुग्रा। 'पण्डित सुमेष! श्रव से तुक्ते अधिष्ठान पारमिता भी पूरी करनी होगी। जो अधिष्ठान (= दृढ़ निश्चय) करना होगा, उस अधिष्ठान पर निश्चल रहना होगा। जिस प्रकार पर्वत सब दिशाओं में (प्रचण्ड) हवा के भोंके के लगने पर भी, न काँपता है, न हिलता है, भीर अपने स्थान पर स्थिर रहता है, इसी प्रकार तु भी अपने अधिष्ठान में निश्चल रहते हुए ही बुद्ध-पद

को प्राप्त होगा। (इसलिए) तू भ्राठवी भ्रधिष्ठान-पारमिता (की पूर्ति) का दृढ़ संकल्प कर। इसीसे कहा:—

'बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं होंगे। और भी जो जो बुद्धपद की प्राप्ति में सहायक धर्म हैं, उन्हें भी ढूँढ़ना चाहिए, यह सोचते हुए, पूर्व ऋषिधों से सेवित आठवीं अधिष्ठान-पारमिता को देखा। (और मन में कहा—) आठवें तू अधिष्ठान-पारमिता को दृढ़ता पूर्वक ग्रहण कर इसमें अचल होने से तू बुद्ध-पद को प्राप्त कर। जिस प्रकार अचल, सुप्रतिष्ठित, शैल पर्वत तेख वायु से (भी) नहीं काँपता, अपने स्थान पर ही स्थिर रहता है, इसी प्रकार तू भी अपने अधिष्ठान में सदैव निश्चल हो। अधिष्ठान की सीमा के अंत पर जाने से तू बुद्ध-पद को प्राप्त करेगा।

## (९) मैत्री-पारमिता

तब बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नही हो सकते', धौर भी सोचते हुए नौवीं मैत्री पारिमता को देखा। धौर (उसके) मन में यह विचार हुआ। 'पिष्डत सुमेघ! ग्रव से तुभे मैत्री-पारिमता भी पूरी करनी होगी। हित, ग्रनिहत सब के प्रति समानभाव रखना होगा। जिस प्रकार पानी, पापी भौर पुण्यात्मा दोनों के लिए एक जैसी शीतलता रखता है, उसी प्रकार तू भी सब प्राणियों के प्रति एक जैसी मैत्री रखते हुए बुद्ध-पद को प्राप्त होगा। (इसलिए) तू मैत्री-पारिमता (की पूर्ति) का दृढ़ निश्चय कर। इसीसे कहा:—

'बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं होंगे', और भी जो बुद्ध-पद की प्राप्ति में सहायक धर्म हों उन्हें भी दूँढ़ना चाहिए। यह सोचते हुए, पूर्व ऋषियों से सेवित नौवीं मैत्री-पारिमता को देखा। (मन से कहा—) तू इस मैत्री-पार-मिता को दृढ़ता-पूर्वक प्रहण कर। यदि बुद्ध-पद की प्राप्ति की इच्छा है तो मैत्री-भावना में बेजोड़ बन। जिस प्रकार पानी, पापी और पुण्यात्मा दोनों को ही समान रूप से शीतलता पहुँचाता है और (दोनों के) मैल को घो देता है। उसी प्रकार तू भी हित, अनहित दोनों के प्रति समान भाव से मैत्री-भावना कर। मैत्री-भावना की सीमा के अंत पर जाने से बुद्ध-पद की प्राप्त होगा।

## (१०) उपेचा पारमिता

'बुद्ध बनाने वाले घर्म इतने ही नहीं हो सकते', धौर भी सोचते हुए दसवीं

उपेक्षा-पारिमता को देखा। (मन में) यह विचार हुम्रा— "पण्डित सुमेष! म्रव से तुक्ते उपेक्षा-पारिमता भी पूरी करनी होगी। सुल भौर दुःख में मध्यस्थ ही रहना होगा। जिस प्रकार पृथ्वी, शुचि भौर भ्रश्चित, दोनों को (उसपर) फेकने पर भी मध्यस्थ ही रहती है, इस प्रकार तू भी सुख, दुःख दोनों में मध्यस्थ रहते हुए बुद्ध-पद को प्राप्त होगा। (इसलिए) तू दसवी उपेक्षा-पारिमता (की पूर्ति) का दृढ़ निश्चय कर। इसीसे कहा है:—

'बृद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं होंग', धौर भी जो जो बोधि-सहायक धर्म हैं, उन्हें भी ढूंढ़ना चाहिए। यह सोचते हुए पूर्व ऋषियों से सेवित दसवीं उपेक्षा-पारिमता को देखा। (मन से कहा-—) दसवें तू इस उपेक्षा-पारिमता को वृढ़ करके ग्रहण कर। दृढ़ता-पूर्वक तुला (सदृश) बन, बुद्ध-पद को प्राप्त करेगा। जिस प्रकार पृथ्वी खुशी और नाराजी छोड़ (अपने ऊपर) शुचि और प्रशुचि, दोनों के फेंकने को उपेक्षा करती है, इसी प्रकार तू भी सदैव सुख दुःख के प्रति तुल्य हो। उपेक्षा को (चरम-)सीमा के अंत पर जाने से बुद्ध-पद को प्राप्त होगा।

इसके बाद सोचा—इस लोक में बोधिसत्त्वों द्वारा पूरे किये जाने वाले, परम ज्ञान (=बोधि)परिपक्व करने वाले, तथा बुद्ध बनानेवाले धर्म इतने ही है; (इन) दस पारमिताश्रों को छोड़ कर अन्य नहीं। यह दस पारमिताएँ भी न तो ऊपर श्राकाश में हैं, न पूर्व श्रादि दिशाओं में हैं; किन्तु मेरे हृदय के भीतर ही प्रतिष्ठित है। इस प्रकार उनके हृदय ही मे प्रतिष्ठित होने (की बात) जान, सब के लिए दृढ़ निश्चय कर, फिर फिर उनपर सीधे-उल्टे (=अनुलोम प्रतिलोम) कम से विचार करने लगा। अन्त से शुरू करके आदि तक पहुँचाता, श्रादि से शुरू करके अन्त तक पहुँचाता, बीच से ग्रहण करके दोनों ओर खतम करता, (तथा) दोनों सिरों से आरम्भ करके बीच में खतम करता। (अपने) अंग का परित्याग परमिताएँ, बाहरी वस्तुओं का त्याग उपपारमिताएँ और प्राणों का परित्याग परमार्थ-पारमिताएँ, (कहलाती) है। दस पारमिताएँ, दस उपपारमिताएँ और दस परमार्थ-पारमिताएँ—(इन तीसों पर) दो तेलों को मिलाने की तरह, तथा सुमेरु पर्वत की मथनी बना चक्रवाल महा समुद्र को मथने की तरह बिचारने लगा।

उन दस पारिमताधों पर विचार करते समय धर्म-तेज से चार नियुत

दो लाख योजन घनी यह पृथ्वी भारी शब्द कर वैसे ही काँप उठी जैसे हाथी द्वारा भाकान्त नर्कट, भ्रथवा पेरा जाता ऊख-यंत्र; भ्रौर कुम्हार के चक्र (तथा) तेली के कोल्ह्र की तरह घूमी। इसीसे कहा है:—

'लोक में परमज्ञान (की प्राप्ति में) सहायक धर्म इतने ही हैं। इनसे प्रधिक प्रन्य नहीं हैं। उनमें बृढ़ता पूर्वक स्थित हो, स्वभाव, रस तथा लक्षणों सिहत इन धर्मों पर विचार करने लगा। उस समय धर्म तेज के प्रवाह से दस सहस्र ब्रह्माण्डों वाली पृथ्वी काँप उठी। पेरते ऊख के कोल्हू की तरह झौर तेल के कोल्हू के चक को तरह पृथ्वी हिली और नाद किया।'

रम्य-नगर-वासी, काँपती हुई महा पृथ्वी पर नही खड़े रह सके; ग्रीर प्रलय-वायु से प्रताड़ित महान् शाल वृक्षों की तरह, मूछित हो गिर पड़े। कुम्हार के बनते हुए घड़े ग्रादि बर्तन एक दूसरे से भिड़ कर चूर्ण विचूर्ण हो गये। भयभीत त्रसित जनता ने बुद्ध के पास जाकर पूछा:— "भगवान्! क्या यह नागों का विष्लव (=ग्रावर्त) है, श्रथवा भूत, यक्ष, देवताग्रो के विष्लवों में से (कोई) एक है ? हम इसे नहीं जानते। सारी जनता भयभीत है। क्या इससे लोक का कुछ ग्रनिष्ट होगा ग्रथवा भला ? हमे यह बात बतलाइए।"

शास्ता ने उनका कथन सुनकर कहा:—मत डरो, चिन्ता मत करो, यह भय का कारण नही। म्राज जो मैंने पिण्डत-सुमेध के भविष्य में गौतम नामक बुद्ध होने की भविष्यत् वाणी (=व्याकरण) की, सो वह (पिण्डत सुमेध) भ्रव पारमिताभ्रों पर विचार कर रहा है। उसके पारमिताभ्रों पर विचार करते, तथा उन्हें मन्थन करते समय, धर्म-तेज से सारे दस सहस्र ब्रह्माण्ड एक भटके से काँप उठे भ्रौर नाद करने लगे। इसीसे कहा है:—

"बुद्ध के भोजन-स्थान पर जितनी भी मण्डली थी, वह वहाँ किस्पत ध्रौर मूर्छित हो पृथ्वी पर लेट गई। हजारों घड़े, सैकड़ों मटके एक दूसरे से भिड़ कर चूर्ण हो गये। विद्वल, त्रसित, भयभीत, शंकित, और उत्पीड़ित मनवाला जन समूह इकट्ठा हो, वोपङ्कर के पास ग्राया (ग्रौर बोला):—हे ग्रांखों वाले! इस दुनिया का क्या (कुछ) भला होने वाला है या बुरा? सारी दुनिया भय से मरी जाती है। इस (के कब्ट) को दूर करो।"

तब महामुनि बीपङ्कर ने उन (लोगों) को कहा—वैर्य रक्खो। इस भूमि कम्पन से मत डरो। जिसके लिए ब्राज मेंने लोक में बुद्ध होने की भविष्यत्- वाणी की, वह पुराने बुद्धों के सेवन के धर्म का विचार कर रहा है। उसके बुद्ध विषयक (बुद्ध भूमि) धर्मी का पूर्णरूप से विचार करने से, यह देवताओं सिहत दस हजार (लोकों वाली) पृथ्वी काँपी है।"

## (११) दृढ़ संकल्प की पूजा

तथागत के वचन को सुन कर लोगों को संतोष हुग्रा; ग्रीर वह माला-गंध-लेप ले, रम्य नगर से निकल बोधिसत्त्व के पास गये। माला श्रादि से पूजन बन्दना तथा प्रदक्षिणा कर, रम्यनगर में लौट ग्राये। बोधिसत्त्व भी दस पार-मिताग्रों पर विचार कर उत्साह पूर्वक दृढ़ सकल्प कर ग्रासन से उठे। इसीसे कहा है:—

"बुद्ध बचन को सुनने के समय हो (लोगों का) मन शान्त हो गया। सब ने मेरे समीप श्राकर प्रणाम किया। तब मैं बुद्ध के गुणों का ध्यान कर (तथा) चित्त को बृद्ध बना, बोपङ्कर को नमस्कार कर, श्रासन से उठा।"

तत्र सारे दस हजार ब्रह्माण्डों के देवताओं ने इकट्ठे हो, श्रासन से उठते हुए बोधिसत्त्व की दिव्यमाला-गधों से पूजा कर इस प्रकार स्तुति-मंगल (पाठ) किया—'श्रार्य ! तपस्वी सुमेध ! तू ने ग्राज बुद्ध दीप द्धूर के चरणों में बड़ी प्रार्थना की । वह तेरी (प्रार्थना) निर्विध्न पूरी हो । तुफे भय-रोमाञ्च न हो । (तेरे) शरीर को कुछ भी रोग न हो । (तू) शीघ्र ही पारमिताओं को पूरा कर उत्तम बुद्धपद को प्राप्त करे । जिस प्रकार फल फूल वाले वृक्ष समय भाने पर फलते फूलते हैं; इसी प्रकार तुम भी समय का श्रतिक्रमण किये बिना शीध्र ही बुद्ध-पद पर पहुँचो ।" (स्तुति) पाठ के बाद (देवता) अपने ग्रपने लोक को गये । देवताओं से प्रशंसित बोधिसत्त्व भी, "मैं दस पारमिताओं को पूरा कर, चार लाख श्रसंखेय्य एक लाख कल्प बीतने पर बुद्धपद को प्राप्त हो ऊँगा।" बड़े उत्साह के साथ दृढ़ संकल्प कर, श्राकाश-मार्ग से हिमालय को चला गया। इसीसे कहा है :—

"द्यासन से उठते वक्त (तपस्वी सुमेध) पर देवता ग्रीर मनुष्य विव्य तथा मानुषिक—वोनों प्रकार के फूलों की वर्षा कर रहे थे। देवता तथा मनुष्य दोनों (तपस्वी सुमेध के लिए) मंगल कामना प्रकट कर रहे थे— "तेरी कामना महान् हैं। तेरी इच्छा पूरी हो। सब भय दूर हों; रोग शोक का विनाश हो। तुभें कोई विध्न न हो। तू शीझ ही श्रेष्ठ बुद्ध-पद पर पहुँच जा।"

"जिस प्रकार फल वाला वृक्ष समय ग्राने पर फलता है। उसी प्रकार महावीर! तरे में बुद्ध-ज्ञान फले। जिस प्रकार दूसरे सभी बुद्धों ने दस पार-मिताग्रों को पूरा किया; उसी प्रकार महावीर! तू दस पारमिताग्रों को पूरा कर। जिस प्रकार दूसरे बुद्ध बोधि-मण्ड में बुद्ध-पद को प्राप्त हुए, उसी प्रकार महावीर! तू बुद्ध के परम ज्ञान का जानने वाला हो। जिस प्रकार दूसरे बुद्धों ने धर्म-चक्र चलाया, उसी प्रकार महावीर! तू धर्म का चक्र चला। जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन निर्मल चन्द्र चमकता है, उसी प्रकार तू भी पूर्ण-मन हो दस हजार ब्रह्माण्डों में प्रकाशित हो। जिस प्रकार राहु से मुक्त हुग्रा सूर्य्य (ग्रपने) तेज से ग्रत्यन्त प्रकाशित होता है, उसी प्रकार तू भी लोक से मुक्त हो (ग्रपनो) श्री से प्रकाशित हो। जिस प्रकार सभी नदियाँ समुद्र की ग्रीर जाती है; उसी प्रकार देवताग्रों सहित (सारा) लोक तेर पास ग्रावे।"

इस तरह उन (देवताम्रों) ने सुमेघ की स्तुति-प्रशंसा की। तब वह उन बस धर्मों को म्रहण कर, उनका पालन करते हुए बन में प्रविष्ट हुमा।

सुमेध कथा समाप्त

# ८. पहले के बुद्ध

#### (१) दीपंकर बुद्ध

रम्य नगर निवासियों ने भी नगर में प्रविष्ट हो बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को भोजन (= महादान) दिया। भगवान् (= शास्ता) उनको धर्मोपदेश दे, जन समूह को (त्रि०) शरण ब्रादि में स्थापित कर, रम्य नगर से निकले। तब से श्रागे भी, श्रायु भर सभी बुद्धों के कर्तव्य करते हुए कमानुसार उपाधिरहित परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। इस विषय में श्रीर सब बात, बुद्ध-बंस में कहे श्रनुसार ही समक्षना चाहिए। वहाँ कहा है:—

<sup>&#</sup>x27;परिनिर्वाण दो प्रकार का है:—(१) उपाधि-रोष परिनिर्वाण (=पाँच स्कंघों के शेष रहते निर्वाण; जैसे जीवन्मुक्त) (२) झनुपाधि-रोष परिनिर्वाण।

"तब वे संघ सहित बुद्ध ( —लोक नामक) को भोजन करा दीप द्धूर बुद्ध ( —शास्ता) की शरण गये। तथागत ने कुछ को शरणागमन में, कुछ को पंच शीलों में, तथा दूसरों को दस शीलों की दीक्षा दी। किसी को चार उत्तम-फलों को प्राप्त साघु बनाया। किसी को श्रसमान-धर्मों का पटिसम्भिदा (-ज्ञान) दिया। उस नर-श्रेष्ठ ने किसी को ग्राठ समापत्तियों दीं। किसी को तीन विद्याएँ किसी को छः श्रभिज्ञाएँ दी। वह महामुनि इस प्रकार से जन-समूह को उपदेश करते थे, इसीसे उन ( —लोकनाथ) का धर्म ( —शासन) फैला। बड़ी ठुड्डी ( —महाहनु ), ऊँचे कन्धे वाले दीप द्धूर नामक (बुद्ध) ने बहुत से जनों को (ससार सागर से) पार उतार दुर्गति से मुक्त किया। महामुनि यदि एक लाख योजन पर भी ज्ञान के पात्र ( —समभदार मनुष्य) को देखते, तो एक क्षण में वहाँ पहुँच, उसे बोध कराते थे।

प्रथम सम्मेलन ( = म्रिभिसमय) में बुद्ध ने एक भ्रयं को बोध कराया। दूसरे सम्मेलन में नाथ ने दस खरब को बोध कराया। तृतीय-सम्मेलन के वक्त जब बुद्ध ने देव-लोक में धर्मोपदेश दिया, उस समय नौ खरब को बोध हुग्रा। दीपक्कर बुद्ध ( = शास्ता) के तीन सम्मेलन ( = सिन्नपात) हुए थे। पहला सम्मेलन दस खरब का हुग्रा था। फिर शास्ता के नारद-कूट (पर्वत) में एकान्त-वास करते वक्त एक अरब पुरुष मल-हीन शान्त भ्रह्त्-यद को प्राप्त हुए। जिस समय महावीर ( = बुद्ध) सुदर्शन (नामक) ऊँचे पर्वत पर रहते थे, उस समय

<sup>ै</sup>बुद्ध, धर्म तथा संघ की शरण में।

र प्रहिंसा, चोरी न करना, काम भोग में मिथ्याचार न करना (=पर स्त्री-गमन से दूर रहना), भूठ न बोलना तथा मद्य-पान न करना।

<sup>&#</sup>x27; ऊपर के पाँच शील (तीसरे शील में सम्पूर्ण बहाचर्य), ६ असमय (=विकाल) भोजन न करना, ७ नृत्य-गीत श्रादि का त्यागना, द माला गन्ध ग्रादि का न घारण करना, ६ ऊँचे तथा महार्घ पलंगों का सेवन न करना। १० चाँबी-सोने का ग्रहण न करना।

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> श्रोतापत्ति, सक्नुदागामी, ग्रनागामी तथा ग्रहंत् ।

<sup>ै</sup> ग्रर्थ, धर्म, निरुक्ति तथा प्रतिभान ।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> विष्य-चक्षु, पूर्व-जन्म-स्मृति तथा श्राश्रव-क्षय ज्ञान ।

मुनि की नौ खरब की सभा थी। उस समय मैं जटाधारी घोर तपस्वी था। श्राकाश में विचरण करता था, श्रौर पाँच श्रभिज्ञायें मुक्ते प्राप्त थी। (एक एक बार) दस-बीस हजारों को धर्म का साक्षात्कार हुग्रा। एक दो (करके) धर्म साक्षात्कार करने वालों की तो गणना श्रसंख्य है।

तब भगवान् दीपङ्कर का अत्यन्त शुद्ध वर्म ( = शासन), बहुत प्रसिद्ध, विस्तार, उन्निति भौर वैभव को प्राप्त हुआ। चार लाख छः अभिज्ञाओं वालें बड़े बड़े योग बलों से युक्त चार लाख अनुयायी, लोक-वेत्ता दीपङ्कर को सदैव घेरे रहते थे। उस समय यदि कोई (ुक्प) मानुषिक भव को छोड़, अप्राप्त-मन, शैक्ष रहते मनुष्य शरीर को छोड़ता, तो वह निन्दा का भाजन होता। भगवान् दीपङ्कर का प्रवचन देव-लोक सहित इस लोक में स्थिर-चित्त, क्षीणाश्रव, स्थित-प्रज्ञ, विमल अर्हतों से सुशोभित था।

दीपद्धर बुद्ध (की जन्म-भूमि) थी रम्मवती नाम की नगरी। पिता था सुदेव नाम का क्षत्रिय। माता का नाम सुमेधा था। दीपद्धर बुद्ध के सुमङ्गल ग्रौर तिष्य नाम के दो प्रधान शिष्य ( = ग्रग्रश्रावक) तथा सागत नाम का हजूरी ( = उपस्थायक) था। उन भगवान् की नन्दा तथा सुनन्दा नाम की दो प्रधान शिष्यायें ( = ग्रग्रश्राविकाएँ) थी, ग्रौर उनका बोधि-वृक्ष पीपल का वृक्ष था। महामुनि दीपद्धर का शरीर, दीप-वृक्ष की तरह ग्रस्सी हाथ ऊँचा था (ग्रौर) प्रथित महान् शाल-वृक्ष की तरह शोभा देता था। उस महिष की ग्रायु एक लाख वर्ष की (थी) उतने समय जीवित रह ( = ठहर) कर उन्होंने बहुत से जनो को (संसार सागर से पार) उतारा। सद्धर्म को प्रकाशित कर, तथा जन-समूह को पार उतार वह ग्रपने शिष्यो सहित, ग्रिग्न-राशि की तरह प्रज्वलित हो निर्वाण को प्राप्त हुए। वह ऋद्धि, वह यश, ग्रौर चरणों में वह चन्न-रत्न से सब ग्रन्तर्धान हो गये। सच है सभी बनी चीजें ( = संस्कार) खाली ( = शून्य) है।

# (२) कौएडन्य बुद्ध

भगवान् दीपङ्कर के बाद, एक असखेय्य (कल्प) बीतने पर, कौण्डिन्य नामक बुद्ध (=शास्ता) उत्पन्न हुए। उनके भी तीन सम्मेलन (=सिन्नपात) हुए। पहले सम्मेलन में दस खरब, दूसरे में दस अरब, तीसरे में नब्बे करोड़। उस समय बोधिसत्त्व, विजिताबी नामक चक्रवर्ती (के रूप में) पैदा हुए थे। उन्होंने बुद्ध प्रमुख दस खरब भिक्षुओं के संघ को भोजन दान ( ≔महादान) दिया। भगवान् (शास्ता) ने 'बुद्ध होगा', प्रकाशित कर धर्मीपदेश दिया। (विजितावी राजा) बुद्ध की धर्म-कथा सुन राज्य त्याग कर साघु हो गया। उसने तीनों पिटक पढ़े, आठों समापत्तियाँ तथा पाँचों अभिज्ञाएँ प्राप्त कीं; ग्रीर (मरकर) बिना ध्यान नष्ट हुए ही ब्रह्म-लोक में उत्पन्न हुआ।

कौण्डिन्य बुद्ध की (जन्म-भूमि) रम्मवती नाम नगर था। सुनन्द नामक क्षित्रिय पिता, सुजाता नामक देवी माता, भद्र तथा सुभद्र दो प्रधान-शिष्य, सनु-चद्ध नामक उपस्थायक, तिष्या तथा उपतिष्या दो प्रधान शिष्याएँ शाल का मञ्जलमय बोधि (वृक्ष), प्रठासी हाथ ऊँचा शरीर, तथा लाख वर्ष की श्रायु थी।

दीपङ्कर के बाद, अनन्ततेज, अमितयश और अप्रमेय तथा अनाकम-णीय कोण्डञ्ज नामक शास्ता हुए।

#### (३) मंगल बुद्ध

उसके बाद एक असंखेय्य (कल्प) बीत जाने पर, एक ही कल्प में चार बुद्ध उल्पन्न हुए। मङ्गल, सुमन, रेवत, सोभित। भगवान् मङ्गल के तीन शिष्य सम्मेलन (=श्रावक सिन्नपात) हुए। उनमें से पहले सम्मेलन में दस खरब भिक्षु हुए, दूसरे में दस ग्ररब, तीसरे में नब्बे करोड़। इनका भ्रानन्द-कुमार नामक मौतेला भाई, नब्बे करोड़ की मण्डली के साथ धर्म सुनने के लिए बुद्ध (=शास्ता) के पास गया। बुद्ध ने उसको कमशः (धर्म) कथा कही। वह मण्डली के साथ पटिसम्भिदा-ज्ञान (सिहत) ग्रह्त पद को प्राप्त हो गया। शास्ता उन कुल पुत्रों का पूर्व-चरित्र तथा योग-बल से मिलने वाले पात्र-वीवरों को जानते थे। उन्होंने दाहिना हाथ पसार कर, "श्राग्नो भिक्षुग्नो" कहा। वे सभी उसी क्षण योग-बल से प्राप्त पात्रचीवर धारण किये साठ वर्ष के वृद्ध साधुग्नों (=स्थिवरो) की तरह के हो गये; भौर बुद्ध को प्रणाम कर उन्हें चारों ग्रोर से घेर लिया। यह इनका तीसरा शिष्य-सम्मेलन हुग्ना।

जिस प्रकार दूसरे बुद्धों का शरीर-प्रकाश चारों स्रोर श्रस्सी श्रस्सी हाय

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> सुत्त-पिटक, विनय-पिटक तथा ग्रभिधम्म-<mark>पिटक</mark>।

भर का था, इस प्रकार उन (मक्नल) का नहीं था। उन भगवान् का शरीर-प्रकाश सदैव दस हजार ब्रह्माण्ड में व्याप्त रहता था। (उनके शरीर-प्रकाश से) वृक्ष, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र आदि ही नहीं ऊखल इत्यादि तक भी सुवर्ण-वस्त्र से आच्छादित से जान पड़ते थे। इनकी आयु नब्बे हजार वर्ष की हुई। इतने काल तक चाँद सूर्य्य आदि (संसार को) अपने प्रकाश से प्रकाशित न करते थे। रात दिन का भेद (चपिरच्छेद) मालूम नहीं होता था। (आज कल) जैसे सूर्य प्रकाश से पूर्ण दिन में प्राणी विचरते हैं, वैसे ही (उस समय) वह सदा बुद्ध प्रकाश में विचरते थे। (उस समय) लोग सायंकाल के फूलने वाले कुसुमों तथा प्रातःकाल के बोलने वाले पक्षी आदि से दिन रात का भेद समभते थे। (सवाल होगा—) क्या दूसरे बुद्धों में ऐसा प्रताप नहीं था? नहीं था (ऐसा) नहीं; वे भी यदि चाहते तो दस हजार ब्रह्माण्ड अथवा उससे भी अधिक को, (अपने) प्रकाश से व्याप्त कर सकते। लेकिन पूर्व-प्रार्थना अनुसार, भगवान् मङ्गल की शरीर-प्रभा दूसरे (बुद्धों) की व्याप्त-प्रभा की तरह सदैव दस सहस्र लोक धातु को स्पर्श करती थी।

वह (भगवान् मङ्गल) बोधिसत्त्व (ग्रवस्था) के समय, वेस्सन्तर' जैसे जन्म में उत्पन्न हो, पुत्र तथा स्त्री सहित वङ्क पर्वत जैसे पर्वत में रहते थे। तब खरबाठिक नाम का एक यक्ष, महापुरुष का दान (देने) का विचार सुन, ब्राह्मण वेष में निकट ग्राया, ग्रीर उसने महात्मा से दोनो बच्चे माँगे। महासत्त्व ने 'ब्राह्मण को दोनों बच्चे देने का संकल्प किया, ग्रीर सन्तुष्ट चित्त हो जल-स्थल सहित सारी पृथ्वी को कम्पित कर दोनों बच्चे प्रदान किये। यक्ष ने टहलने की भूमि के छोर पर (लगी) बाँही के तख्ते के सहारे खड़े हो, महात्मा की ग्रांखों ही के सामने, दोनों बच्चों को मूली के ढेर की तरह खा लिया। यक्ष के मुंह खोलने पर ग्राग्न-ज्वाला की तरह (उसके) मुंह से रक्तधारा निकलते देख कर भी, महापुरुष का चित्त राई भर (==केशाग्रमात्र) खिन्न नहीं हुग्रा। बल्कि 'मेरा दान सुदान है' सोच, उसके शरीर में महान् ग्रानन्द पैदा हुग्रा।

<sup>&#</sup>x27;भगवान् गौतमबुद्ध का मनुष्य-लोक में सिद्धार्थ से पहले का जन्म (देखो वेस्सन्तर जातक)।

उसने 'भविष्य काल में इसके फल स्वरूप इसी प्रभाव ( चनीहार) से किरणें निकलें' ऐसी कामना की। उसकी इस कामना के कारण ही बुद्ध होने पर उसके शरीर से किरणें निकल कर इतनी दूर तक पहुँचीं।

इनके और भी पूर्व चिरित्र हैं। बोधिसत्त्व रहने की अवस्था में, एक बुद्ध के चैत्य को देख कर, 'इस बुद्ध के लिए मुफे जीवन दान करना चाहिए' सोचा, और मशाल (दण्डदीपक) लपेटने की तरह सारे शरीर को लिपटवाया, और लाख मूल्य की, रत्न-जड़ित सोने की थाली में घी भरवा, उसमें हजारों बित्तयाँ जलवा, उसे सिर पर ले, सारे शरीर में आग लगवा, चैत्य की प्रदक्षिणा करते सारी रात बिता दी। इस प्रकार सूर्योदय तक प्रयत्न करते हुए, उनका लोम-छिद्र मात्र भी गर्म न हो, पद्म-गर्भ में प्रविष्ट जैसा रहा। धर्म अपनी रक्षा करने वालों की रक्षा करता है। इसीसे भगवान ने कहा है—

धर्मानुकूल ब्राचरण करने वाले की, धर्म निश्चय से रक्षा करता है। ठीक से ब्राचरण किया हुआ धर्म सुख की ब्रोर ले जाता है। धर्म के ठीक ब्राचरण करने का यह फल है कि धर्मचारी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता।

इस कर्म के फलस्वरूप भी, उन भगवान् (मङ्गल) के शरीर की किरण दस हजार ब्रह्माण्डों तक पहुँचा करती थी।

उस समय हमारे बोधिसत्त्व सुरुचि नामक ब्राह्मण थे। बुद्ध को निमन्त्रित करने की इच्छा से उन्होंने समीप जा, मधुर-धर्म कथा सुन, प्रार्थना की—

"भन्ते! कल मेरी भिक्षा ग्रहण करें।"

"ब्राह्मण! तुभे कितने भिक्ष चाहिएँ।"

"भन्ते! (श्रापके) श्रनुयायी भिक्षु कितने हैं?"

उस समय शास्ता का केवल प्रथम-सम्मेलन ही हुम्रा था, इस लिए "दस भरव" कहा ।

"भन्ते ! सभी को साथ ले, मेरे घर पर भिक्षा ग्रहण करे।"

बुद्ध (=शास्ता) ने स्वीकार किया। दूसरे दिन के लिए निमन्त्रित कर, घर लौटते हुए ब्राह्मण सोचने लगा—"मैं इतने भिक्षुश्रों को खिचड़ी, भात, वस्त्र श्रादि तो दे सकता हूँ, लेकिन (इतनों के लिए) बैठने का स्थान कैसे होगा?"

उसकी इस चिन्ता से, चौरासी हजार योजन की दूरी पर (स्वर्ग की) पण्डुकम्बल शिला पर बैठे देव-राज (इन्द्र) का म्रासन गर्म हो गया। शक (-देव) ने सोचा—कौन है जो मुफ्ते इस स्थान से गिराना चाहता है ? (तब) दिव्य चक्षु से देखते हुए, महापुरुष को देखा, भ्रौर 'सुरुचि-न्नाह्मण बुद्ध-सहित भिक्षु संघ को निमन्त्रित कर, (उसे) बिठाने के स्थान की फ़िक्र में है, मुफ्ते भी वहाँ पहुँच कर पुण्य में सहभागी होना चाहिए' (सोच) बद्ध का भेष बना, बसूली-कुल्हाड़ा हाथ में ले, महात्मा के सम्मुख प्रकट हुआ। भ्रौर पूछा "कि क्या किसी को मजदूरी से काम है ?"

महापुरुष ने देख कर पूछा, "क्या काम कर सकोगे ?"

''ऐसा कोई हुनर नहीं जो मुक्ते मालूम न हो । घर हो, ऋथवा मण्डप, जो कुछ कोई बनवाना चाहे, उसके लिए मैं वही बना देना जानता हूँ।''

''तो, मेरे पास काम है।''

''ग्रार्यं! क्या काम है?"

"मैने कल के लिए दस अरब भिक्षुओं को निमन्त्रित किया है। उनके बैठने के लिए मण्डप बनाओंगे?"

''मैं बना दूँगा, यदि मुक्ते मेरी मजदूरी दे सकोगे।'' ''तात ! दे सकूँगा।'' ''ग्रच्छा ! तो बनाऊँगा।''

(यह कह उसने) जा कर एक स्थान को देखा। किसण-मण्डल' की तरह समतल, बारह तेरह योजन का एक प्रदेश था। उसने 'इतने स्थान में सप्त रत्नमय मण्डप बने' ऐसा दृढ़ संकल्प कर देखा, तो उसी समय (एक) मण्डप पृथ्वी भेद कर उठ ग्राया। उसके सोने के खम्भों पर चाँदी के, रूपे के खम्भों पर सोने के, मणिस्तम्भों पर मणिमय, सप्त-रत्न-मय स्तम्भों पर सप्त-रत्न-मय घटक थे। तब (सोचा—) मण्डप में बीच बीच में घटियों की फालर लटक जावे। उसके देखते ही देखते एक ऐसी फालर लटक गई, जिससे मन्द वायु से हिलने पर पाँचों प्रकार के बाजों (—तूरिय-नाद) का मधुर शब्द निकलता था, ग्रीर दिव्य सङ्गीत बजने का सा समा होता था। सोचा—'बीच बीच में सुगन्धित माला दाम ग्रादि लटकें।' मालाएँ लटक गईं। 'पृथ्वी भेद कर दस खरब भिक्षुमों के लिए ग्रासन ग्रीर (सामने पात्र रखने के लिए) ग्राधार बन

<sup>&#</sup>x27; योगाभ्यास के लिए मिट्टी ग्रादि का बना हुग्रा समतल पहिये सद्श चक्र ।

जावें।' उसी समय बन गये। 'एक एक कोने में एक एक पानी की चाटी निकल भ्राये।'पानी की चाटियाँ निकल भ्राईं। इतना हो जाने पर ब्राह्मण के पास जा कर कहा—'भ्रायं! भ्रावें, अपना मण्डप देख कर मुक्ते मजदूरी दें।' महापुरुष ने जा कर मण्डप देखा। देखने के साथ ही उसका सारा शरीर पाँच प्रकार के भ्रानन्द (=भ्रीति)' से मर गया।

तब मण्डप को देख कर उसे यह (विचार) हुग्रा। 'यह मण्डप मनुष्य का बनाया हुग्रा नहीं हैं। मेरे विचार ग्रीर मेरे गुण के कारण निस्सन्देह इन्द्र-लोक गर्म हुग्रा होगा। उसके बाद देव-राज शक ने यह मण्डप बनवाया होगा। मेरे लिए यह उचित नहीं है कि ऐसे मण्डप मे, केवल एक ही दिन दान दूँ। मै एक सप्ताह तक (दान) दुँगा।'

कितना भी बाहरी दान हो, उससे बोधिसत्त्वों का सन्तोष नहीं होता। म्रालंकृत शिर को काट कर, श्राञ्जत श्रांखों को निकाल कर, श्रयवा हृदय-मांस को नोच कर (==उब्बत्तेत्त्वा) देने से ही बोधिसत्त्वों को त्याग के सम्बन्ध में सन्तोष होता है। सिवि जातक में हमारे बोधिसत्त्व को भी प्रतिदन पाँच श्रम्मण को कार्पापण दे, नगर में चारों द्वारों के बीच में दान करते हुए, उस दान से त्याग विषयक सन्तोष नहीं हो सका। लेकिन जब देव-राज इन्द्र ने ब्राह्मण वेष धर, श्रा, श्रांखें माँगी; तब, उखाड़ कर देते हुए उन्हें प्रसन्नता हुई। (ऐसा करते हुए) चित्त में बाल की नोक के बराबर भी विकार नहीं हुआ। इस प्रकार (बाहरी) दान से बोधिसत्त्वों की तृष्ति नहीं होती।

इसलिए उस महापुरुप ने भी, 'मुक्ते दस खरब भिक्षुग्रों को सप्ताह भर (भोजन) दान देना चाहिए', सोच, उन्हें मण्डप में बिठा सप्ताह भर 'गोपान' (=गवपान) का दान दिया। बड़े बड़े कड़ाहों को दूध से भर, चूल्हें पर चढ़ा, दूध के गाढ़ें हो जाने पर, उसमें थोड़ें से चावल डाल कर, पकने पर, मधुर दाक्कर श्रीर घी से पकाये हुए भोजन को गोपान (=गवपान) कहते हैं। श्रकेलें

<sup>&#</sup>x27; क्षुद्र, क्षणिक, ऊर्ध्वगामी, तरंग-सदृश तथा प्रसरणशील। (दे० विशुद्धिमार्ग)

रदेखों सिवि जातक (१५.३)

१११ होण=१ श्रम्मण।

मनुष्य उसे नहीं परोस सकते थे। देवता श्रों ने भी इकट्ठे हो कर परोसा। बारह तेरह योजन का लम्बा-चौड़ा स्थान भी भिक्षुश्रों को (बैठ कर) खाने के लिए काफी न था, लेकिन वह श्रपने श्रपने योगबल के प्रभाव से बैठ गये। श्रान्तिम दिन सब भिक्षुश्रों के पात्र घुलवा कर, (उन्हें), घी, मक्खन, मधु, खाँड (—फाणित) श्रादि भैषज्य से भर कर, तीन तीन चीवरों के साथ दिया। नये साधु बने भिक्षुश्रों को मिले चीवर के कपड़े (—शाटक) ही लाख के मूल्य के थे। बुद्ध ने (पुण्य का) श्रनुमोदन करते हुए 'इस पुरुष ने इस प्रकार का महादान दिया है, भविष्य में यह क्या होगा?' सोच, 'लक्षाधिक दो श्रसंखेय्य कल्पों के बीत जाने पर, यह गौतम नामक बुद्ध होगा', देख, महापुरुष को सम्बोधन कर, कहा—''तू इतना समय बीत जाने पर गौतम नामक बुद्ध होगा।'' महापुरुष इस कथन (—व्याकरण) को सुन, ''मैं बुद्ध होऊँगा, मुभे घर-वास से क्या मतलब? में साधु होता हूँ" सोच, उतनी सम्पत्ति को थूक के समान त्याग, बुद्ध (—शास्ता) के पास प्रज्ञजित हो, बुद्ध-वचन सीख, श्रभिञ्जा तथा समापत्तियाँ प्राप्त कर, श्रायु के बीत जाने पर ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुशा।

भगवान् मङ्गल के नगर का नाम उत्तर था। उनका पिता भी उत्तर नामक क्षत्रिय था। माता का नाम भी उत्तरा था। सुदेव तथा धमंसेन दो उनके प्रधान शिष्य थे। पालित नामक परिचारक (= उपस्थायक) था। सीवली और ध्रसोका—दो प्रधान शिष्यायें थी। नाग-वृक्ष बोधि था। ध्रठासी हाथ ऊँचा उनका शरीर था। नब्बे हज़ार वर्ष जीवित रह कर, जब वह निर्वाण को प्राप्त हुए तो दस हज़ार ब्रह्माण्डों मे एक दम ध्रन्धकार छा गया। सभी ब्रह्माण्डों में लोग रोने पीटने लगे!

'कौडिन्य (=कोण्डञ्ज) के बाद मङ्गल नामक नायक ने लोक के ग्रन्थकार का नाश कर धर्म रूपी मशाल (=उल्का) को धारण किया।'

# 🔪 (४) सुमन बुद्ध

इस प्रकार दस हजार ब्रह्माण्डों को श्रन्धकार-मय बना जब भगवान् (मङ्गल) निर्वाण को प्राप्त हुए तो सुमन नामक बुद्ध (=शास्ता) उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य-सम्मेलन (=श्रावक-सन्निपात) हुए। प्रथम

सम्मेलन में दस खरब भिक्षु (जमा) हुए। दूसरे (सम्मेलन में) कञ्चन पर्वत पर नौ खरब, तीसरे में भ्राठ खरब।

उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व अनुल नाम के बड़े ऋदि वाले महानुभाव सम्पन्न नाग-राज थे। बुद्ध की उत्पत्ति को सुन, अपने जाति-भाइयों के साथ, नाग लोक से निकल कर, दस खरब भिक्षुओं से घिरे उन भगवान का दिव्य वाद्य (चतुरीय-नाद) से सत्कार किया, और भोजन कर प्रत्येक (भिक्षु) को दुशाले का जोड़ा दे तीनों (रत्नों) की शरण ग्रहण की। सुमन बुद्ध ने भी भविष्यद्वाणी की—'तू भविष्य में बुद्ध होगा।' भगवान् सुमन के नगर का नाम खेम था। सुदत्त नामक राजा उनका पिता था। सिरिमा नामक माता थी। शरण और भावितात्मा, दो प्रधान शिष्य थे। उदेन नामक परिचारक था। सोणा और उपसोणा दो प्रधान शिष्यायें थीं। नाग-वृक्ष बोधि था। नब्बे हाथ ऊँचा शरीर, और नब्बे हज़ार वर्ष ही आयु का प्रमाण था।

"(भगवान्) मङ्गल के बाद सब बातों (=धर्म) में अनुपन्न तथा सब प्राणियों में श्रेष्ठ सुमन नामक बुद्ध (=नायक) हुए।"

#### (५) रेवत बुद्ध

उनके बाद रेवत नामक बुद्ध (=शास्ता) उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य-सम्मेलन हुए। प्रथम सम्मेलन की तो गणना नहीं। दूसरे में दस खरब भिक्ष (जमा) हुए। तीसरे में भी उतने ही। उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व प्रतिदेव, नामक ब्राह्मण थे। उन्होंने बुद्ध (=शास्ता) का वह धर्मोपदेश सुन, तीनों रत्नों की शरण ले सिर पर हाथ की श्रञ्जली जोड़ी, और चित्त-मल के नाश के बारे में उन बुद्ध की स्तुति कर, वस्त्र को एक कन्धे पर रख पूजा की। उनने भी कहा—"तू बुद्ध होगा।"

(रेवत बुद्ध) के नगर का नाम थान्यवती (घञ्जवती) था। पिता विपुल नामक क्षत्रिय थे। माता का नाम विपुला था। वरुण और ब्रह्मवेव (दो) प्रधान शिष्य थे। सम्भव नामक परिचारक था। भद्रा और सुभद्रा प्रधान शिष्याएँ थी। नाग-वृक्ष ही बोधि था। शरीर ग्रस्सी हाथ ऊँचा और श्रायु साठ हजार वर्ष की थी।

(भगवान्) सुमन के बाद रेवत नामक बुद्ध (—नायक) हुए। (वह) अनुपम, अद्वितीय अनुल, उत्तम बुद्ध (—जिन) थे।

# (६) सोभित बुद्ध

उनके बाद सोभित नामक ( = शास्ता) उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य सम्मेलन हुए। पहले सम्मेलन में एक ग्ररब भिक्षु थे। दूसरे में नब्बे करोड़। तीसरे में थस्सी करोड़। उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व ग्राजित नामक ब्राह्मण थे। उन्होने बुद्ध का धर्मोपदेश सुन, (तीन रत्नों की) शरण ग्रहण की, ग्रीर बुद्ध सहित भिक्षु संघ को भोजन दिया। उनने भी कहा— "तू बुद्ध होगा।" उन भगवान् का नगर सुधम्मं नामक था। पिता सुधमं नामक राजा था। माता का भी नाम सुधमां था। ग्रसम ग्रीर सुनेत्र (दो) प्रधान शिष्य थे। ग्रनोम नामक परिचारक था। नकुला ग्रीर सुजाता प्रधान शिष्यायं थी। नाग-वृक्ष (की) ही बोधि थी। ग्रहावन हाथ ऊँचा शरीर ग्रीर नब्बे हजार वर्ष की ग्रायु थी।

"(भगवान्) रेवत के बाद सोभित नामक बुद्ध (=नायक) (हुए)। (वह) एकाग्र-चित्त, शान्त-चित्त, ग्रसम ==ग्रद्वितीय पुरुष थे।"

# (७) अनोमदर्शी बुद्ध

उसके बाद, एक श्रसंखेय्य (कल्प) बीत जाने पर एक कल्प में श्रमोमदर्शी, पदा, तथा नारद, तीन बुद्ध हुए। भगवान् अनोमदर्शी के तीन शिष्य सम्मेलन हुए। पहले में श्राठ लाख भिक्ष, दूसरे में सात लाख, तीसरे में छः लाख (एक-त्रित हुए)। उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व, बड़े ऋद्धि वाले, महाप्रतापी, भनेक लाख-करोड़ यक्षों के स्वामी, एक यक्ष-सेनापित थे। उन्होने बुद्ध के उत्पन्न होने की बात सुन, श्रा कर बुद्ध सहित भिक्षु संघ को भोजन (—महादान) दिया। बुद्ध ने भी कहा—"तू भविष्य में बुद्ध होगा।" भगवान् श्रनोमदर्शी के नगर का नाम चन्द्रावती था। पिता यशवान् नामक राजा था। माता का नाम यशोधराथा। निसभ श्रीर श्रनोम दो प्रधान शिष्य थे। वरुण नामक परिचारक था। सुन्दरी बुधा सुमना दो प्रधान शिष्याएँ थी। श्रर्जुन-वृक्ष (की) बोधि थी। श्रद्धावन हाथ ऊँचा शरीर श्रीर लाख वर्ष की उनकी श्रायु थी।

(भगवान्) सोभित के बाद नर-श्रेष्ठ, श्रमितयश, तेजस्वी, दुरितकम श्रनोमदर्शी बुद्ध हुए।

### (८) पद्म बुद्ध

उनके बाद पद्म नामक बुद्ध उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य सम्मेलन हुए। पहले सम्मेलन में दस खरब भिक्षु थे। दूसरे में तीन लाख। ग्राम से दूर जंगल में होने वाले तीसरे सम्मेलन में महावन-खण्ड-निवासी दो लाख भिक्षु थे। तब तथागत के उस बन-खण्ड में रहते समय (हमारे) बोधिसत्त्व सिंह के रूप में जन्मे थे। सिंह ने बुद्ध को निरोध समाधि लगाए देख, प्रसन्न चित्त हो बन्दना तथा प्रदक्षिणा की, ग्रीर (ग्रन्यत्र) प्रीति तथा हर्ष से युक्त हो, तीन बार सिंह-नाद किया। सप्ताह भर तक उन्होंने बुद्ध की ग्रोर ध्यान करने से उत्पन्न उस प्रीति को न छोड़ा, भौर उस प्रीति-सुख में निमग्न हो, शिकार के लिए न जा भ्रपना जीवन-मोहत्याग उपासना की। बुद्ध (शास्ता) ने सप्ताह के बीतने पर निरोध समाधि से उठ, सिंह को देख, सोचा-"यह सिंह भिक्ष-संघ के प्रति चित्त में भिक्त कर, सघ को भी प्रणाम करेगा, ग्रीर संकल्प किया कि भिक्षु-सघ म्रावे।" उस समय भिक्षु म्रागये। सिह के चित्त मे संघ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई । बुद्ध ने उसका मन देख कर कहा—''तु भविष्य में बुद्ध होगा।'' भगवान् **पद्म** का **चम्पक** नामक नगर था। **ग्रसम ना**मक रा**जा** पिता था। माता भी ग्रसमा नामक थी। साल ग्रीर उपसाल (दो) प्रधान शिष्य थे। वरुण नामक परिचारक था। रामा तथा सुरामा प्रधान शिष्याएँ थी। सोण-वृक्ष की बोधि थी। भ्रद्वावन हाथ ऊँचा शरीर ग्रौर लाख वर्ष की म्रायु थी।

ग्रनोमदर्शी के बाद नर-थेष्ठ, ग्रसम≔श्रद्धितीय-पुरुष पद्म नामक बुद्ध हुए।

#### (९) नारद बुद्ध

उनके बाद नारव नामक बृद्ध उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य सम्मेलन हुए। पहले में दस खरव। दूसरे में नौ खरव। तीसरे में ग्राठ खरव भिक्षु (जमा) हुए। उस समय बोधिसत्त्व ने ऋषियों के नियमानुसार साधु बन पाँच ग्राभिञ्जायें (चिद्य-शिक्तयाँ) ग्रीर ग्राठ समापित्तयाँ प्राप्त कर, बुद्ध सहित भिक्षु-संघ को भोजन दान दे, चन्दन से पूजा की। उन्होंने भी कहा—"तू भविष्य में बुद्ध होगा।" उन भगवान् का भान्यवती नामक नगर था।

सुदेव नामक क्षत्रिय पिता था। स्रनोमा नामक माता थी। भद्रशास तथा जितिमत्र (दो) प्रधान शिष्य थे। विशष्ट नामक परिचारक (=उपस्थायक) था। उत्तरा तथा फाल्गुणी, (दो) प्रधान शिष्याएँ थी। महासोण-वृक्ष (की) बोधि थी। स्रद्वासी हाथ ऊँचा शरीर; स्रौर नब्बे हजार वर्ष की स्रायु थी।

(भगवान्) पद्म के बाद नर-अंष्ठ, ग्रसम=श्रद्धितीय नारद नामक बुद्ध हुए।

#### (१०) पद्मोतर बुद्ध

नारव बुद्ध के बाद, एक लाख कल्प बीत जाने पर, एक कल्प में एक पद्मोत्तर नामक बुद्ध ही उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य सम्मेलन हुए। प्रथम सम्मेलन में दस खरब भिक्षु (जमा) हुए। बेभार पर्वत के दूसर सम्मेलनमें नौ खरब। तीसरे में म्राठ खरब। उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व जिट्स नामक महानागरिक (—महाराष्ट्रीय) थे। उन्होंने बुद्ध सहित भिक्षु संघ को तीनों भिक्षु-वस्त्र (—चीवर) दान दिये। उन बुद्ध ने भी कहा—"तू भिवष्य में बुद्ध होगा।" भगवान् पद्मोत्तर के समय (दूसरे) पन्थाई (—तीधिक) नही थे। सब देवता ग्रौर मनुष्य उन (बुद्ध) की शरण गये। उनका (जन्म) हंसवती नाम के नगर (में हुग्रा)। ज्ञानन्व नाम का क्षत्रिय पिताथा। सुजाता नामक देवी माता थी। देवल तथा सुजात दो प्रधान शिष्य थे। सुमन नामक परिचारक था। ज्ञामिता तथा ग्रसमा दो प्रधान शिष्या थे। शाल-वृक्ष की बोधि थी। शरीर श्रद्धासी हाथ ऊँचा था, ग्रौर शरीर की प्रभा चारों ग्रोर बारह योजन तक फैलती थी। (उनकी) श्रायु लाख वर्ष (की) थी।

(भगवान्) नारद के बाद नर-श्रेष्ठ, सागर की तरह से निश्चल पद्मोत्तर नामक जिन बुद्ध हुए।

# 📍 (११) सुमेध बुद्ध

उसके बाद तीस लाख कल्प बीत जाने पर, एक कल्प में सुमेघ ग्रीर

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> वैभार-गिरि (राजगृह में, जिसके पास काल-शिला है) ।

सुजात दो बुद्ध पैदा हुए। सुमेघ के भी तीन शिष्य सम्मेलन हुए। सुदर्शन नगर में प्रथम सम्मेलन में एक ग्ररब ग्रहेंत् जमा थे। दूसरे में नव्बे करोड़, तीसरे में ग्रस्सी करोड़। (उस समय) बोधिसत्त्व उत्तर नामक ब्राह्मणयुवक (माणवक) थे। (उन्होंने) पृथ्वी में गाड़ कर रखे हुए ग्रस्सी करोड़ धन को त्याग, बुद्ध सहित भिक्षु-संघ को महादान दे, धर्म को सुन, तीनों (रत्नों) की शरण ग्रहण की, ग्रौर (घर से) निकल कर साधु हो गये। उन (बुद्ध) ने भी कहा—"तू भविष्य में बुद्ध होगा।"

भगवान् सुमेध का सुदर्शन नाम का नगर था। सुदत्त नाम का राजा पिता था। माता भी सुदत्ता नाम की थी। सरण और सर्वकाम दो प्रधान शिष्य थे। सागर नामक परिचारक था। रामा और सुरामा दो प्रधान शिष्यायें थी। महा-कदम्ब-वृक्ष (की) बोधि थी। अट्टासी हाथ ऊँचा शरीर था। नव्ये हजार वर्ष की आयु थी।

(भगवान्) पद्मोत्तर के बाद सुमेश नामक नायक हुए। वह दुराक्रमणीय उग्रतेज, लोक-श्रेष्ठ मृनि ये।

#### (१२) सुजात बुद्ध

उनके बाद सुजात नामक बुढ़ (=शास्ता) उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य सम्मेलन हुए। पहले सम्मेलन में साठ हजार भिक्ष थे। दूसरे में पचास हजार। तीसरे में चालीस हजार। उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व चक्रवर्ती राजा थे। वे 'बुढ़ उत्पन्न होने की बात' सुन, पास जा, धर्म सुन, बुढ़ सहित भिक्षु-संघ को सप्त रत्नों के साथ चारों महाद्वीपों का राज्य दान दे, बुढ़ के पास साघु हुए। सभी देश-वासी (उस समय) देश की उपज ले, विहार (=श्राराम) के काम को पूरा करते हुए, बुढ़ सहित संघ को महादान देते थे। उनने भी उसे 'बुढ़' (होगा) कहा। उन भगवान् का नगर सुमञ्जल था। उग्गत नाम राजा पिता था। प्रभावती नाम की माता थी। सुवशंन श्रीर देव (दो) प्रधान शिष्य थे। नारव नामक परिचारक (=उपस्थायक) था। नागा श्रीर नागसमाला (दो) प्रधान शिष्यायें थी। महावेणु (की) बोधि थी। कम छिद्र धनी शाखा वाले (बोधि) की ऊपर वाली शाखाएँ मोर-पृच्छ-समूह की तरह चमकती थीं। उन भगवान् का शरीर पचास हाथ ऊँचा था। श्रायु नव्ये हजार वर्ष की (हुई)।

"वहाँ उस मण्ड-कल्प में, सिंह की सी ठोढ़ी (=हनु)वाले, वृषभ-स्कन्ध अप्रमेय, दुराक्रमणीय सुजात नामक बुद्ध (=नायक) हुए।"

### (१३) प्रियदर्शी बुद्ध

उसके बाद श्रठारह सौ कल्प बीत जाने पर, एक ही कल्प में प्रिय-दर्शी, श्रयं-दर्शी, श्रयं-दर्शी, धर्म-दर्शी—तीन बुद्ध उत्पन्न हुए। प्रिय-दर्शी के भी तीन शिष्य सम्मेलन हुए थे। पहले सम्मेलन में दस खरब भिक्षु, दूसरे में नौ खरब, तीसरे में श्राठ खरब थे। उस समय बोधिसत्त्व काश्यप नामक ब्राह्मण (के कुल में पैदा हुए) थे। उन्होंने जवानी में तीनों वेदों में पारङ्गत हो, बुद्ध के उपदेश को सुन दस खरब धन के व्यय से विहार (—सधाराम) बनवा कर, (त्र-) शरण तथा (ंच-) शील को ग्रहण किया। तब बुद्ध ने कहा—''ग्रठारह सौ कल्पों के बीत जाने पर तू बुद्ध होगा।''

उन भगवान् का श्रनोम नाम का नगर था। सुिंद्ध नामक राजा पिता था। चन्दा नामक माता थी। पालित तथा सर्वदर्शी (दो) प्रधान शिष्य थे। सोभित नामक उपस्थायक था। सुजाता तथा धम्मदिस्रा (दो) प्रधान शिष्याये थी। पियंगु(-वृक्ष) की बोधि थी। श्रस्सी हाथ ऊँचा शरीर और नव्वे हजार वर्ष की श्रायु थी।

"(भगवान्) सुजात के बाद, दुराकमणीय, ग्रसदृश, महा-यशस्वी, स्वयम्भू (नायक) लोक-नायक हुए।"

# (१४) अर्थ-दर्शी बुद्ध

उनके बाद अर्थ-दर्शी नामक बुद्ध उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य-सम्मे-लन हुए। पहले मे अट्ठानवे लाख भिक्षु (एकत्रित) हुए। दूसरे में अट्ठासी लाख, (और) तीसरे में भी उतने ही। उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व सुसीम नामक महा ऋद्धिवान् तापस के रूप में पैदा हुए थे; उन्होंने देव-लोक से मन्दार पुष्प का छत्र ला बुद्ध की पूज की। उन्होंने भी कहा—"तू बुद्ध होगा।"

उन भगवान् का सोभित नाम का नगर था। सागर नामक राजा पिता था। सुदर्शना नाम की माता थी। शान्त तथा उपशान्त (दो) प्रधान शिष्य थे। भ्रभय नामक परिचारक (=उपस्थायक) था। षम्मा भीर सुधम्मा प्रधान शिष्यायें थी। चम्पक-वृक्ष (की) बोधि थी। उनका शरीर ग्रस्सी हाथ ऊँचा था । शरीर की प्रमा सदैव, चारों ग्रोर एक योजन तक फैली रहती थी । उनकी श्रायु लाख वर्ष को (हुई) ।

"वहीं उस मण्ड-कल्प में नर-श्रेष्ठ (=नरऋषभ) ग्रर्थवर्शी ने महान् ग्रन्थकार को नाश कर उत्तम बुद्ध-पद को प्राप्त किया।"

# (१५) धर्मदर्शी बुद्ध

उनके बाद धर्मदर्शी नामक बुद्ध उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य सम्मेलन हुए। पहले सम्मेलन में एक ग्ररब भिक्षु थे। दूसरे में सत्तर करोड़, तीसरे में ग्रस्सी करोड़। उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व देवराज शक्त के रूप में पैदा हुए थे। उन्होंने दिव्य गन्ध-पुष्य तथा दिव्य-वाद्य से (बुद्ध की) पूजा की। बुद्ध ने भी कहा—"(तू बुद्ध होगा)।"

उन भगवान् का सरण नाम का नगर था। सरण नाम का राजा पिता था। सुनन्दा नाम की माता थी। पदुम तथा फुस्सदेव (दो) प्रधान शिष्य थे। सुनेत्र नामक परिचारक (=उपस्थायक) था। क्षेमा तथा सर्वनामा दो प्रधान शिष्याएँ थीं। रक्त-कुरबक (नामक) वृक्ष की बोधि थी। यह (वृक्ष) बिम्विजाल भी कहा जाता है। अस्सी हाथ ऊँचा (उसका) शरीर था और आयु भी लाख वर्ष की।

उसी मण्ड-कल्प में महा यशस्वी घम्मदर्शी (बुद्ध) उस अन्धकार का नाश कर देवताओं सिंहत (सारे) लोक में प्रकाशित हुए।

# (१६) सिद्धार्थ बुद्ध

इस कल्प से चौरानवे कल्प पहले एक कल्प में सिद्धार्थ नाम के एक ही बुद्ध उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य-सम्मेलन (हुए) थे। पहले सम्मेजन में दस खरब, दूसरे में नौ खरब, तीसरे में ग्राठ खरब भिक्षु थे। वह (हमारे) बोधिसत्त्व उग्र-तेजा, सिद्धि (=ग्रिभिञ्जा)-प्राप्त, मञ्जल नामक तापस के रूप में पैदा हुए थे। उन्होंने महा जम्बु (=जामुन) वृक्ष के फल को ला कर तथागत को प्रदान किया। जुद्ध (=शास्ता) ने उस फल को सेवन कर बोधि-सत्त्व से कहा—"चौरानवे कल्प बीत जाने पर तु बुद्ध होगा।"

उन भगवान् (सिद्धार्थ) के नगर का नाम वेभार था। अयसेन नामक राजा पिता था। सुफस्सा नाम की माता थी। सम्बहुन तथा सुमित्र दो प्रधान शिष्य थे। रेवत नामक उपस्थायक था। सीवली ग्रीर सुरामा प्रधान शिष्याएँ थी। कर्णिकार-वृक्ष (की) बोधि थी। साठ हाथ ऊँचा (उनका) शरीर था ग्रीर ग्रायु लाख वर्ष की।

(भगवान्) धर्म-दर्शी के बाद सिद्धार्थ नामक नायक का, सारे भ्रन्धकार को नाश कर, सूर्य्य की भाँति उदय हुमा।

### (१७) तिष्य बुद्ध

इस कल्प से ब्यानवे कल्प पहले एक कल्प में तिस्स तथा फुस्स—दो बुद्ध उत्पन्न हुए। भगवान् तिष्य के तीन शिष्य-सम्मेलन हुए। पहले सम्मेलन में एक ग्ररब, दूसरे में नव्ये करोड़, तीसरे में ग्रस्सी करोड़ भिक्षु थे। उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व महाऐश्वर्य-शाली, महायशस्वी सुजात क्षत्रिय के रूप में पैदा हुए थे। उन्होंने ऋषियों के नियम के भ्रनुसार प्रव्रज्या ग्रहण की, ग्रौर ऋदि को प्राप्त हो, बुद्ध के उत्पन्न होने की बात सुन, दिव्य मन्दार-पदुम तथा पारिजात पुष्प ले, चारों प्रकार की परिषद् के बीच चलते हुए तथागत की पूजा की, (ग्रौर) ग्राकाश में फूलों का चँदवा लगवा दिया। उन शास्ता ने भी कहा—"ब्यानवे कल्प बीत जाने पर तू बुद्ध होगा।

उन भगवान् का क्षेम नामक नगर था। जन-सन्ध नामक क्षत्रिय पिता था। पद्मा (=पदुमा) नामक माता थी। ब्रह्मदेव और उदय दो प्रधान शिष्य थे। सम्भव नाम का परिचारक (=उपस्थायक) था। फुस्सा तथा सुदत्ता दो प्रधान शिष्याएँ थी। ब्रसन-वृक्ष (की) बोधि थी। साठ हाथ ऊँचा उनका शरीर था। लाख वर्ष की ग्रायु थी।

(भगवान्) सिद्धार्थ के बाद, अनुपम, अद्वितीय, अनन्त शीलों से युक्त तथा अनन्त यशों के भागी तिष्य (नामक) लोक के श्रेष्ठ नायक (=बुद्ध) हुए।

### 🍳 (१८) पुष्य बुद्ध

उनके बाद फुस्स नामक बुद्ध (=शास्ता) उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य-सम्मेलन हुए। प्रथम सम्मेलन में साठ लाख भिक्षु (जमा) हुए। दूसरे में पचास (लाख), तीसरे में बत्तीस (लाख)। उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व विजितावी नामक क्षत्रिय थे। वह (श्रपने) महान् राज्य को छोड़,

बुद्ध (= शास्ता) के पास संन्यासी हो, तीनों पिटक पढ़, जन-समूह को धर्मउपदेश करते तथा सदाचार (= शील-पारिमता) को पूरा करते थे। (फुस्स)
बुद्ध ने भी उसके बारे में वैसी ही भविष्यद्वाणी की। उन भगवान् का काशी
नामक नगर था। जयसेन नामक राजा पिता था। सिरिमा नामक माता
थी। सुरिक्ष्यत और धम्मसेन (दो) प्रधान शिष्य थे। सिभय नामक उपस्थायक था। चाला और उपचाला (दो) प्रधान शिष्याएँ थी। धाँवले के वृक्ष
(की) बोधि थी। श्रद्धावन हाथ ऊँचा शरीर था, श्रीर नव्वे हज्ञार वर्ष की
श्रायु थी।

"उस मण्ड-कल्प में अनुत्तर=अनुपम=असवृश, लोक में सर्वश्रेष्ठ फुस्स नामक बुद्ध हुए।"

#### (१९) विपश्यी बुद्ध

इस कल्प से इकानवे कल्प पहले भगवान् विपस्सी उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य-सम्मेलन थे। पहले सम्मेलन में ग्रड़सठ लाख, दूसरे में एक लाख, तीसरे में श्रस्सी हजार। उस समय बोधिसत्त्व बड़े ऋदिमान्, महा प्रतापी, श्रतुल नामक नाग-राजा थे। (श्रतुल ने) सप्त रत्न जड़ित, सोने का सिंहासन भगवान् (विपश्यी) को प्रदान किया। उन (भगवान्) ने भी भविष्यद्वाणी की—"श्रब से इकानवे कल्प बीत जाने पर तूबुद्ध होगा।"

जन (भगवान्) का बन्धुमती नाम का नगर था। बन्धुमान् नाम का राजा पिता था। बन्धुमती नाम की माता थी। खण्ड और तिष्य प्रधान शिष्य थे। अशोक नामक परिचारक था। चन्द्रा और चन्द्रमित्रा प्रधान शिष्याएँ थीं। पाटलि-वृक्ष (की) बोधि थी। शरीर अस्सी हाथ ऊँचा था और शरीर की प्रभा सदैव सात योजन तक फैली रहती थी। जनकी आयु अस्सी हजार वर्ष की थी।

"(भगवान्) फुस्स के बाद विपस्सी नामक नर-अेव्ठ, द्रव्टा, बुद्ध लोक में उत्पन्न हुए।"

### (२०) शिखी बुद्ध

इस कल्प से इकत्तीस कल्प पहले सिखी (शिखी) ग्रीर वेस्सभू (विश्वभू) दो बुद्ध उत्पन्न हुए। सिखी के भी तीन शिष्य-सम्मेलन हुए। पहले सम्मेलन में एक लाख भिक्षु थे। दूसरे में अस्सी हजार, तीसरे में सत्तर (हजार)। उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व अरिन्दम नामक राजा थे। उन्होंने बुद्ध सहित भिक्षु-संघ को चीवर और भोजन (महादान) दे, सप्त रत्नों से सजा गज-रत्न दे, फिर (गज-रत्न के बदले में), उसके समान मूल्य की विहित (=किप्पय) वस्तुएँ दी। उनने भी कहा—'श्रब से इकत्तीस कल्प बीत जाने पर, तू बुद्ध होगा।"

उन भगवान् का अरुणवती नाम का नगर था। अरुण नाम का क्षत्रिय पिता था। प्रभावती नाम की माता थी। अभिभू और सम्भव प्रधान शिष्य थे। क्षेमक्कर नामक परिचारक था। मिखला और पदुमा प्रधान शिष्याएँ थी। पुण्डरीक वृक्ष (की) वोधि थी। सैतीस हाथ ऊँचा शरीर था और शरीर की प्रभा तीन योजन तक फैली होती थी। सैतीस हजार वर्ष की उनकी आयु थी।

(भगवान्) विपस्सी के बाद, अनुलनीय, ब्रद्धितीय, नर-श्रेष्ठ सिखि नामक जिन बुद्ध हुए।

### (२१) विश्वभू बुद्ध

उनके बाद वेस्सभू नामक शास्ता उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य-सम्मेलन हुए। पहले सम्मेलन में अस्सी लाख भिक्षु थे, दूसरे में सत्तर (-लाख) तीसरे मे साठ लाख। उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व सुदर्शन नामक राजा थे। वे बुद्ध सहित भिक्षु-संघ को चीवर और भोजन दे, उनके पास प्रव्नजित हुए। वह सद् (आचार) तथा (सद्) गुणों से युक्त थे। बुद्ध रत्न में उनकी अपार श्रद्धा थी। उन भगवान् ने भी कहा—"श्रव से इकत्तीस कल्प बीत जाने पर तू बुद्ध होगा।"

उन भगवान् का अनुषम नाम का नगर था। सुष्पतीत (सुप्रतीत) नाम का राजा पिता था। यशोवती नामक माता थी। सोण और उत्तर प्रधान शिष्य थे। उपशान्त नामक परिचारक था। दामा और सुमाला प्रधान शिष्याएँ थी। शाल-वृक्ष (की) बोबि थी। साठ हाथ ऊँचा शरीर था। साठ हजार वर्ष की उनकी आयु थी।

<sup>&#</sup>x27; ऐसी चीजें, जिनका ग्रहण, भिक्षु के लिए ग्रनुचित न हो।

उसी मण्ड-कल्प में झतुलनीय, झिंद्वतीय, वेस्सभू नाम के बुद्ध लोकमें उत्पन्न हुए।

#### (२२) ककुसन्ध बुद्ध

उसके बाद इस कल्प में ककुसन्ध, कोणागमन, काश्यप श्रीर हमारे भगवान्—यह चार बुद्ध उत्पन्न हुए। भगवान् ककुसन्ध का एक ही सम्मेलन हुआ। उसमें चालीस हजार भिक्षु एकत्र हुए। उस समय (हमारे) बोधि-सत्त्व खेम नामक राजा थे। उन्होंने बुद्ध सहित भिक्षु-संघ को पात्र-चीवरों सहित भोजन तथा अंजन श्रादि दवाइयाँ प्रदान कीं श्रीर बुद्ध का धर्मोपदेश सुन प्रत्रज्या ग्रहण की। उनने भी कहा—"तू बुद्ध होगा।"

भगवान् ककुसन्ध का खेम नाम का नगर था। ग्रन्तिदत्त नामक ब्राह्मण 'पिता थां। विश्वर तथा सङ्जीव प्रधान शिष्य थे। बुद्धिज नामक परिचारक था। सामा तथा चम्पका प्रधान शिष्याएँ थी। महान् शिरीष-वृक्ष (की) बोधि थी। चवालीस हाथ ऊँचा शरीर था। श्रायु उनकी चालीस हजार वर्ष की थी।

भगवान् (बेस्सभू) के बाद नर-श्रेष्ठ, ग्रप्रमेय, दुराक्रमणीय ककुसन्ध नाम के बुद्ध हुए।

#### (२३) कोणागमन बुद्ध

उनके बाद कोणागमन बुद्ध उत्पन्न हुए। उनका भी एक ही शिष्य-सम्मेलन हुन्ना। उसमे तीस हजार भिक्षु (एकत्र) हुए। उस समय हमारे बोधिसत्त्व पर्वत नामक राजा थे। उन्होंने ग्रमात्यों के साथ, बुद्ध के पास जा, घर्मीपदेश सुना, ग्रीर बुद्ध सहित भिक्षु-संघ को निमन्त्रित कर, प्रतूर्ण, चीनवस्त्र, रेशम (कोसेय्य), कम्बल, दुकूल श्रीर स्वर्ण-वस्त्र के साथ भोजन प्रदान कर शास्ता के पास प्रत्रज्या ग्रहण की। उनने भी कहा—"तू बुद्ध होगा।"

उन भगवान् का सोभवती नाम का नगर था। यज्ञवस्त नामक ब्राह्मण पिता था। उत्तरा नामक ब्राह्मणी माता थी। भीयस और उत्तर (दो) प्रधान शिष्य थे। स्वस्तिज नाम का परिचारक था। सुमुद्रा और उत्तरा प्रधान शिष्याएँ थीं। उदुम्बर (गूलर) वृक्ष (की) बोधि थी। तीस हाथ ऊँचा शरीर था। तीस सहस्र वर्ष की उनकी आयु थी।

"(भगवान्) ककुसन्त्र के बाद नर-श्रेष्ठ, नर-पुङ्गव, लोक-ज्येष्ठ, कोणा-गमन नामक जिन सम्बुद्ध हुए।"

#### (२४) काश्यप बुद्ध

उनके बाद लोक में काक्यप नाम के बुद्ध शास्ता उत्पन्न हुए। उनका भी एक ही शिष्य-सम्मेलन हुमा। उसमें बीस हजार भिक्षु (एकत्र) हुए। उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व तीनों वेदों में पारगत ज्योति-पाल नामक ब्राह्मण-युवक थे। भूमि-आकाश (सर्वत्र) प्रसिद्ध, घटिकार नाम का कुम्हार उनका मित्र था। वह ग्रपने (मित्र) के साथ शास्ता के पास गये और उपदेश सुन, भिक्षु बन गये। प्रयत्नशील बन तोनों पिटकों को सीखा और ग्रपने शारीरिक कर्त्तव्यों की पूर्ति से बुद्ध धर्म के लिए भूषण बने। काश्यप बुद्ध ने भी कहा— "तू बुद्ध होगा।"

उन भगवान् का जन्म-नगर बनारस (==वाराणसी) था। ब्रह्मदत्त नामक ब्राह्मण पिता था। अनवती नामक ब्राह्मणी माता थी। तिस्स ग्रीर भारद्वाज—दो प्रधान शिष्य थे। सर्व-भित्र नाम का परिचारक था। ग्रनुला तथा उरवेला प्रधान शिष्याएँ थी। न्यग्रोध-वृक्ष (की) बोधि थी। बीस हाथ ऊँचा शरीर था। बीस हजार वर्ष की उनकी ग्रायु थी।

"(भगवान्) कोणागमन के बाद नर-श्रेष्ठ, धर्म-राज, प्रभङ्कर काश्यप नामक जिन बुद्ध हुए।"

जिस कल्प में दीपङ्कर बुद्ध उत्पन्न हुए, उस कल्प में ग्रन्थ भी तीन बुद्ध हुए। लेकिन उनके पास (हमारे) बोधिसत्त्व के बुद्ध होने की भविष्यद्वाणी (==व्याकरण) नहीं हुई, इस लिए वे (तीन बुद्ध) यहाँ नहीं दिखाये गये। लेकिन श्रर्थ-कथा में उस कल्प से श्रारम्भ करके सभी बुद्धों को दिखाने (==वींणत करने) के लिए यह कहा गया है:---

'तणह क्यूर, से वक्यूर, फिर शरण क्यूर, दी व क्यूर बुढ़, नर-ओव्ड

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> सूत्र-पिटक, विनय-पिटक तथा श्रभिवर्म-पिटक ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> विहार में भाडू देना ग्रादि।

<sup>ै</sup> बुद्धवंश की श्रद्धकथा।

को ण्ड ज्ज, म क्ल ल, सुमन, रेवत, सो भित मुनि, अनो म दर्शी, प दुम, नारव, प दुमुत्त र, सुमे घ, सुजात, म हाय ज स्वी प्रिय दर्शी, अर्थ दर्शी, घ मंवर्शी, सिद्धार्थ लोकनायक, तिस्स, फुस्स बुद्ध, विपस्सी, सिलि, वेस्स भू, क कुस न्ध, को णागमन, नायक का स्यप—यह सब बीतराग, संयमी, बुद्ध महा अन्धकार को नाझ करते हुए, सौररिक्सयों की तरह उत्पन्न हुए, और अग्नि-पुंज की तरह जलकर, शिष्यों-सहित निर्वाण को प्राप्त हुए।

#### धर्मों का आचरए

इस प्रकार हमारे बोधिसत्त्व, दीपङ्कर म्रादि चौवीस बुद्धों के पास से म्रिधिकार प्राप्त करते हुए, लक्षाधिक चार म्रसंखेय्य-कल्पों (तक) म्राये। इस (मद्र कल्प-युग में) भगवान् काक्यप-बुद्ध के बाद इन सम्यक् सम्बुद्ध के म्रितिरक्त दूसरे कोई बुद्ध नहीं (हुए)। इस प्रकार दीपङ्कर म्रादि चौबीस बुद्धों ने जिनके लिए भविष्यद्वाणी की, उन बोधिसत्त्व के बारे में (कहा है):—

"मनुष्यस्य जाति, (पृष्य-)लिङ्गः, (उत्तम-)हेतु (=भाग्य), बुद्ध से भेंट, प्रवज्या, गुणों की प्राप्ति, ग्रधिकार, सदिच्छाः; इन ग्राठ बातों से युक्त होने पर, संकल्प (=श्रभिनीहार) पूरा होता है।"

इन म्राठ बातो पर भली भाँति विचार कर, (हमारे बोधिसत्त्व ने दीपंकर (बुद्ध) के चरणों में म्रभिनीहार किया—"हन्त! मैं जहाँ तहाँ से बुद्धत्व प्राप्ति के सहायक गुणों की खोज करूँगा।" फिर उत्साह पूर्वक खोजते हुए पहले पहल दान-पारिमता को देखा। (इस प्रकार) दान-पारिमता म्रादि बुद्ध बनाने वाली बातों की म्रोर ख्याल गया। उन (बुद्ध-कारक) बातों को पूरा करते हुए, वह वेस्सन्तर के जन्म तक म्राये। ऐसे (साधनों में लग्न हो) चले म्राते (बोधिसत्त्व की) तथा दूसरे बोधिसत्त्वों की सुफलता को (इस प्रकार) वर्णित किया गया है—

"इस प्रकार जो सर्वाङ्ग-पूर्ण पुरुष है, जिसका बुद्ध होना निश्चित है, वह एक प्ररब कल्प तक के सम्बे काल में प्रावागमन करते हुए भी, प्र वी जि,

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> ग्राठ महान् नरकों में से, सबसे नीचे का नरक ।

तथा लो का न्त रों में उत्पन्न नहीं होते, और नहीं वह नि क्का म नृष्ण क्षुधापिपासा, का ल क क्का कै जैसी योनियों में जाते हैं। दुर्ग तिं में जाने पर भी वह छोटे छोटे जीव के रूप में पैदा नहीं होते। मनुष्य-योनि में पैदा होने पर, वह जन्मान्ध पैदा नहीं होते। वह बहरे नहीं होते, और नहीं गूँगे होते हैं। वह स्त्री-योनि में नहीं जाते, नहीं दोनों लिङ्गों वाले तथा नपुंसक (होते हैं)। ऐसे पुष्प, जिनका बुद्ध होना निश्चित हैं, वह (उक्त योनियों की ओर) नहीं लौटते। वह सर्वत्र शुद्ध और ग्रान नत यें कमों से मुक्त होते हैं। वह क में कि या दर्शी पुष्प कूठी धारणा नहीं ग्रहण करते। यदि वह स्वयं में पैदा होते हैं भी, तो ग्रासं शी (योनि) में उत्पन्न नहीं होते। शुद्धा वा स्वेव-लोक में (उनके लिए उत्पन्न होने का) कारण नहीं होता। नैक्कम्य के कृके हुए, भवाभव वियुक्त सत्युष्ध सब पारिमताओं को पूरा करते, लोको-पकार के लिए विचरण करते हैं।

### १०. जातकों में पारमिताओं का अभ्यास

#### (१) दान पारमिता

इन महात्म्यों को प्राप्त करते हुए ही (बोधिसत्त्व ग्रन्तिम जन्म तक)

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> तीन चक्रवाल के बीच के ग्रत्यन्त शीत-नरक ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> प्रेत की योनि।

<sup>ै</sup> ग्रसुर-योनि ।

<sup>&#</sup>x27; तिरइचीन-योनि ।

भातृ-हत्या, पितृ-हत्या, अर्हत की हत्या, बुद्ध के शरीर में जल्म करके उनका रक्त बहाना, संघ-भेद ( = संघ में नाइत्तफाकी पैदा करना)। यह पाँच अनन्तर-कर्म हैं। इन कर्मी का फल तुरन्त और अवश्य भोगना पड़ता है।

<sup>ं</sup>कर्म भ्रौर उनका फल मानने वाले।

<sup>&</sup>quot;रूप-लोक की योनियों में से एक।

<sup>&#</sup>x27; श्रनागामी-फल प्राप्त (व्यक्ति) फिर इस लोक में उत्पन्न नहीं होते। वे शुद्धावास-लोक में उत्पन्न हो, वहीं झावागमन से मुक्त हो जाते हैं।

पहुँचे। उन्होंने पारिमताओं को पूर्ण करते हुए, अकीर्ति बाह्मण, सङ्ख बाह्मण धनञ्जय राजा, महासुदर्शन, महागोविन्द, निमि महाराज, चन्द्रकुमार, विसयह श्रेष्ठी, सिवि राजा तथा वेस्सन्तर के जन्मों में, दान-पारिमता पूरा करने में पराकाष्ठा कर दी। लेकिन शश-पण्डित जातक में तो निश्चयरूप से (समक्षो)—

याचक को देख कर, मैंने अपने शरीर तक को दे दिया। दान देने में मेरे समान (कोई) नहीं; यह मेरी दान-पारमिता है।

इस प्रकार शरीर प्रदान करते हुए उनकी दान-पारमिता परमार्थ-पारमिता हुई ।

### (२) शील-पारमिता

इसी प्रकार शीलव नाग-राज, चम्पेय्य नाग-राज, भूरिदत्त नाग-राज, छह्ंत नाग-राज, जय-हिश राजा के पुत्र ध्रलीन शत्रु कुमार के जन्मों में शील-पारिमता की पूर्ति की चरम-सीमा नहीं, लेकिन शास्त्रुपाल के जन्म में तो निश्चय-रूप से (सोचा)—

शूल से छेदने और शक्ति (-ब्रायुध) से प्रहार करने पर भी सपेरा के प्रति मुक्ते कोध नहीं होता । यह मेरी शोल-पारमिता है ।

इस प्रकार म्रात्म-त्याग करते हुए (उन) की शील-पारिमता परमार्थ-पारिमता हुई।

### (३) नैष्क्रम्य पारमिता

उसी प्रकार सौमनस्य कुमार, हस्तिपाल कुमार तथा भ्रयोघर पण्डित के जन्मों में महान् राज्य को छोड़ नैष्क्रम्य पारिमता की पूर्ति की सीमा नहीं। कुल-सुतसोम जातक में तो निश्चय रूप से—

मैंने अपने हाथ के महान् राज्य को थूक की तरह त्याग दिया। और उसको छोड़ते हुए जासिक्त (का अनुभव) नहीं हुआ। यह मेरी नैष्कस्य पारमिता है।

इस प्रकार निर्निप्त हो राज्य छोड़ कर कामना रहित होने से (उन)की नैष्कम्य पारमिता परमार्थ-पारमिता हुई।

#### (४) प्रज्ञा पारमिता

इसी प्रकार विघुर पण्डित, महागोविन्द पण्डित, कुदाल पण्डित, श्ररक पण्डित, बोधि परिवाजक, महौषध पण्डित के जन्मों में, प्रज्ञा पारमिता की पूर्ति की सीमा नहीं। लेकिन सेनक पण्डित के समय सत्तुभस्त जातक में तो निश्चय रूप से---

प्रज्ञा की खोज में, मैंने ब्राह्मण को दुख से मुक्त किया। प्रज्ञा में (कोई) मेरे समान नहीं है। यह मेरी प्रज्ञा पारमिता है।

थैली के भीतर वाले साँप को दिखाने में (उन) की प्रज्ञा पारिमता परमार्थ पारिमता हुई।

### (५) वीर्य पारमिता

इसी प्रकार वीर्य पारिमता ब्रादि (दूसरी) पारिमताब्रों की पूर्ति की भी (दूसरे जन्मों में चरम) सीमा नहीं।

हाँ, महाजनक जातक में तो निश्चय रूप से-

जल में किनारा न देख सकने वाले सभी मनुष्य मर गए, (किन्तु मेरे) चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुन्ना । यह मेरी वीर्य पारमिता है ।

इस प्रकार महा समुद्र को पार करते हुए (उन) की वीर्य पारमिता परमार्थ पारमिता हुई।

#### (६) ज्ञान्ति पारमिता

क्षान्तिवाद जातक मे---

''तेज फरसे से जड़ वस्तु की तरह मुभ्ने काट रहे थे, इसपर भी, काशीराज के प्रति मुभ्ने कोध नहीं भ्राया । यह मेरी क्षान्ति (क्षमा) पारमिता है ।"

इस प्रकार जड़ वस्तु की भाँति भयकर पीड़ा को सहते हुए वह क्षान्ति पारमिता परमार्थ पारमिता हुई।

### 🌯 (७) सत्य पारमिता

महासुतसोम जातक में-

"सत्यवादिता की रक्षा करते हुए, अपने जीवन का परित्याग कर, मैंने एक सौ क्षत्रियों को मुक्त किया। (यह मेरी) परमार्थ सत्य-पारमिता है।"

इस प्रकार जीवन परित्याग कर सत्य की रक्षा कर वह सत्य-पारिमता परमार्थ पारिमता हुई।

#### (८) अधिष्ठान पारमिता

म्ग पक्ख (=मूक पक्ष) जातक में---

न तो मेरा माता-पिता से द्वेष हैं, न महाशय से ही द्वेष हैं। मुक्के बुद्ध-पद (=सर्वज्ञता) प्रिय हैं। इसलिए मैंने इस ज़त का अधिष्ठान किया है।

इस प्रकार जीवन परित्याग करके भी (ग्रपने) व्रत का ग्रिषिष्ठान (== दृढ़ता से पालन) करना (यह उन)की ग्रिषिष्ठान पारिमता परमार्थ-पारिमता हुई।

### (९) मैत्री पारमिता

एकराज जातक में---

न मुक्ते कोई उराता है, न मैं किसी से उरता हूँ। मैं मैत्री-बल पर निर्भर हो सदैव बन में विचरता हूँ।

इस प्रकार जीवन तक की परवाह न करके मैत्री करना (यह उन)की मैत्री-पारमिता परमार्थ-पारमिता हुई।

### (१०) उपेचा पारमिता

लोमहंस जातक में---

मुर्वी तथा हड्डियों का तकिया बनाकर इमशान में सोता हूँ। ग्वाले मेरे पास बाकर अनेक प्रकार के रूप दिखाते हैं।

इस प्रकार ग्रामीण बालकों के थूक फेंकने भ्रादि से पीड़ा देने तथा, माला गन्ध उपहार भ्रादि द्वारा सुख देने से भी समभाव (=उपेक्षा) का उल्लंघन नहीं किया। इस प्रकार की (उनकी) उपेक्षा पारिमता परमार्थ-पारिमता हुई।

यहाँ यह संक्षेप से कहा गया है, विस्तार के लिए **चरियापिटक' को देखना** चाहिए ।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> खुद्दक निकाय का एक प्रन्थ।

इस प्रकार पारिमताओं को पूरा कर वह वेस्सन्तर के जन्म (=आत्म भाव) में आये।

यह पृथिवी अचेतन है। सुख दुख से प्रभावित नहीं होती है; किन्तु वह भी मेरे दान के बल से सात बार कांपी।

इस प्रकार महापृथ्वी को कँपाने वाले महापुण्य कर्मा, (हमारे बोधिसत्त्व) ग्रायु को बिता कर, तुषित-देवलोक में उत्पन्न हुए।

भगवान् 'दीपङ्कर के चरणों' से ग्रारम्भ करके तुषित-लोक में जन्म लेने तक के इस भाग को 'दूरेनिदान' जानना चाहिए।

# ख. श्रविद्रेनिदान

### १, गीतम का (बाल्य) चरित

### (१) देव-लोक से मनुष्य-लोक की श्रोर

बोधिसत्त्व के तुषित लोक में रहते समय ही बुद्ध-कोलाहल (== घोष)
पैदा हुमा। लोक में कल्प-कोलाहल, बुद्ध-कोलाहल तथा चक्रवर्ती-कोलाहल—
तीन प्रकार के कोलाहल उत्पन्न होते हैं। (ग्राज से) लाख वर्ष के बीत जाने पर कल्प-उत्थान होगा (सोच) काम-धातु के लोक-व्यूह नामक देवता, खुले सिर, बिखरे-केश, रोनी-शकल बना, हाथों से भ्रांसू पोंछते हुए, लाल वस्त्र पहने भ्रत्यन्त कुरूप वेश धारण किये मनुष्य-लोक में घूमते हुए इस प्रकार चिल्लाते हैं—"मित्रो! लाख वर्ष व्यतीत होने पर कल्प-उत्थान होगा—यह लोक नष्ट हो जायगा। महा-समुद्ध सूख जायगा। यह महापृथ्वी भ्रोर पर्वत-राज सुमेरु उड़ जायेंगे, नष्ट हो जायेंगे। ब्रह्म-लोक तक (समस्त) ब्रह्माण्ड का नाश हो जायगा। मित्रो! मैत्री भावना की भावना करो। करुणा, मुदिता, उपेक्षा (भावना) की भावना करो। माता-पिता की सेवा करो। कुल में जो ज्येष्ठ हों उनकी सेवा करो।" यह कल्प-कोलाहल हुगा।

सहस्र वर्ष बीतने पर, लोक में सर्वज्ञ बुद्ध उत्पन्न होंगे (सोच) लोक-पाल देवता "मित्रो! ग्रब से सहस्र वर्ष बीतने पर लोक में बुद्ध उत्पन्न होंगे" उद्-घोषित करते हुए घूमते हैं। यह बुद्ध-कोलाहल हुग्रा। सौ वर्ष के बीतने पर चक्रवर्ती राजा उत्पन्न होगा, (सोच) देवता "मित्रो ! ग्रव से सौ वर्ष बीतने पर, लोक में चक्रवर्ती राजा उत्पन्न होगा" उद्घोषित करते हुए घूमते हैं। यह चक्रवर्ती-कोलाहल हुग्रा।

यह तीनों कोलाहल महान्-कोलाहल होते हैं।

बुद्ध-कोलाहल के शब्द को सुन कर, सारे दस सहस्र चक्रवालों के देवता एक स्थान पर एकत्रित हो, 'ग्रमुक व्यक्ति बुद्ध होगा' जान पूर्व लक्षणों को देख उसके पास जा प्रार्थना (=याचना) करते हैं।

जब वह पूर्व-लक्षण उदय हो गये, तो (इस) चकवाल के सभी देवता श्रों— चतुर्मेहाराजिक, शक्र, सुयाम, संतुषित, परिनामित-वशवर्ती—ने महाब्रह्माश्रों के साथ एक चकवाल में इकट्ठे हो (सलाह) की, (श्रीर फिर) तुषित-लोक में बोधिसत्त्व के पास जा कर, उन्होंने प्रार्थना की—"मित्र! तुमने जो दस पारिमताश्रों को पूर्ति की, वह न तो इन्द्रासन पाने के लिए, न मार, ब्रह्मा श्रथवा चक्रवर्ती के पद की प्राप्ति के लिए। लोक-निस्तार के लिए, बुद्धत्व की इच्छा से ही उन्हें तुमने पूरा किया। सो मित्र! श्रब यह बुद्ध होने का काल है। मित्र! यह बुद्ध होने का समय है।"

#### (२) बोधिसत्व का जन्म कुल देश आदि

उस समय बोधिसत्त्व ने देवताश्रों को वचन दिए बिना ही (अपने जन्म सम्बन्धी) समय, द्वीप, देश, कुल, माता तथा आयु-परिमाण—इन पाँच 'महा-विलोकनों' पर विचार किया। (सर्व) प्रथम, 'समय उचित है या नहीं ' (पर) समय का विचार किया। लाख वर्ष से ऊपर की आयु का समय (बुद्धों के जन्म के लिए) उचित समय नहीं होता। सो क्यों ? उस समय प्राणियों को जन्म, जरा, मरण का भान नहीं होता। बुद्धों का धर्मोपदेश तीन लक्षणों से रहित' नहीं होता। उस समय 'अनित्य-दु:ख तथा अनात्म' सम्बन्धी उपदेश करने पर लोग "यह क्या कहते हैं ? (कह कर) उसे ध्यान से नहीं सुनते, न उसपर श्रद्धा करते हैं। इसी लिए उन्हें (धर्म का) बोध नहीं हो सकता। उसके न होने पर बुद्ध-धर्म (उनके लिए) सहायक (—नैर्याणिक) नहीं होता। इसीलिए

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> म्ननित्य, दुक्ख तथा मनात्म-भाव ।

वह समय अनुकूल नही है ? सौ वर्ष से कम आयु का समय अनुकूल समय नहीं होता। क्यों ? सौ वर्ष से कम की आयु वाले प्राणियों में राग-द्वेष बहुत होते हैं। अधिक राग-द्वेष वाले प्राणियों को दिया गया उपदेश भी प्रभावोत्पा-दक नहीं होता। पानी पर, लकड़ी से खींची हुई लकीर की तरह वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए यह भी समय अनुकुल समय नहीं है।

महासत्त्व ने देखा कि लाख वर्ष से नीचे श्रीर सौ वर्ष से ऊपर का समय श्रनुकूल समय है श्रीर कि वह सौ वर्ष की श्रायु वाला समय है; इसलिए बुद्धों के उत्पन्न होने का समय है।

तब द्वीप का विचार करते हुए, उपद्वीपों सहित चारों द्वीपों को (देख) विचार किया—दूसरे तीनों द्वीपों में बुद्ध उत्पन्न नही हुम्रा करते, जम्बू-द्वीप में ही वह जन्म लेते हैं; श्रौर (जम्बू-द्वीप में जन्मने का) निश्चय किया। फिर 'जम्बू-द्वीप तो दस हजार योजन बड़ा है' कौन से प्रदेश में बुद्ध जन्म लेते हैं? इस तरह प्रदेश पर विचार करते हुए मध्य-प्रदेश को देखा। "मध्य देश की पूर्व दिशा में कर्जगल नामक कस्वा है, उसके बाद बड़े शाल (के बन) है, श्रौर फिर श्रागे सीमान्त (—प्रत्यन्त) देश। पूर्व-दक्षिण में सललबती नामक नदी है, उसके ब्राव सीमान्त देश। पश्चिम दिशा में स्तकण्णिक नामक कस्वा है, उसके ब्राव सीमान्त देश। पश्चिम दिशा में यून नामक ब्राह्मण-प्राम है, उसके बाद सीमान्त देश। उत्तर दिशा में उशीरष्टवर्ज नामक पर्वत है, उसके ब्राव सीमान्त देश। उत्तर दिशा में उशीरष्टवर्ज नामक पर्वत है, उसके बाद सीमान्त देश। उत्तर दिशा में उशीरष्टवर्ज नामक पर्वत है, उसके बाद सीमान्त देश। का वर्णन है।

यह (मध्य-देश) लम्बाई में तीन सौ योजन, चौड़ाई में ढाई सौ योजन, स्रौर घेरे में नौ सौ योजन हैं। इसी प्रदेश में बुद्ध, प्रत्येक-बुद्ध, प्रधान स्रग्न-श्रावक

<sup>&#</sup>x27; भ्रपर-गोयान, पूर्व-विदेह तथा उत्तर-कुरू में ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> वर्तमान कंकजोल, जिला संथाल पर्गना (विहार)।

वर्तमान सिलई नदी (हजारी बाग और मेदनीपुर जिला)।

हजारी बाग जिले में कोई स्थान।

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> थानेश्वर, जिला कर्नाल ।

१ हिमालय का कोई पर्वत-भाग।

(=प्रधान शिष्य), महाश्रावक, श्रस्सी महा-श्रावक, चक्रवर्ती राजा, तथा दूसरे महाप्रतापी, ऐश्वर्यशाली, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य पैदा होते हैं। श्रीर वही यह कपिल वस्तु नामक नगर है, वही मुक्ते जन्म लेना हैं —यह निश्चय किया।

तब कुल का विचार करते हुए— "बुद्ध वैश्य या शूद्र कुल में उत्पन्न नहीं होते। लोकमान्य क्षत्रिय या ब्राह्मण, इन्ही दो कुलों में जन्म लेते हैं। ग्राज कल क्षत्रिय कुल लोकमान्य है। (इसलिए) उसी (कुल) में जन्म लूँगा। शुद्धोदन नामक राजा मेरा पिता होगा (सोच) कुल का निश्चय किया।

फिर माता का विचार करते हुए—''बुढों की माता चञ्चल और शराबी तो होती नहीं। लाख कल्प से (दान आदि) पारमिताएँ पूरी करने वाली, और जन्म से ही अखण्ड पञ्च शील (=सदाचार) रखने वाली होती है। यह महामाया नामक देवी ऐसी (ही) है, यह मेरी माता होगी। लेकिन इसकी (बाकी) आयु कितनी होगी' (विचारते हुए) दस महीने सात दिन की आयु देखी।

# (३) मायादेवी के गर्भ में

इस प्रकार इन पाँच-'विलोकनों' को विलोकन कर, 'हाँ मित्रो ! मेरे बुद्ध होने का समय हैं'—इस प्रकार वचन दे देवताग्रों को सन्तुष्ट किया; ग्रीर "ग्राप लोग जाइए" (कह) देवताग्रों को विदा कर, तुषित देवताग्रों के साथ, नुषित लोक के नन्दन वन मे प्रवेश किया। सभी देवलोकों में नन्दन वन होते हैं। वहाँ (साथी) देवता (लोग),—'यहाँ से च्युत हो कर (ग्रमुक) सुगति को प्राप्त होते हैं'—इस प्रकार बोधिसत्त्व को पूर्व के किये पुण्य कर्मी (के बल) से मिलने वाले स्थानों का स्मरण दिलाते हुए घूम रहे थे। इस प्रकार पुण्य कर्मी की स्मृति कराते देवताग्रों के साथ वे वहाँ रहे। फिर वहाँ से च्युत हो कर, महामाया देवी की कुक्षि में प्रवेश किया।

उस (गर्भ) प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए कमानुसार कथा इस प्रकार है :-उस समय किपल वस्तु नगर में आवाढ़ का उत्सव उद्घोषित हुआ था। जनता उत्सव मना रही थी। पूर्णिमा के सात दिन पहले महामाया देवी विना मद्य-पान

<sup>&#</sup>x27; देखो तिलौराकोट (नेपाल की तराई)।

के मालागन्छ से सुशोभित हो, उत्सव मना रही थीं। सातवें दिन प्रातः ही उठ, उसने सुगन्धित जल से स्नान कर, चार लाख का महादान दिया; श्रौर सब धलक्कारों से विभूषित हो, सुन्दर भोजन ग्रहण कर, उपोसथ (= प्रत) के नियमों (= श्रङ्को) को धारण किया। फिर सु-ग्रलङ्कृत शयनागार में प्रविष्ट हो, सुन्दर शय्या पर लेटे, निद्रित ग्रवस्था मे यह स्वप्न देखा—

'उसे चार-महाराज (दिक्पाल) शस्या सहित उठा कर, हिमवन्त (-प्रदेश) में ले जा कर, साठ योजन के मन-शिला (नामक शिला) के ऊपर, सात योजन (द्याया) वाले महान् शाल-वृक्ष के नीचे रख कर खडे हो गये।

तब उन (दिक्पालो) की देवियों ने भ्राकर, (महामाया) देवी को भ्रनीतप्त-दह में ले जाकर, मनुष्य-मल दूर करने के लिए स्नान कराया; दिव्य-वस्त्र
पहनाया, गन्धो से लेप किया, दिव्य फूलो से सजाया । वहाँ से समीप ही रजतपर्वत है; जिसके भ्रन्दर सुवर्ण-विमान है । वही पूर्व की भ्रोर सिर करके दिव्यशयन विछवा कर उन्होंने उसे लिटाया । बोधिसत्त्व क्वेत सुन्दर हाथी बन
समीपवर्ती सुवर्ण-पर्वत पर विचर कर, वहाँ से उतर रजत-पर्वत पर चढ़े ।
फिर उत्तर दिशा से भ्रा कर (उक्त स्थान पर पहुँचे) । उनकी श्पहली माला
जैसी सूण्ड मे क्वेत पद्म था । उन्होंने मधुर नाद कर, स्वर्ण-विमान मे प्रवेश
कर फिर तीन बार माता की शय्या की प्रदक्षिणा की । फिर दाहिनी बगल को
चीर, कुक्षि मे प्रविष्ट हुए से जान पड़े । इस प्रकार (बोधिसत्त्व ने) उत्तराषाढ़
नक्षत्र मे गर्भ में प्रवेश किया ।

दूसरे दिन जाग कर देवी ने इस स्वप्न को राजा से कहा। राजा ने चौसठ प्रधान बाह्यणों को बुलवाया। गोबर-लीपी, खीलों (=लाजा) भ्रादि से मङ्गलाचरण की गई भूमि पर महार्ष भ्रासन बिछवाये। उन पर बाह्यणों को बैठा घी, मधु, शक्कर से प्रस्तुत की गई खीर से सोने-चाँदी की थालियाँ भर कर, उन्हें सोने-चाँदी की ही थालियों से ढक कर परोसा। भौर नवीन वस्त्र तथा कपिला गौ भ्रादि के दृष्ट्य से भी उन्हें संत्रित किया। उनकी सब इच्छाएँ पूरी कर उन्होने बाह्यणों को स्वप्न की बात कह "स्वप्न का (फल) क्या होगा?" पूछा।

ब्राह्मणों ने कहा—"महाराज! चिन्ता न करें। श्रापकी देवी की कुक्षि में गर्भे प्रतिष्ठित हुआ है। वह स्त्री-गर्भ नही, पुरुष-गर्भ हैं। श्रापके पुत्र होगा। वह यदि घर (=गृहस्य) में रहेगा, तो चक्रवर्ती राजा होगा, यदि घर से निकल कर, प्रव्रजित होगा, तो लोक में कपाट खुला (=ज्ञानी) बुद्ध होगा।"

बोधिसत्त्व के गर्भ में भ्राने के समय, समस्त दस-सहस्र ब्रह्माण्ड एक प्रहार से काँपने की तरह काँपे। बत्तीस पूर्व-शकून (=लक्षण) प्रकट हुए। दस सहस्र चक्रवालों में ग्रनन्त प्रकाश हो उठा। मानो (प्रकाश) की उस कान्ति (=श्री) को देखने के लिए ही, अन्धों को आँखें मिल गईं। बहरे शब्द सुनने लगे। गुँगे बोलने लगे। कूबड़े सीघे हो गये। लँगड़े पाँव से चलने लगे। बन्धनों में पड़े हुए सभी प्राणी बेड़ी हथकड़ी से मुक्त हो गए। सारे नरकों की म्राग बुक्त गई। प्रेतों की क्षुधा-पिपासा शान्त हो गई। पशुम्रों (=तिरक्वीनों) का भय जाता रहा। तमाम प्राणियों के रोग शान्त हो गये। सभी प्राणी प्रिय-भाषी हो गये। घोडे मधर स्वर से हिनहिनाने लगे। हाथी चिंघाड़ने लगे। सारे वाद्य (=तृरिय) स्वयं बजने लगे। मनुष्यों के हाथों के आभरण, बिना भ्रापस में टकराये ही, शब्द करने लगे। सब दिशाएँ शान्त हो गई। प्राणियों को सुखी करती, मुदूल शीतल हवा चलने लगी। बे-मौसम के वर्षा बरसने लगी। पृथ्वी से भी पानी निकल कर बहने लगा। पक्षियों ने श्राकाश मे उड़ना छोड़ दिया। नदियों ने बहना छोड़ दिया। महासमुद्र का पानी मीठा हो गया। सभी जगहे पाँच रंग के कमलो से ढक गई। जल-थल में उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के पुष्प खिल उठे। वृक्षों के स्कन्धों में, स्कन्ध-कमल, शासाओं में शासा-कमल, लताओं में लता-कमल पुष्पित हुए। स्थल पर शिला-तलों की फाड़ कर, ऊपर ऊपर से, सात सात हो, दण्ड-कमल निकले । भ्राकाश में लटकने वाले कमल उत्पन्न हुए। चारों स्रोर से पृष्पों की वर्षा हुई। ब्राकाश में दिव्य वाद्य (=तुर्य) बजे। चारों ब्रोर सारी दस-साहस्री लोक धातु (= ब्रह्माण्ड) माला-गुच्छ की तरह, दाबकर बँघे माला-समृह की तरह, सजे सजाये माला-मासन की तरह, एक माला-पंक्ति की तार, भ्रथवा पुष्प धूप गन्ध से सुवासित खिली हुई चवेर की तरह परम शोभा को प्राप्त हुई।

बोधिसत्त्व के गर्भ में ग्राने के समय से ही बोधिसत्त्व ग्रौर उनकी माता के संकट के निवारण करने के लिए चारों देव-पुत्र (महाराज) हाथ में खड़ग लिये हुए पहरा देते थे। (उसके बाद) बोधिसत्त्व की माता को पुरुष में राग नहीं हुग्रा। वह बड़े लाभ ग्रौर यश को प्राप्त हो सुखी तथा ग्रक्लान्त-शरीर रही। वह कुक्षिस्य बोधिसत्त्व को सुन्दर मिण-रत्न में पिरोए हुए पीले धारे की तरह देख सकती थी। क्योंकि जिस कोख में बोधिसत्त्व वास करते हैं, वह चैत्य के गर्भ के समान (फिर) दूसरे प्राणी के रहने या उपभोग करने योग्य नहीं रहती; इमीलिए (बोधिसत्त्व की माता) बोधिसत्त्व के जन्म के (एक) सप्नाह बाद ही मर कर, तुषित देव-लोक में जन्म ग्रहण करती है। जिस प्रकार दूसरी स्त्रियाँ दस मास से कम (या) ग्रधिक में भी, बैठी या लेटी भी, प्रसव करती है; ऐसा बोधिसत्त्व-माता नहीं करती। वह (बोधिसत्त्व को) दस मास कुक्षि में रख, खड़ी ही प्रसव करती है। यह बोधिसत्त्व-माता की धर्मता (=विशेषता) है।

## (४) सिद्धार्थ का जन्म

महामाया देवी भी पात्र मं तेल की भांति, बोधिसत्त्व को दस मास कोख में धारण कर, गर्भ के परिपूर्ण होने पर, नैहर (पीहर) जाने की इच्छा से शुद्धो-दन महाराज से बोली—'देव, (अपने पिता के) कुल के देव-दह नगर को जाना चाहती हूँ। राजा ने 'अच्छा' कह, कपिलवस्तु से देवदह नगर तक के मार्ग को सम-तल करा और केला, पूर्ण-घट, घ्वजा, पताका आदि से अलंकृत करवा, देवी को सोने की पालकी में बिठा, एक हजार अफ़सर तथा बहुत भारी सेवक-मण्डली के साथ भेज दिया।

दोनों नगरों के बीच में, दोनों ही नगर वालों का लुम्बिनी वन नामक एक मङ्गल शाल बन था। उस समय (वह बन) मूल से ले कर शिखर की शाखाओं तक एक दम फूला हुआ था। शाखाओं तथा पृष्पों के बीच में पाँच रङ्गों के अमर गण, और नाना प्रकार के पिक्ष-सघ मधुर-स्वर से कूजन करते विचर रहे थे। सारा लुम्बिनी-बन विचित्र लता-बन—जैसा, प्रतापी राजा के सुसज्जित वाजार जैसा (जान पड़ता) था। उसे देख देवी के मन में शाल बन में कीड़ा करने की इच्छा उत्पन्न हुई। श्रामात्य, देवी को ले शाल-बन में गये। देवी ने सुन्द≱ शाल के नीचे जा, शाल की डाली पकड़नी चाही।

<sup>&#</sup>x27; विम्मन् वेइ, नौतनवा स्टेशन (B.N.W.R.) से प्रायः द मील पश्चिम, नैपाल की तराई में।

शाल-शाखा अच्छी तरह सिद्ध िकये बेंत की छड़ी की नोक की मौति लटक कर देवी के हाथ के पास भा गई। उसने हाथ पसार कर शाखा पकड़ ली। उसी समय से प्रसववेदना (=कमर्ज-वायु) हुई। लोग (इर्द गिर्द) कनात घेर, स्वयं अलग हो गये। शाल-शाखा पकड़े, खड़े ही खड़े, उसे गर्भ-उत्थान हो गया। उस समय चारों शुद्ध-चित्त महाब्रह्मा ने सोने का जाल ले, पहुँच कर उस जाल में बोधिसत्त्व को ग्रहण किया, और माता के सम्मुख रख कर बोले— 'देवी सन्तुष्ट होओ। तुम्हे महाप्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ है।'

जिस प्रकार अन्य प्राणी माता की कोख से निकलते समय, गन्दे, मल-विलिप्त निकलते हैं, वैसे बोधिसत्त्व नहीं निकलते। बोधिसत्त्व धर्मासन (=व्यास-गद्दी) से उतरे धर्म-कथिक (=धर्मोपदेशक) के समान, सीढ़ी से उतरे पुरुप की तरह, दोनों हाथ और दोनों पैर पसारे खड़े हुए (मनुष्य) के समान, माता की कोख के मल से बिलकुल अलिप्त, शुद्ध, विशुद्ध, काशी-देश के वस्त्र में रक्खे मणि-रत्न के समान, चमकते हुए, माता की कोख से निकले। ऐसा होने पर भी बोधिसत्त्व और बोधिसत्त्व की माता के सरकारार्थ, आकाश से दो जल की धाराओं ने निकल, बोधिसत्त्व और उनकी माता के शरीर को ठंडा किया।

तव चारों महाराजाओं ने सोने के जाल में लेकर खड़े ब्रह्माओं के हाथ से, (बोधिसत्त्व) को माङ्गिलिक समभे जाने वाले, कोमल मृग-चर्म में ग्रहण किया। उनके हाथ से मनुष्यों ने दुकूल की तह (चुम्बट) में ग्रहण किया। मनुष्यों के हाथ से निकल कर (बोधिसत्त्व ने) पृथ्वी पर खड़े हो, पूर्व दिशा की त्रोर देखा। अनेक सहस्र चक्रवाल एक-आँगन से हो गये। मनुष्य गन्ध माला श्रादि से पूजा करते हुए बोले— "महापुरुष! यहाँ श्राप जैसा भी कोई नहीं है, बढ़ कर तो कहाँ होगा।" बोधिसत्त्व ने चारों दिशाएँ चारों अनुदिशाएँ नीचे-ऊपर—दसों ही दिशाग्रों का अवलोकन कर, अपने जैसा किसी को न देख, उत्तर दिशा की ओर (करके) कम से सात पग गमन किया। (उस समय) महाब्रह्मा व्वेत-छत्र सुयाम (देवता) ताल-व्यजन (चपंखा), श्रीर अन्य देवता शेष राजकीय कक्रध-भाष्ड हाथ में लिये अनुगमन

<sup>&#</sup>x27; खड्ग, छत्र, पगड़ी, पादुका तथा व्यजन (-पंखा)।

कर रहे थे। सातवें पग पर ठहर "मैं संसार में सर्व-श्रेष्ठ हूँ" नर-पुङ्गवों की इस प्रथम निर्भीक वाणी का उच्चारण करते हुए सिंहनाद किया।

बोधिसत्त्व ने इस प्रकार माता की कोख से निकलते ही तीन जन्मों में. वाणी का उच्चारण किया---महोसघ-जन्म मे, वेस्सन्तर-जन्म में ग्रीर इस जन्म में । महोसध-जन्म में तो बोधिसत्त्व के कोख से निकलते ही, देवेन्द्र शक ग्राया श्रीर चन्दन-सार हाथ में रख कर चला गया। बोधिसत्त्व उसे हाथ में लिये ही निकला। तब उसकी माता ने पुछा—"तात! क्या लेकर भ्राया है?" "ग्रम्मा ! ग्रीषध ?" श्रीषध लेकर ग्राया होने के कारण उसका नाम श्रीषध दारक ही कर दिया गया। उस ग्रीषघ को लेकर बरतन (=चाटी) में डाल दिया। वह ग्रीपघ ग्रन्थे, बहरे, इत्यादि सभी प्रकार के ग्राने वाले रोगियों के रोग-उपशमन की दवाई हुई। तब "यह महौपघ है, यह महौषघ है," इस प्रकार की ख्याति उत्पन्न होने के कारण, (≕बोधिसत्त्व) का नाम भी महोषध ही पड़ गया। वेस्सन्तर के जन्म में तो बोधिसत्त्व माता की कोख से निकलते ही 'माँ ! घर मे कुछ है ? दान दूँगा" पूछते हुए निकला । उसकी माता ने "तात तू धनवान् कुल मे पैदा हुम्रा है" (कह) पुत्र की हथेली को म्रपनी हथेली पर रख, हजार की थैली रखवाई। इस जन्म मे तो केवल यह सिंह-नाद ही किया। इस प्रकार बोधिसत्त्व ने तीन जन्मों मे माता की कोख से निकलते ही, शब्द उच्चारण किया।

गर्भ धारण के समय की भाँति ही जन्म के समय भी वत्तीस शकुन, प्रकट हुए। जिस समय लुम्बिनी वन मे हमारे बोधिसत्त्व उत्पन्न हुए, उसी समय राहुल-माता देवी, श्रामात्य छन्न ( — छन्दक) श्रामात्य कालउदायी, हस्तिराज साजानीय, श्रश्वराज कन्थक, महाबोधि-वृक्ष, श्रीर खजानों से भरे चार घड़े भी उत्पन्न हुए। उनमें (कम से) एक गव्यूति ( — ध्रे योजन — २ मील) भर, एक श्राधे योजन भर एक तीन गव्यूति भर श्रीर एक योजन भर था। यह सात एक ही समय पैदा हुए। दोनों नगरों के निवासी बोधिसत्त्व को लेकर कपिलवस्तु नगर को ही लीटे।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> उत्तम जाति का ।

'कपिलवस्तु नगर में शुद्धोदन महाराज को पुत्र हुआ है; यह कुमार बोधि-वृक्ष के नीचे बैठ कर बुद्ध होगा' (सोच) उसी दिन त्रयस्त्रिश (तैंतीस) भवन के सन्तुष्ट-चित्त देव-संघ वस्त्रों को उछाल उछाल कर कीड़ा करने लगे।

### (५) काल देवल की भविष्यद्वाणी

उस समय शुद्धोदन महाराज के कुलमान्य, भ्राठ समाधि (=समापत्ति) वाले काल-देवल नामक तपस्वी, भोजन करके, दिन में मनोविनोद के लिए श्र्यास्त्रिश देवलोक में गये। वहाँ दिन के विश्राम के लिए बैठे हुए उन्होंने, उन देवताश्रों को देख कर पूछा—"किस कारण से तुम इस प्रकार सन्तुष्ट-चित्त हो ऋड़ा कर रहे हो? मुक्ते भी वह बात बताश्रो।" देवताश्रों ने उत्तर दिया "मित्र! शुद्धोदन राजा को पुत्र उत्पन्न हुआ है। वह बोधि-वृक्ष के नीचे बैठ, बुद्ध हो, धमंचक प्रवर्तित करेगा। हम उसकी ग्रनन्त बुद्ध-लीला देखनी, तथा (उसका) धमं सुनने को मिलेगा—इस कारण से हम प्रसन्न-चित्त हैं।"

उनकी बात सुन, तपस्वी ने शीघ्र ही देवलोक से उतर, राज-महल में प्रवेश कर, बिछे थासन पर बैठ, पूछा— "महाराज! थापको पुत्र हुम्रा है, मैं उसे देखना चाहता हूँ।" राजा सु-भ्रलकृत कुमार को मेँगा, तापस की वन्दना कराने को ले गया। बोधिसत्त्व के चरण उठ कर तापस की जटा में जा लगे। बोधिसत्त्व के जन्म में, बोधिसत्त्व के लिए दूसरा कोई वन्दनीय नहीं। यदि श्रजान में बोधिसत्त्व का शिर तापस के चरण पर रखा जाता, तो तापस का शिर सात ट्कड़े हो जाता । तापस ने-'मुक्ते अपने आपको नाश करना योग्य नहीं हैं (सोच) श्रासन से उठ हाथ जोड़ कर (प्रणाम किया)। राजा ने, इस धाश्चर्य को देख, अपने पुत्र की वन्दना की। तपस्वी को अतीत के चालीस भीर भविष्य के चालीस-अस्सी कल्पों की (बात) याद भ्रा सकती थी। उस ने बोधिसत्त्व के (शरीर के) लक्षणो को देख, 'यह बुद्ध होगा या नहीं' इस बात का विचार कर माल्म किया, कि 'यह अवश्य बुद्ध होगा। यह अद्भुत पुरुष है' जान मुस्कराया। फिर सोचने लगा "इसके बुद्ध होने पर, मैं इसे देख सक्रूँगा वा नहीं ?" सोचने से (मालूम हुन्ना) 'नही देख पाऊँगा; (इसके बुद्ध होने से) पहले ही मर कर ग्ररूप-लोक में ---जहाँ सी ग्रथवा हजार बुद्धों के जाने पर भी ज्ञान-प्राप्त (= अवबोध) नहीं हो सकती-उत्पन्न होऊँगा। तब

'ऐसे ग्रद्भुत पुरुष को बुद्ध होने पर नहीं देख पाऊँगा, मेरा दुर्भाग्य हैं' सोच रो उठा। लोगों ने जब देखा—िक 'हमारे ग्रायं (च्यप्यच्बाबा) ग्रभी हँसे ग्रौर फिर रोने लग गयें' तो उन्होने पूछा—''क्यो भन्ते! क्या हमारे ग्रायं-पुत्र को कोई सकट होगा ?''

"इनको सकट नहीं है, यह निस्संशय बुद्ध होंगे।"

"तो (ग्राप) किस लिए रोने हैं?"

"इस प्रकार के पुरुष को बुद्ध हुए नहीं देख सकूँगा, मेरा बड़ा दुर्भाग्य (=हानि) है—यही सोच अपने लिए रो रहा हूँ।"

फिर 'मेरे सम्बन्धियो में से कोई इसे बुद्ध-हुम्रा देखेगा, या नहीं'—विचार, भ्रपने भाजे नाळक को इस योग्य जान, श्रपनी बहिन के घर जाकर (पूछा)।

'तेरा पुत्र नाळक कहाँ है ?'

'घर में हैं, श्रार्य।"

"उसे बुला।"

(भाजे के) पास धाने पर बोला—''तात ! महाराज शुद्धोदन के घर में पुत्र उत्पन्न हुया है, वह बुद्ध-श्रकुर है। पैतीस वर्ष बाद वह बुद्ध होगा; भ्रौर तू उसे देख पायेगा। तृ भ्राज ही प्रक्रजित हो जा।''

वह—'मैं सत्तासी करोड़ धनवाले कुल में उत्पन्न वालक हूँ; (तो भी) मामा मुभे अनर्थ में नहीं लगा रहा हैं — सोच, उसी समय वाजार से काषाय (वस्त्र) तथा मट्टी का पात्र मँगवा, शिर-दाढ़ी मुँड़ा, काषाय वस्त्र पहिन, 'लोक में जो उत्तम पुरुष हैं, उसीके नाम पर मेरी यह प्रब्रज्या हैं', यह (कहते) बोधिसत्त्व की श्रोर श्रञ्जलि जोड़, पाँचों श्रंगों से वन्दना की; फिर पात्र को भोली में रख, उसे कधे पर लटका, हिमालय में प्रवेश कर, श्रमण-धर्म का पालन करने लगा।

फिर तथागत के बुद्ध हो जाने पर, (उनके) पास आ, उनसे नाळक'-ज्ञान' सुन, हिमालय में कैले गये; वहाँ आर्हत पद को प्राप्त कर, सर्व-श्रेष्ठ मार्ग (=उत्कृष्ट प्रतिपदा) पर आरूढ़, सात मास तक ही जीवित रह, एक सुवर्ण पर्वत के पास निवास करते, खड़े ही खड़े उपाधि-रहित निर्वाण को प्राप्त हुए।

#### (६) ज्योतिषी की भविष्यद्वाणी

पाँचवें दिन बोधिसत्त्व को शिर से नहलाया गया, नामकरण संस्कार किया गया। राजभवन को चारों प्रकार के गन्धों से लिपवाया गया। खीलों सिहत चार प्रकार के पुष्प बखेरे गये। निर्जल खीर पकाई गई। राजा ने तीनों वेदों के पारंगत एक सौ आठ ब्राह्मणों को निमन्त्रित किया। उन्हें राजभवन में बैठा, सुभोजन करा, सत्कार पूर्वक (बोधिसत्त्व के) लक्षण के बारे में पूछा—"भविष्य क्या है?" उनमें :—

उस समय राम, ध्वज, लक्ष्मण, मन्त्री, को ड ज्ञ, भोज, सुयाम भौर सुदत्त—यह ग्राठ षड्-ग्रंग जानने वाले ब्राह्मण थे, जिन्होंने मन्त्रों की व्याख्या की।

यह स्राठ ही लक्षण जानने वाले (=दैवज्ञ) ब्राह्मण थे। गर्भ धारण के दिन 'स्वप्न' का भी विचार इन्होंने ही किया था। उनमें से सात जनो ने दो उँगलियाँ उठा कर, दो प्रकार से भविष्य कहा—'ऐसे लक्षणों वाला यदि गृहस्थ रहे, तो चक्रवर्ती राजा होता है, श्रौर यदि प्रव्रजित हो, तो बुद्ध।'' श्रौर फिर चक्रवर्ती राजा की श्री सम्पत्ति का वर्णन किया। उनमे सब से कम उमर श्रौर कीण्डित्य गोत्री तरुण ब्राह्मण ने बोधिसत्त्व के सुन्दर लक्षणों को देख एक ही उँगली उठा कर, एक ही प्रकार का भविष्य कहा—''इसके घर मे रहने की सम्भावना (=कारण) नहीं है, यह महाज्ञानी (=विवृत-कपाट) बुद्ध होगा। उस श्रधिकारी, श्रन्तिम-जन्मधारी, प्रज्ञा में श्रन्य जनों से बढ़े हुए, इन लक्षणों वाले पुरुष के घर मे ठहरने की सम्भावना नहीं, यह निश्चय बुद्ध होगा—इस एक ही श्रवस्था (=गित) को देखा। इसीलिए एक ही उँगली उठा कर भविष्य कहा।

उन ब्राह्मणों ने अपने अपने घर जाकर, पुत्रों से कहा—''तात! हम बूढ़ें हो गये हैं। महाराज शुद्धोदन के पुत्र के बुद्ध होने तक (हम) रहेंगे वा नहीं, (लेकिन) उस कुमार के बुद्धफ्द प्राप्त करने पर तुम उसके धर्म में प्रव्रजित होना।"

वे सातों ग्रायु पूर्ण होने पर, ग्रपने कर्मानुसार (परलोक) सिघारे। श्रकेला कौण्डिन्य माणवक ही जीवित रहा। वह महासत्त्व (बोधिसत्त्व) की स्रोर ध्यान रख, गृह को त्याग, क्रमशः उरूवेला जा, 'यह सूमि-भाग बड़ा रमणीय है, योगार्थी कुल-पुत्र के योगाभ्यास के लिए उपयुक्त स्थान है' सोच, वही रहने लगा। (फिर) "महापुरुष प्रव्रजित हो गये" सुन, (सात) ब्राह्मणों के पुत्रों के पास जाकर कहा—"सिद्धार्थ-कुमार प्रव्रजित हो गये, वह निःसंशय बुद्ध होंगे। यदि तुम्हारे पिता जीवित होते, तो वह स्राज घर छोड़ प्रव्रजित हुए होते। यदि तुम चाहते हो, तो (मेरे साथ) स्रास्रों हम उस पुरुष के पीछे प्रव्रजित होंगे।"

वे सब (लड़के) एक मत न हो सके। तीन प्रक्रजित नही हुए। शेष चारों कौण्डिन्य ब्राह्मण को मुखिया बना कर प्रक्रजित हुए। (ग्रागे चल कर) वह पाँचो जने पचवर्गीय स्थिविरों के नाम से प्रसिद्ध हुए।

तब राजा ने पूछा—"क्या देख कर, मेरा पुत्र प्रव्रजित होगा?" (उत्तर मिला) "चार पूर्व लक्षण।" "कौन कौन से चार लक्षण (—िनिमित्त)?" "वृद्ध, रोगी, मृत और प्रव्रजित।"

राजा ने (आज्ञा की)—"भ्रव से इस प्रकार के किसी लक्षण (=वृद्ध ग्रादि) को मेरे पुत्र के पास मत ग्राने दो। मुक्ते, उसके बुद्ध बनने से मतलब नही। मैं उसे दो सहस्र द्वीपों से घिरे चारों महाद्वीपों का ग्राधिपत्य करते हुए, छत्तीस योजन घरे की परिषद् के बीच, ग्राकाश के नीचे विचरते देखने की इच्छा रखता हूँ।" यह कह, राजा ने इन चार प्रकार के पुरुषों को कुमार के दृष्टि-गोचर होने से बचाने के लिए चारों दिशाग्रो में तीन तीन कोस की दूरी पर पहरा बैठा दिया। उसी दिन उस माङ्गिलक स्थान पर एकत्र हुए, ग्रस्सी हजार जाति-सम्बन्धियों ने ग्रपने एक एक पुत्र (को देने) की प्रतिज्ञा की। यह (कुमार) चाहे बुद्ध हो, ग्रथवा राजा, हम (इसे) ग्रपना एक एक पुत्र देंगे। यदि यह बुद्ध होगा तो क्षत्रिय साधुग्रों से पुरस्कृत तथा परिवारित हो विचरेगा। यदि राजा होगा तो क्षत्रिय-कुमारों से पुरस्कृत तथा परिवारित हो विचरेगा।

<sup>&#</sup>x27; बोध-गया, जि० गया (विहार)।

### (७) शैशव का एक चमत्कार

राजा ने बोधिसत्त्व के लिए उत्तम रूप वाली, सब दोषों से रहित घाइयाँ नियक्त कीं। बोधिसत्त्व अनन्त परिवार, तथा महती शोभा श्रीर श्री के साथ बढ़ने लगे। एक दिन राजा के यहाँ (खेत) बोने का उत्सव था। उस (उत्सव के) दिन लोग सारे नगर को देवताम्रों के विमान की भाँति ग्रलंकृत करते थे। सभी दास (=गुलाम) भ्रौर नौकर म्रादि नये वस्त्र पहिन, गंध माला श्रादि से विभिषत हो, राज-महल में इकट्ठे होते थे। राजा को एक हजार हलों की खेती थी। लेकिन उस दिन बैलों की रस्सी की जोत के साथ एक कम माठ सी सभी रुपहले हल थे। राजा का हल रत्न-सुवर्ण-जटित था। बैलों के सींग, भीर रस्सी-कोड भी सुवर्ण-खचित ही थे। राजा बड़े दल-बल के साथ, पुत्र को भी ले, वहाँ पहँचा। खेती के स्थान पर ही, बहत पत्रों तथा घनी छाया वाला एक जामुन का वृक्ष था। उसके नीचे कुमार की शय्या बिछाई गई। ऊपर सूवर्ण-तार-खचित चँदवा तनवाया गया। उसे कनात से घिरवा, पहरा लगवा दिया गया। फिर सब अलङ्कारों से अलंकृत हो, अमात्य गण सहित राजा, हल जोतने के स्थान पर गया। वहाँ उसने सुनहले हल को पकडा, अमात्यों ने (म्रन्य) एक-कम भाठ सौ रुपहले हलों को भीर कुषकों ने शेष दूसरे हलों को। हलों को पकड कर, वे इधर उधर जोतने लगे। राजा इस पार से उस पार. श्रीर उस पार से इस पार श्राता था। वहाँ बड़ी भीड़ थी, बड़ा तमाशा था। बोधिसत्त्व को घेर कर बैठी धाइयाँ, राजकीय-तमाशा देखने के लिए कनात के भीतर से बाहर चली आईं। बोधिसत्त्व इधर उघर किसी को न देख, जल्दी से उठ, श्वास-प्रश्वास पर ध्यान दे, प्रथम-ध्यान प्राप्त हो गये। घाइयों ने खाद्य-भोज्य में (लगे रह कर) कुछ देर कर दी। सभी वृक्षों की छाया घुम गई, लेकिन (बोधिसत्त्व वाले) वृक्ष की छाया गोल ही खड़ी रही। धाइयों ने 'म्रार्य-पत्र मनेले हैं', स्याल कर जल्दी से कनात उठा, भ्रन्दर घस कर, बोधिसत्त्व को बिछौने पर ग्रासन मारे बैठे देखा। उस चमत्कार को देख उन्होंने जाकर राजा से कहा—'देव ! कुमार इस तरह बैठा है। ग्रन्य सभी वृक्षों की छाया लम्बी हो गई है, लेकिन जामून के वृक्ष की छाया गोलाकार ही खडी है।" राजा ने वेग से आ, उस चमत्कार को देखा, "तात! यह दूसरी बार तेरी वन्दना है" (कह) पुत्र की वन्दना की।

#### २. गौतम का चरित

# (१) यौवन प्रवेश

क्रमशः बोधिसत्त्व सोलह वर्ष के हुए। राजा ने बोधिसत्त्व के लिए, तीनों ऋतुग्रों के लायक तीन महल बनवा दिये। उनमे एक नौ तला, दूसरा सात तला, तीसरा पाँच तला था। चालीस हजार नाटक-करने वाली स्त्रियों को नियुक्त किया। बोधिसत्त्व ग्रप्सराग्रों के समुदाय से घिरे देवताग्रों की भाँति, म्रलंकृत निट्यों से परिवृत, स्त्रियों द्वारा बजाये गये वाद्यों से सेवित, महास्पत्ति को उपभोग करते हुए, ऋतुग्रों के कम से, उतने (ऋतुग्रों के ग्रनुकूल) प्रसादों में विहरते थे। राहुल-माता देवी इनकी ग्रग्रमहिपी (=पटरानी) थी।

वह इस प्रकार महा-सम्पत्ति का उपभोग करते रहते थे। उसी समय एक दिन बोधिसत्त्व की जाति-विरादरी में ऐसी वात चली—"सिद्धार्थ-कीडा में ही रत रहता है। किसी कला को नहीं सीखता, युद्ध ग्राने पर क्या करेगा?" राजा ने बोधिसत्त्व को बुला कर कहा—"तात! तरे सगे सम्बन्धी कहते हैं कि सद्धार्थ किसी कला को न सीख कर सिर्फ खेलों में ही लिप्त रहता है। तुम इस विषय में क्या उचित समकते हो?"

"देव ! मुभ्ने शिल्प सीखने को नहीं है। नगर में मेरा शिल्प देखने के लिए ढँढोरा पिटवा दें कि ग्राज से सातवें दिन (मैं) ब्राति वालों को (ग्रपना) शिल्प (कर्तव्य) दिखाऊँगा।"

राजा ने वैसा ही किया। बोधिसत्त्व ने श्रक्षण बेध, वाल-बेध जानने वाले घनुर्घारियों को एकत्रित कर, लोगों के मध्य में श्रन्य धनुर्घारियों से (भी) विशेष बारह प्रकार के शिल्प (=कला) जाति-बिरादरी वालो को दिखलाये। इन (के विस्तार) को सरभंग-जातक में श्राये (वर्णन) के श्रनुसार जानना चाहिए। तब बोधिसत्त्व के सगे सम्बन्धियों की शका दूर हुई।

# (२) जरा, व्याधि, मृत्यु श्रौर संन्यास-दर्शन

एक दिन बोधिसत्त्व ने बगीचा देखने की इच्छा से सारथी को बुला कर

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>सरभंग जातक (१७.२)

**७७** 

रथ जोतने को कहा। उसने 'श्रच्छा' कह महार्घ उत्तम रथ को सब ग्रलङ्कारों से अलंकृत कर, कमल-पत्र-सद्श चार मङ्गल सिन्धु-देशीय (घोड़ो) को जोत, बोधिसत्त्व को सुचना दी। बोधिसत्त्व देव-विमान-सद्श रथ पर चढ़ कर बगीचे की म्रोर चले। देवताम्रों ने (सोचा), सिद्धार्थ-कुमार के बुद्धत्व प्राप्त करने का समय समीप है, (हम) इसे पूर्व-लक्षण दिलायें। (सो उन्होंने) एक देव-पुत्र को जरा से जर्जरित, टुटे-दॉत, पक्के केश, टेढ़े-फुके शरीर, हाथ में लकड़ी लिये, काँपता हुम्रा (करके) दिखलाया। उसे (केवल) बोधिसत्त्व श्रीर सारयी ही देखते थे। तब बोधिसत्त्व ने महापदानसूत्र' में श्राये (वर्णन) श्रनुसार सारथी से पूछा-"सौम्य, यह कौन पुरुष है! इसके केश भी श्रीरों के समान नहीं है।" (ग्रीर) सारथी का उत्तर पा, (वे) ग्रहो! धिक्कार है जन्म को, जहाँ जन्म-लेने-वाले को (ऐसा) बुढ़ापा हो, (सोचते हुए) उदास हो, वहाँ से लौट कर महल में चले गये। राजा ने पूछा—"मेरा पुत्र जल्दी क्यों लौट भ्राया ?" "देव ! बुढ़े भ्रादमी को देख कर।" (भविष्यद्वक्ताभ्रों ने) बुढ़े म्रादमी को देख कर प्रब्रजित होगा कहा था (सोच) राजा ने 'इसलिए, मेरा नाश मत करो। पुत्र के लिए शीघ्र ही नृत्य तैयार करो। भोग भोगते हुए प्रव्रज्या का ख्याल न आयेगां कह, पहरा और भी बढ़ा कर चारों दिशाग्रों में ग्राधे योजन तक का करवा दिया।

फिर एक दिन बोधिसत्त्व उसी प्रकार बगीचे जाते हुए, देवतास्रों द्वारा निर्मित रोगी पुरुष को देख, पहले की भाँति पूछ, शोकाकुल हृदय से महल में लौट श्राये। राजा ने भी पूछ कर, पहले की भाँति खिन्न चित्त हो, पहरे को फिर बढ़ा कर चारों स्रोर पौन योजन तक का कर दिया।

फिर एक दिन बोधिसत्त्व उसी प्रकार उद्यान जाते हुए, देवताओं द्वारा निर्मित मृत-पुरुष को देख, पहले की भाँति पूछ, उदास हो, फिर महल में लौट आये। राजा ने भी पूछ कर पहले की भाँति खिन्न चित्त हो, पहरे को फिर बढ़ा कर चारों स्रोर एक योजन तक का कर दिया।

फिर एक दिन उद्यान जाते हुए, बोधिसत्त्व ने देवताभ्रों द्वारा निर्मित

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> वेखो बीर्घ-निकाय।

भली प्रकार (वस्त्र) पहिने, (चीवर से) भले प्रकार ढेंके एक प्रव्रजित (संन्यासी) को देख कर, सारथी से पूछा—'सौम्य! यह कौन है?' अभी बुद्ध प्रकट नहीं हुए थे, इसीलिए सारथी को प्रव्रजित (वा) प्रव्रज्या के गुणों के बारे में कुछ, मालूम न था। लेकिन देवताओं की प्रेरणा से सारथी ने—'देव! यह प्रव्रजित है' कह प्रव्रजितों के गुण वर्णन किये। बोधसत्त्व 'प्रव्रज्या' में रुचि उत्पन्न कर, उस दिन उद्यान को गये। यहाँ पर दीर्घ-भाणकों का मत है कि 'बोधसत्त्व ने) चारों पूर्व-लक्षणों (चिनिमत्तों) को एक ही दिन देखा।'

#### (३) पुत्र जन्म

बोधिसत्त्व ने उद्यान में दिन भर विनोद कर, सुन्दर पुष्किरिणी में स्नान किया। सूर्यास्त के समय सुन्दर शिला पट्ट पर, अपने को आभूषित कराने की इच्छा से बैठे। उस समय इनके परिचारक नाना रङ्ग के दुशाले, नाना भाँति के आभूषण, माला, सुगन्धि, उबटन लेकर चारों ओर से घर कर खड़े थे। उसी समय इन्द्र का आसन गर्म हुआ। उसने, "कौन मुभे इस सिंहासन से उतारना चाहता है" सोचते हुए वोधिसत्त्व के अलंकृत होने का काल देख, विश्वकर्मी को बुला कर कहा—"सौम्य विश्वकर्मी! आज आधी रात के समय सिद्धार्थ-कुमार महाभिनिष्क्रमण (चगृह त्याग) करेंगे। यह (आज का शृङ्गार) उनका अन्तिम शृङ्गार है। उद्यान में जाकर महापुरुष को दिव्य अलकारो से अलकृत करो।"

उसने 'श्रच्छा' कह, देव-बल से उसी क्षण श्राकर, बोधिसत्त्व के जामा-साख के सदृश ही रूप धारण कर, जामा-साख के हाथ से दुशाला ले, बोधिसत्त्व के सिर पर बाँधा।

उसके हाथ के स्पर्ध से ही बोधिसत्त्व जान गये कि यह मनुष्य नहीं, कोई देव-पुत्र है। पगड़ी से सिर को वेष्टित करते ही सिर में, मुकुट के रत्नों की भाौति एक सहस्र, दुशाले उत्पन्न हो गये। फिर बाँधने पर दस सहस्र, इस प्रकार दस बार बाँधने अर दस-सहस्र दुशाले उत्पन्न हुए। सिर छोटा और

<sup>&#</sup>x27;'बीर्घ-निकाय' कण्ठ करने वाले पुराने ग्राचार्यों को बीर्घ-भाणक कहा जाता है।

दुशाले बहुत, इसकी शंका न होनी चाहिए (क्योंकि) उनमें सब से बड़े दुशाले (का वजन ही) श्यामा-लता के फूल के बराबर था, (ग्रीर) दूसरे तो कुतुम्बुक पूष्प के ही बराबर थे। बोधिसत्त्व का सिर किंजलक-युक्त कुय्यक फूल के समान था। उनके सब ग्राभूषणों से ग्राभूषित हो, सब (गीत=) तालज्ञ बाह्यणों के ग्रपनी प्रपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर लेने पर, 'जय हो' ग्रादि वचनों से, तथा सूतमागधों के नाना प्रकार के मञ्जल वचनों तथा स्तुति-घोषों से सत्कृत हो, (बोधिसत्त्व) सर्वालङ्कार-विभूषित उत्तम रथ पर ग्रारूढ़ हुए।

उसी सभय 'राहुल-माता ने पुत्र प्रसव किया' सुन महाराज शुद्धोदन ने आज्ञा की कि मेरे पुत्र को यह शुभ-समाचार सुनाश्रो। बोधिसत्त्व ने उसे सुन कहा "राहु पैदा हुग्रा, बन्धन पैदा हुग्रा।" राजा ने 'मेरे पुत्र ने क्या कहा', पूछ, उसे सुन, कहा—"अब से मेरे पोते का नाम राहुल-कुमार हो।"

बोधिसत्त्व भी श्रेष्ठ रथ पर चढ़, बड़े भारी यश, श्रति मनोरम शोभा तथा सौभाग्य के साथ नगर में प्रविष्ट हुए। उस समय, प्रासाद के ऊपर बैठी, कृशा-गौतमी नामक क्षत्रिय-कन्या ने नगर की परिक्रमा करते हुए बोधिसत्त्व की रूप शोभा को देख कर, बहुत ही प्रसन्नता तथा हुई से यह 'उदान'' कहा:—

परम शान्त है वह माता, परम शान्त है वह पिता, और परम शान्त है वह नारी, जिसका इस प्रकार का पित हो।

बोधिसत्त्व ने यह सुना तो सोचा—यह कह रही है, कि इस प्रकार के रूप के देखने वाली माता का हृदय परम शान्त होता है, पिता का हृदय परम शान्त होता है। किस के शान्त होने पर हृदय परम शान्त होता है। किस के शान्त होने पर हृदय परम शान्त होता है? तब रागादि क्लेशों (मलों) से विरक्त होते हुए, (बोधिसत्त्व) को यह (विचार) हुआ कि राग-अगिन के शान्त होने पर परमशान्ति होती है। द्वेष-अगिन तथा मोह-अगिन के शान्त होने पर परम-शान्ति होती है। द्वेष-अगिन तथा मोह-अगिन के शान्त होने पर परम-शान्ति होती है। ग्रिभमान मिथ्या-विचार (=दृष्टि) ग्रादि सभी मलों के उपशमन होने पर परम-शान्ति होती है। ग्रिभमान होती है। यह मुके प्रिय-वचन सुना रही है। मैं निर्वाण को ढूँढ़ रहा हूँ। आज ही मुके गृह-वास छोड़, निकल कर, प्रज्ञजित हो, निर्वाण

र भानन्दोल्लास में निकली बाक्यावली ।

की खोज में लगना चाहिए। 'यह इसकी गुरु-दक्षिणा हो'—कह उन्होंने भ्रपने गले से एक लाख का मोती का हार उतार कृशा गौतमी के पास भेज दिया। "सिद्धार्थ-कुमार ने मेरे प्रेम में फँस कर भेंट भेजी है" सोच वह बड़ी प्रसन्न हुई।

#### (४) गृह-त्याग

बोधिसत्त्व भी वडे थी-मौभाग्य के साथ अपने महल में जा, सुन्दर शय्या पर लेट रहे। उसी समय सभी अलङ्कारों से विभूषित, नृत्य गीत आदि में दक्ष देव-कन्या समान परम सुन्दरी स्त्रियों ने ग्रनेक प्रकार के वाद्यों को लेकर, (कुमार को) घर कर, खुश करने के लिए नृत्य, गीत ग्रीर वाद्य श्रारम्भ किया। बोधिसत्त्व (रागादि) मलो सं विरक्त-चित्त होने के कारण, नृत्य ग्रादि मे रत न हो, थोडी ही देर मे सो गये। उन स्त्रियो ने भी सोचा-"जिसके लिए हम नत्य भ्रादि करती है, वह ही सो गया। श्रव (हम) काहे को तकलीफ़ करे।" इसलिए वह भी अपने अपने वाजो को साथ लिये ही सो गईं। उस समय सूग-न्वित-तेल-पूर्ण प्रदीप जल रहे थे। बोधिसत्त्व जाग कर, पलग पर भ्रासन मार बैठ गये। उन्होंने वाद्य-भाण्डों को साथ ही लिये सोई उन स्त्रियों को देखा। (उनमे) किन्ही के मुँह से कफ ग्रीर लार वह कर, उनका शरीर भीग गया था. कोई दांन कटकटा रही थी, कोई खाँस ग्ही थी, कोई बर्रा रही थी, किन्ही के मुँह खुले हुए थे, किन्ही के वस्त्र हटे होने से श्रति घुणोत्पादक गह्य स्थान दिखलाई दे रहे थे। उन (स्त्रियो) के इन विकारो को देख कर (वे) ग्रीर भी श्रधिक दढता-पूर्वक काम-भोगो से विरक्त हो गये। उन्हें वह सु-श्रलक्कृत इन्द्र-भवन सद्श महाभवन सड़ती हुई नाना प्रकार की लाशों से पूर्ण कच्चे इमशान की भाँति माल्म हुग्रा। तीनो ही भव (=संसार) जलते हुए घर की तरह दिखलाई पडे। हा ! कप्ट !! हा ! शोक !! ऐसी स्नाह निकल पड़ी। उस समय उनका चित प्रब्रज्या के लिए, ग्रत्यन्त श्रातुर हो गया। 'श्राज ही मुभे महाभिनिष्क्रमण (गृह-त्याग) करना चाहिए' (इस प्रकार निश्चय कर) पलग पर से उतर, द्वार के पास जा पूछा—"कौन है ?"

डचोड़ी में सिर रेख कर सोये हुए छन्न ने कहा- 'ग्रार्य पुत्र ! में छन्दक

<sup>&</sup>quot;मै श्राज महाभिनिष्क्रमण करना चाहता हूँ, मेरे लिए एक घोड़ा तैयार करो।"

'ग्रच्छा देव!' कह, उसने घोड़े का साज-सामान ले, घोड़सार में जा, सुगन्धित तेल के जलते प्रदीपों (के प्रकाश) मे, बेल-बूटे वाले चँदवे के नींचे, सुन्दर स्थान पर खड़े, ग्रश्व-राज कन्थक को देख कर, 'ग्राज मुफें इसे ही तैयार करना चाहिए' (सोच) कन्थक को ही तैयार किया। साज सजाये जाते समय (कन्थक) ने सोचा—'(ग्राज की) तैयारी बहुत कसी हुई है। ग्रन्य दिनों मे उद्यान-कीड़ा ग्रादि की यात्रा की तैयारी जैसी तैयारी नहीं है। ग्राज मेरे ग्रायं-पुत्र महाभिनिष्कमण के इच्छुक होंगे।' इसलिए प्रसन्न-चित्त हो, जोर से हिनहिनाया। वह शब्द सारे नगर मे फैल जाता; लेकिन देवताग्रों ने उस शब्द को रोक कर, किसी को न सुनने दिया।

बोधिसत्त्व छन्दक को (तो उधर) भेज, पुत्र को देखने की इच्छा से, अपने आसन को छोड़ राहुल-माता के वास-स्थान की ओर गये। वहाँ शयनागार का द्वार खोला । उस समय घर के भीतर सुगन्धित तेल-प्रदीप जल रहा था। राहुल-माता बेला, चमेली आदि के अस्मन भर फूलों से सजी शय्या पर, पुत्र के मस्तक पर हाथ रखे सो रही थी। बोधिसत्त्व ने देहली मे पैर रख खड़े खड़े देख कर सोचा— 'यदि मैं देवी के हाथ को हटा कर अपने पुत्र को ग्रहण करूँगा, तो देवी जाग उठेगी, इस प्रकार मेरे गमन मे विघ्न होगा। बुद्ध होने के पश्चात् ही, आकर पुत्र को देखूँगा' तब महल से उत्तर आये। जातकहुकथा में जो 'उस समय राहुल-कुमार एक सप्ताह के थे' कहा है, वह दूसरी अट्ठकथाओं में नहीं है। इसलिए यहाँ यही समक्षना चाहिए।

इस प्रकार बोधिसत्त्व ने महल से उतर कर, घोड़े के पास जाकर कहा— तात! कन्यक! ग्राज तू मुक्ते एक रात तार दे, मैं तेरी सहायता से बुद्ध होकर, देवताग्रो सहित सारे लोक को ताल्गा। फिर कूद कर कन्थक की पीठ पर सवार हुए। कन्थक गर्दन से ले कर (पूँछ तक) ग्रठारह हाथ लम्बा (ग्रीर) वैसे ही महाकाय, वल-वेग-सम्पन्न धुले शङ्ख-सदृश सर्व-२वेत वर्ण का था। यदि वह हिनहिनाता वा पैर खटखटाता, तो (वह) शब्द सारे नगर में फैल

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>११ द्रोण=धम्मन।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup>यह पुरानी सिहळ भाषा वाली जातक-कथा होगी।

जाता। इसलिए देवताओं ने भ्रपने प्रताप से, ऐसा किया, जिससे कोई उस शब्द को न सूने। उन्होंने हिनहिनाने के शब्द को रोक लिया (ग्रीर) जहाँ जहाँ (घोड़ा) पैर रखता था, वहाँ वहाँ हथेलियाँ रखी। बोधिसत्त्व श्रेष्ठ ग्रदव की पीठ पर सवार हो छन्दक को उसकी पुँछ पकड़वा, श्राधी रात के समय महा-दार के समीप पहुँचे। उस समय राजा ने यह सोच, कि कही बोधिसत्त्व जिस किसी समय नगर-द्वार को खोल कर, (बाहिर) न निकल जाये, दर्दाजे के दोनो कपाटों में से प्रत्येक को एक हजार मनुष्यों द्वारा खलने लायक बनवाया था। बोधिसत्त्व महाबल-सम्पन्न हाथी की गिनती से दस भ्रारव हाथी के बल को धारण करते थे, और पुरुष के हिसाब से एक खरब पुरुषों का बल। उन्होंने सोचा-"यदि द्वार न खुला तो ग्राज मैं कन्थक की पीठ पर बैठे, उसकी पैंछ पकड कर लटके छन्दक के साथ ही, घोडे को जाँघ से दबा कर ग्रठारह हाथ ऊँचे प्राकार को कृद कर पार करूँगा।" छन्दक ने भी सोचा, "यदि द्वार न खुला, तो मैं भ्रायंपुत्र को कन्धे पर बैठा कन्थक को दाहिने हाथ से बगल मे दबा प्राकार फाँद जाऊँगा।" कन्थक ने भी सोचा--"यदि द्वार नही खुला, तो मै श्रपने स्वामी के पीठ पर वैसे ही बैठे, पुँछ पकड़ कर लटकते छन्दक के साथ ही, प्राकार को लांघ जाऊँगा।" यदि द्वार न खुलता, तो तीनो में से प्रत्येक ऊपर सोचे अनुसार करता। लेकिन द्वार में रहने वाले देवता ने द्वार खोल दिया।

उस समय बोधिसत्त्व को (वापिस) लौटाने की इच्छा से, श्राकर, श्राकाश में खड़े हो मार ने कहा—"मार्प (मित्र)! मत निकलो। श्राज से सातवें दिन तुम्हारे लिए चत्र-रत्न प्रकट होगा। दो हजार छोटे द्वीपों सहित चारों महार्द्वापों पर राज्य करोगे। लौटो, मार्प!"

"तुम कौन हो ?"

"मै वश वर्ती हुँ।"

"मार! मैं भी जानूता हूँ कि मेरे लिए चक्र-रत्न प्रकट होगा । लेकिन मुक्ते राज्य से काम नहीं । मैं तो साहस्रिक लोक-धातुत्रों को निनादित कर बुद्ध वर्नुंगा ।"

<sup>&#</sup>x27;कामदेव या शैतान ।

"ग्राज से जब कभी तुम्हारे मन में कामना सम्बन्धी वितर्क, द्रोह सम्बन्धी वितर्क, या हिंसा-सम्बन्धी वितर्क उत्पन्न होगा, तब में तुम्हें समभूंगा।" कह, मार मौका ताकते हुए, छाया की भाँति जरा भी श्रलग न होते हुए, पीछा करने लगा।

बोधिसत्त्व हाथ में ग्राये चक्रवर्ती-राज्य (के प्रति) ग्रपेक्षा रहित हो, उसे थुक की भॉति छोड़ कर, आषाढ़ की पूर्णिमा को उत्तराषाढ़ नक्षत्र में नगर से निकले। (लेकिन) नगर से निकल कर, (उन्हें) फिर नगर देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। चित्त में ऐसा विचार होते ही महापृथ्वी कुम्हार के चक्के की भाँति काँपी, मानो कह रही थी कि 'महापुरुष ! तुने लौट कर देखने का काम (कभी) नहीं किया।' बोधिसत्त्व जहाँ से मुँह फर कर नगर को देखा था, उस भु-प्रदेश में "कन्थक-निवर्तन-चैत्य" का चिन्ह बना वह गन्तव्य-मार्ग की भ्रोर कन्यक का मुँह फर, अत्यन्त सत्कार भ्रीर महानु श्री-सीभाग्य के साथ चले। उस समय देवताओं ने उनके सम्मुख साठ हजार, पीछे साठ हजार, दाहिनी तरफ साठ हजार ग्रौर बाई तरफ़ भी साठ हजार मशाल धारण किये। ग्रन्य देवताभ्रो ने चक्रवालो के द्वार-समूह पर अपरिमित मशालों को धारण किया। स्रीर (भी) दूसरे देवतास्रो तथा नाग, सूपर्ण (=गरुड्) स्रादि (के) दिव्य गन्ध, माला, चूर्ण, धूप से पूजा करते हुए, पारिजात-पूष्प, मन्दार-पूष्प, (की विष्ट से) घने मेघों की वृष्टि के समय (बरसती) धाराग्रों की भाँति, न्नाकाश श्राच्छादित हो गया। उस समय दिव्य सगीत हो रहे थे। चारो भ्रोर श्राठ प्रकार के, साठ प्रकार के श्रड्सठ लाख बाजे बज रहे थे। समुद्र के उदर में मेच-गर्जनकाल की भाँति, युगन्धर की कुक्षि में सागर-निर्घोष काल की भाँति (शब्द) हो रहा था। इस श्री ग्रीर सौभाग्य के साथ जाते हुए, बोधिसत्त्व एक ही रात मे तीन राज्यों को पार कर, तीस योजन की दूरी पर अनोमा नामक नदी के तट पर पहुँचे।

क्या ग्रव्य तीस योजन से ग्रधिक न जा सका ? नहीं, न जा सका ! वह

<sup>&#</sup>x27;शाक्य, कोलिय ग्रीर राम-ग्राम ।

<sup>ै</sup>श्रोमी नदी? जिला गोरखपुर।

(अइव) एक चक्रवाल के अन्दर के घेरे को, पृथ्वी पर पड़े चक्के के घेरे की तरह, मिंदत करते हुए, कोने कोने पर घूम कर, प्रातःकाल के भोजन के समय से पूर्व लौट कर अपने लिए तैयार किये गये भोजन को खा सकता था। लेकिन, उस समय मार्ग आकाश में स्थित देव नाग तथा गरुड़ आदि द्वारा बरसाये गये गन्धमाला आदि से जाँच तक ढका हुआ था। शरीर निकालते निकालते, गन्ध माला के जाल को हटाते हटाते बहुत देर हो गई। इसलिए केवल तीस योजन ही पहुँच सका।

### ३, गीतम का संन्यास

# (१) भिद्ध वेश में

तव बोधिसत्त्व ने नदी के किनारे खड़े हो छन्दक से पूछा— "इस नदी का क्या नाम है ?" "देव ! ग्रनोमा है ।"

"हमारी भी प्रश्नज्या श्रातोमा" होगी।", (सोच) एडी से रगड़ कर घोड़े को इशारा किया। घोड़ा छलाँग मार कर, श्राठ ऋषभे चौड़ी नदी के दूसरे तट पर जा खड़ा हुआ। बोधिसत्त्व ने घोड़े की पीठ से उतर, रुपहले रेशम जैसे (नर्म) वालुका-तट पर खड़े हो, छन्दक को कहा—"सौम्य! छन्दक! तू मेरे श्राभूषणो तथा कन्थक को लेकर जा, में प्रश्नजित होऊँगा।"

"देव ! मै भी प्रश्नजित होऊँगा।"

"तुक्ते प्रब्रज्या नही मिल सकती, लौट जा" तीन बार कह कर, बोधिसत्त्व उसे ग्राभरण ग्रीर कन्थक सौप सोचने लगे :---

''यह मेरं केश श्रमण-भाव ( —संन्यासीपन) के योग्य नही है, श्रीर बोधि-सत्त्व के केश काटने लायक दूसरा कोई नहीं है, इसलिए श्रपने ही ग्राप खड्ग से उन्हें कार्टूं।''

(यह सोच) दाहि हाथ में तलवार ले, बाये हाथ से मौर सहित जूड़े को काट डाला। केश सिर्फ दो अंगुल के होकर, दाहिनी आरे से घूम, सिर मे

<sup>&#</sup>x27;श्रनोमा≔ग्रन् + ग्रवम् = छोटी नही । ै१४० हाथ=१ ऋष्म ।

चिपट गये। फिर जिन्दगी भर, उनका वही परिमाण रहा। मूँछ (-दाढ़ी) भी उनके अनुसार ही हो गई। फिर सिर-दाढ़ी मुँडाने की जरूरत नहीं रही। बोधिसत्त्व ने मौर-सिहत जूड़े को ले, आकाश में फेंक दिया और (सोचा) यदि मैं बुद्ध होऊँ, तो यह आकाश में ठहरे, नहीं तो, भूमि पर गिर पड़े।" वह चूड़ा-मणि बेप्टन योजन भर (ऊपर) जाकर, आकाश में ठहरा। शक देवराज ने दिव्य-दृष्टि से देख, (उसे) उपयुक्त रत्नमय करण्ड में ग्रहण कर त्रयस्त्रिश (स्वर्ग) लोक में चूड़ामणि चैत्य की स्थापना की।

बोधिसत्व (ग्रय-पुर्गल) ने सुगन्धयुक्त मौर को काट कर, ग्राकाश में, फेंक दिया। देवेन्द्र (=सहस्राक्ष) ने, उसे सुवर्ण-करण्ड में ग्रहण कर शिरोधार्य किया।

फिर बोधिसत्त्व ने सोचा—यह काशी के बने वस्त्र भिक्षु के योग्य नहीं है। तब कश्यप बुद्ध के समय के इनके पुराने मित्र घटिकार महाब्रह्मा ने एक बुद्धन्तर बीतने पर भी जरा को अप्राप्त मित्र-भाव के कारण सोचा—आज मेरे मित्र ने महाब्रभिनिष्क्रमण किया है। मैं उसके लिए भिक्षु की ब्रावश्यक-ताएँ (=श्रमण परिष्कार) ने चनूँगा।

"योग में पुक्त भिक्षु के लिए, तीन चीवर, पात्र, उस्तरा, सुई, काय-बन्धन स्रौर पानी छानने का वस्त्र—यह स्राठ (चीजें) होती हैं।"

(उसने) इन म्राठ परिष्कारों को लाकर बोधिसत्त्व की दिया। बोधिसत्त्व ने म्रर्हत-ध्वजा को धारण कर (म्रर्थात्) श्रेष्ठ प्रव्रज्या-वेप को ग्रहण कर छन्दक को प्रेरित किया।

'छन्दक! मेरी बात से माता पिता को आरोग्य कहना।' छन्दक बोधि-सत्त्व की वन्दना तथा प्रदक्षिणा कर चल दिया। लेकिन कन्थक ने बोधिसत्त्व की छन्दक के साथ हुई वात को सुना। ''ग्रव मुक्ते, फिर स्वामी का दर्शन नहीं होगा'' सोच, श्रांख से ग्रोक्तल होने के शोक को न सह सकने के कारण, वह कलेजा फट कर मर गया; ग्रीर त्रयास्त्रिश-भवन में कन्थक नामक देवपुत्र हो उत्पन्न हुग्रा। छन्दक को पहले एक ही शोक था; लेकिन कन्थक की मृत्यु से (ग्रव) दूसरे शोक से (भी) पीड़ित हो (वह) रोता नगर को चला।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> दो बुद्धों के बीच का समय।

# (२) राजगृह में भिन्नाटन

बोधिसत्त्व भी प्रव्रजित हो उसी प्रदेश में, अनुषिया नामक कस्बे के ग्रामों के बाग में, एक सप्ताह प्रव्रज्या सुख में बिता, एक ही दिन में तीस योजन मार्ग पैदल चल कर, राजगृह मे प्रविष्ट हुए। वहाँ प्रविष्ट हो भिक्षा माँगने के लिए निकले। जैसे घनपाल राजगृह मे प्रविष्ट हम्रा हो, जैसे म्रसूरेन्द्र देवनगर मे प्रविष्ट हुम्रा हो, वैसे ही बोधिसत्त्व के रूप को देख कर सारा नगर संक्षुब्य हो गया। राज-पुरुषो ने जाकर राजा से कहा--- 'दिव ! इस रूप का एक परुष नगर में मधूकरी साँग रहा है। वह देव है या मनुष्य, नाग है या गरुड़, कौन है हम नहीं जानते ?" राजा ने महल के ऊपर खडे ही महापुरुप को देख आरचर्या-न्वित हो, (ग्रपने) आदिमयो को आज्ञा दी-जाओ ! देखो ! यदि अमनप्य होगा, तो नगर से निकल कर अन्तर्धान हो जायगा। यदि देवता होगा, तो म्राकाश से चला जायगा, यदि नाग होगा तो पृथ्वी में डुबकी लगा कर चला जायगा । यदि मनुष्य होगा, तो जो भिक्षा मिली है, उसे खायेगा ।" महापुरुष ने मिश्रित भोजन को संग्रह कर, 'इतना मेरे लिए पर्याप्त होगा' जान, प्रविष्ट हुए द्वार से ही (बाहर) निकल, **पाण्डव-पर्वत** की छाया मे पूरव-मुँह बैठ, भोजन करना श्रारम्भ किया। उस समय उनके श्रॉत उलट कर मुँह से निकलते जैसे मालूम हुए। तब इस जन्म मे, इससे पूर्व ऐसा भोजन श्रॉख से भी न देखा होने से, उस प्रतिकूल भोजन से दु.खित हुए ग्रुपने ग्रापको, ग्रुपने ग्राप ही यों समभाया---

"सिद्धार्थं! तू अन्न-पान सुलभ कुल में तीन वर्ष के (पुराने) सुगन्धित चावल का भोजन किये जाने वाले स्थान में पैदा होकर भी, गुदरीधारी (भिक्षु) को देख कर (सोचता था)—िक मैं भी कब इसी तरह (भिक्षु) बन कर भिक्षा माँग भोजन कहँगा? क्या वह भी समय होगा?—और यही सोच घर से निकला था। अब यह क्या कर रहा है?" इस प्रकार अपने ही अपने आपको समभा कर निविकार हाँ भोजन किया। राज-पुरुषों ने उस वृत्तान्त को देख, जाकर राजा से कहा। राजा ने दूत की बात सुन, नगर से शीघ्र निकल, बोधि-

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> वर्तमान रत्नगिरि या रत्नकूट ।

सत्त्व के पास जा, उनकी चर्या से ही प्रसन्न हो बोधिसत्त्व को (ग्रपने) सभी ऐक्वर्य ग्रपंण किये। बोधिसत्त्व ने कहा—"महाराज! मुक्ते न वस्तु-कामना है, न भोग-कामना। मैंने महान् बुद्ध-ज्ञान (=ग्राभिसंबोधित) की प्राप्ति के लिए गृह-त्याग (=ग्राभिनिष्क्रमण) किया है। राजा के बहुत तरह से प्रार्थना करने पर भी, उसका चित्त ग्राकृष्ट न कर सकने पर, कहा—ग्रच्छा! तुम निश्चय से बुद्ध होगे। बुद्ध होने पर पहले पहल हमारे राज्य में ग्राना।" यह यहाँ सक्षेप में है। विस्तार "प्रबज्या का वर्णन करता हूँ, जिस प्रकार चक्षुमान् प्रव्रजित हुए" (इस प्रकार ग्रारम्भ होने वाले) प्रवज्या-सूत्र को अट्ठकथा के साथ प्रवज्या सुत्र में देख कर जानना चाहिए।

#### (३) तपस्या

बोधिसत्त्व ने भी राजा को वचन दे, कमशः विचरण करते हुए, आलार कालाम तथा उद्दक राम-पुत्र के पास पहुँच समाधि (=समापत्ति) सीखी। फिर यह (समाधि) ज्ञान (=बोध) का रास्ता नहीं है, (सोच) उस समाधि भावना को अपर्याप्त समक, देवताओं सहित सभी लोकों को अपना बल वीयं दिखाने के लिए महान् प्रयत्न में लगने की इच्छा से, उरवेला में पहुँच— ''यह भूमि-भाग (=प्रदेश) रमणीय हैं'' सोच, वहाँ रह महा-प्रयत्न करने लगे।

कौण्डिन्य ग्रादि पाँच परिक्राजक भी, गाँव, शहर, राजधानी मे भिक्षा-चरण करते, बोधिसत्त्व के पास वहाँ पहुँचे। 'ग्रब बुद्ध होगे, ग्रव बुद्ध होंगे' इस ग्राचा से, वह उनके छः वर्ष तक महा-प्रयत्न करने के समय, ग्राश्रम की भाडू-बर्दारी ग्रादि सेवाग्रों को करते, बोधिसत्त्व के पास रहे।

बोधिसत्त्व भी 'ग्रन्तिम दर्जे की दुष्कर-किया करूँगा' सोच (एक) तिल तण्डुलादि से भी काल-क्षेप करने लगे। (ग्रागे चल कर) ग्राहार ग्रहण करना सर्वथा छोड़ दिया। देवताग्रों ने रोम कूपों द्वारा (उनके शरीर में) भ्रोज डाला। (तो भी) ग्राहार के बिना बहुत दुवले होकर, उनका कनक-वर्ण शरीर काला पड़ गया। (शरीर में विद्यमान) महापुरुषों के बत्तीस-लक्षण छिप गये।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> सुत्त-निपात, मार-वग्ग ।

एक बार स्वास-रहित घ्यान करते समय, काय क्लेश से बहुत ही पीड़ित (एवं) बेहोश हो टहलने के चबूतरे (चंकमण-भूमि) पर गिर पड़े। तब कुछ देव-ताग्नों ने कहा, 'श्रमण गौतम मर गये।' कुछ ने कहा 'ग्रर्हत-व्यक्ति का विहरण (चचर्या) ऐसा ही होता है।'' तब जिन (देवताग्नों) का विचार था कि (श्रमण गौतम) मर गये, उन्होंने जाकर राजा शुद्धोदन से कहा—''तुम्हारा पुत्र मर गया।''

मेरे पुत्र ने 'बुढ़' होने के पश्चात् शरीर छोड़ा स्रथवा 'बुढ़' होने से पूर्व ही शरीर छोड़ दिया ?''

"'वृद्ध' व हो सका। प्रयत्न-भूमि में, (प्रयत्न करते हुए ही) गिर कर मर गया।"

यह सुन कर राजा ने (इस बात का) विरोध किया—"मैं इसमें विश्वास नहीं करता। 'बुद्ध' हुए बिना मेरे पुत्र की मृत्यु होने वाली नहीं।"

राजा ने किस लिए विश्वास नहीं किया ? तपस्वी काल देवल के वन्दना करने के दिन तथा जम्बू-वृक्ष के नीचे अलौकिक घटनाएँ देखे रहने के कारण। होश में भ्राकर, बोधिसत्त्व के उठ बैठने पर, उन देवताश्रो ने फिर महाराज शुद्धोदन को जाकर कहा—"महाराज! तुम्हारा पुत्र सकुशल है।" राजा ने कहा—"हाँ! मैं अपने पुत्र के जीवित रहने की बात जानता हूँ।" महासत्त्व की छः वर्ष की दुष्कर तपस्या ग्राकाश में गाँठ बाँधने के समान (निष्फल) हुई। तब उन्होंने सोचा-"यह दुष्कर तपस्या बुद्धत्त्व-प्राप्ति का मार्ग नही है।" (इसलिए) स्थूल म्राहार ग्रहण करने के लिए ग्रामों तथा नगरों में भिक्षाटन कर, भोजन करना श्रारम्भ कर दिया। (शरीर के) बत्तीस महापुरुष-लक्षण (फिर) स्वाभाविक अवस्था मे आ गये। शरीर फिर सुवर्ण-वर्ण हो गया। पच वर्गीय भिक्षुत्रों ने सोचा-छः वर्ष तक दुष्कर तपस्या करके भी यह सर्व-ज्ञता को प्राप्त नहीं कर सका, अब ग्रामादि मे भिक्षा माँग कर स्थूल श्राहार ग्रहण करता हुमा तो यह क्या ही कर सकेगा? यह लालची है। तपस्या के मार्ग से भ्रष्ट है। जैसे शिर से नहाने की इच्छा रखने वाले के लिए ग्रोस-बुँद की ग्रोर ताकना (निष्फल) है, वैसे ही हमारा इसकी ग्रोर ताकना (=ग्राज्ञा रखना) है। इससे हमारा क्या मतलब (सिधेगा)? ऐसा सोच महापुरुष

को छोड़, ग्रपने ग्रपने पात्र चीवर ले, ग्रठारह योजन चल कर ऋषिपतन पहुँचे।

# (४) सुजाता की खीर

उस समय उरुवेला (प्रदेश) के सेनानी नामक कस्बे मे, सेनानी कूट्मवी के घर मे उत्पन्न सुजाता नाम की कन्या ने तरुणी (वयस-प्राप्त) होने पर, एक बरगद के वक्ष से सूख सूख रक्खी थी (=प्रार्थना की थी)-"यदि समान जाति के कूल-घर मे जा, पहले ही गर्भ में पुत्र लाभ करूँगी, तो प्रति वर्ष एक लाख के खर्च से तेरी पूजा (=बिल कर्म) करूँगी" उसकी वह प्रार्थना पूरी हुई। महासत्व (=महापुरुष) की दूष्कर तपश्चर्या का छठा वर्ष पुरा होने पर, वैशाख पुणिमा के दिन बलि-कर्म करने की इच्छा से, उसने पहले हजार गायों को यष्टि-मध् (=जेठी मध्) के बन मे चरवा कर, उनका दूध दूसरी पाँच सौ गायों को पिलवाया। (फिर) उनका दूध ढाई सौ गायों को; इस तरह (एक का दूध दूसरे को पिलाते ) १६ गायो का दूध आठ गायों को पिलवाया । इस प्रकार दूध का गाढ़ापन, मधुरता, श्रीर श्रोज (बढ़ाने के लिए) उसने क्षीर-परिवर्तन किया। उसने वैशाख-पूर्णिमा के प्रातः ही बलि-कर्म करने की इच्छा से भिन-सार को उठ कर, उन म्राठ गायों को दहवाया। बछड़ों ने गौबों के थनों को मुँह नही लगाया। थनों के पास नवीन बरतन के लाते ही, क्षीर-धारा ग्रपने म्राप ही निकलने लगी। उस माश्चर्य को देख, सूजाता ने, मपने ही हाथ से दूध को लेकर, नवीन बरतन में डाल, अपने ही हाथ से आग जला (खीर) पकाना श्रारम्भ किया। उस खीर के पकते समय, (उसमें) बडे बड़े बलबले उठ कर दक्षिण की ग्रोर (हो) संचार करते थे। एक बुलबुला भी बाहर नहीं गिरता था। चूल्हे से जरा सा भी धुर्यां नहीं उठता था। उस समय चारों लोकपालों ने स्राकर चुल्हे पर पहरा देना शुरू किया। महाब्रह्मा ने छत्र धारण किया। शक (=इन्द्र) ने ईंघन ला ला ग्राग जलाई। देवताग्रों ने दो सहस्र द्वीप परि-वारों ग्रीर चारों महाद्वीपों के देवताग्रों ग्रीर मनुष्यों के योग्य ग्रोज, श्रपने देव-प्रताप से, डण्डे पर लगे हुए मध्-छत्ते को निचोड़ कर मधु ग्रहण करने की तरह,

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> सारनाथ (B. N. W. RY), जि० बनारस ।

एकत्र कर उसमें डाला। श्रीर समय पर देवता श्रोज को कौल, कौल (=कवल) में डालते हैं। लेकिन सम्बुद्धत्व-प्राप्ति के दिन श्रीर परिनिर्वाण के दिन ऊरवसी (=देगची) में ही उँडेल देते हैं।

एक ही दिन में ग्रनेक ग्राहचर्यों को प्रकट हुगा देख, सुजाता ने (ग्रपनी) पूर्णा (नाम की) दासी को कहा—''श्रम्मा पूर्णे! ग्राज हमारे देवता बहुत ही प्रसन्न है। मेंने इससे पहले, इतने समय तक (कभी) इस प्रकार का ग्राहचर्य नहीं देखा। जल्दी से जाकर देवस्थान को साफ़ करों" ''श्राय्यें! ग्रच्छां" कह उसके वचन को ग्रहण कर, वह जल्दी जल्दी वृक्ष के नीचे पहुँची। बोधिसत्त्व भीं, उस रात को पाँच महास्वप्न देख, ''श्राज में नि सशय बुद्ध होऊँगा'' निश्चय कर उस रात के बीतने पर, शौच ग्रादि से निवृत्त हो, भिक्षा-काल की प्रतीक्षा करते हुए, प्रात काल ही ग्राकर, ग्रपनी प्रभा से सारे वृक्ष को प्रकाशित करते हुए, उस वृक्ष के नीचे बैठे। पूर्णा ने ग्राकर देखा कि बोधिसत्त्व वृक्ष के नीचे बैठे हैं ग्रौर पूर्व की ग्रोर ताक रहे हैं। उनके गरीर से निकलने वाली प्रभा के कारण सारा वृक्ष प्रकाशित हैं। (यह) देख कर उसने सोचा—''श्राज हमारे देवता वृक्ष से उतर कर ग्रपने ही हाथ से बिल ग्रहण करने को बैठे हैं' (इसलिए) उद्दिग्न हो, उसने बहुत जल्दी से यह (बात) जाकर सुजाता से कही।

सुजाता ने उसकी बात को सुन कर प्रसन्न हो, "ब्राज से तू मेरी ज्येष्ठ-पुत्री बन कर रह" कह, (श्रपनी) लड़की के योग्य सब ब्राभरण ब्रादि उसको दिये।

'बुद्धत्व प्राप्ति के दिन लाख के मूत्य का सुवर्ण-थाल मिलना चाहिए' इसलिए (सुजाता ने खीर) को मोने की थाल में डालने का विचार कर, लाख के मूल्य का मोने का थाल मँगवा कर, उसमें खीर डालने की इच्छा से पके बरतन पर ध्यान दिया। पद्म-पुष्प में रक्खे पानी की तरह, सारी खीर उलट कर, थाल में आ पड़ी। और वह (खीर) ठीक एक थाल भर ही हुई। वह उस सुवर्ण-थाल को दूसरे सुवर्ण-थाल से ढक, कपड़े से बाँध, अपने को सब अलकारों से अलकृत कर, थाल को अपूने सिर पर रख, बड़े वैभव के साथ न्यग्रोध-वृक्ष के नीचे गई और बोधिसत्त्व को देख बहुत ही सन्तुष्ट हो, (उन्हे) वृक्ष का देवता समभ, (प्रथम) दिखाई पड़ने की जगह में ही (गौरवार्थ) भुक भुक कर जा, सिर से थाल को उतार कर खोला। फिर सोने की भारी में सुगन्वित पुष्पों से सुवासित जल ले, बोधिसत्त्व के पास जा खड़ी हुई। घटिकार महाब्रह्मा द्वारा

दिया गया मिट्टी का पात्र (=भिक्षा पात्र) इतने समय तक बराबर बोधिसत्त्व के पास रहा, लेकिन इस समय वह अदृश्य हो गया। बोधिसत्त्व ने पात्र को न देख कर, दाहिने हाथ को फैला जल ग्रहण किया। सुजाता ने पात्रसहित खीर को महापुरुष के हाथ मे अपंण किया। महापुरुष ने सुजाता की ओर देखा। उसने सकेत से जान कर—"आर्य! मैंने तुम्हे यह प्रदान किया, इसे ग्रहण कर यथारुचि पधारिये" कह, वन्दना कर (फिर) "जैसा मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ, वैसे ही तुम्हारा भी पूरा हो" कह, लाख (मुद्रा) के मूल्य के उस सुवर्ण थाल को लिये पूरानी पत्तल की भाँति जरा भी ख्याल न कर चल दी।

बोधिसत्त्व न्यग्रोध के नीचे बैठे हुए स्थान से उठ, वृक्ष की प्रदक्षिणा कर, थाल को ले, नेरञ्जरा के तीर पर गये। वहाँ लाखों बोधिसत्त्वों के बुद्धत्व-प्राप्ति के दिन, उतर कर नहाने योग्य, सुप्रतिष्ठित तीर्थ है; वहाँ किनारे पर थाल को रख कर, उतर नहा कर भ्रनेक लाख बुद्धों का पहरावा म्रईत-ध्वजा (=चीवर) पहन कर, पूर्व दिशा की स्रोर मुँह कर बैठ, एक (ही) बीज वाले पके ताल-फल के प्रमाण के, उनचास कवल (पिण्ड) करके, उस समस्त निर्जल मधुर-खीर का भोजन किया। यही भ्राहार बुद्धत्व-प्राप्ति होने पर, बोधि-मण्ड में सात-सप्ताह तक बैठे रहने के समय, उनचास दिन का आहार हुआ। इतने समय तक न दूसरा श्राहार किया, न नहाया, न मुँह घोया, न (भ्रन्य) धारीरिक कृत्य किए। (इन सप्ताहों को) ध्यान-सुख, मार्ग (-लाभ) सुख तथा फल (=दु.ख-क्षय) सुख में ही बिताया। हाँ, उस खीर की खा, सीने के थाल को ले, "यदि मैं बुद्ध हो सकुँ, तो यह थाल पानी के स्रोत की तरफ़ चले; यदि न हो सकूँ तो नीचे की स्रोर जाये" कह कर, (नदी मे) फेक दिया। वह थाल धार चीर कर, नदी के बीच जा, बीचों बीच ही वेगवान घोड़े की तरह, ग्रस्सी हाथ (की दूरी) तक स्रोत से उलटा चला श्रीर एक गढ़े में डूब कर, काल नाग राज के भवन मे जा, तीनों बुद्धों के उपयोग किये थालों से टकरा कर छन-छन (किल-किल) शब्द करता हुमा, उन सब थालों के नीचे जाकर बैठ गया। काल-नाग-राजा उस शब्द को सुन कर, "कल (भी) एक बुद्ध उत्पन्न हुमाथा, म्राज फिर एक बृद्ध उन्पन्न हुमा है" (सोच) म्रनेक सौ क्लोकों से प्रशंसा करता रहा। उस (नाग-राज) को पृथ्वी का एक योजन तीन गव्यृति मोटा (?) हो जाने का समय 'श्राज' या 'कल' की तरह ही था।

बोधिसत्त्व भी नदी तीर के सुपूज्यित शाल बन में दिन बिता कर, शाम को डंठल से फुलो के गिरने के समय, देवताग्रों द्वारा ग्रलंकृत, ग्राठ ऋषभ चौड़े मार्ग से, सिंह-गति से बोधि-वृक्ष के पास गए। नाग- यक्ष, गरुड़ श्रादि ने दिव्य गन्य तथा पुष्पों से पूजा की। दिव्य संगीत का गायन किया। दस सहस्र लोक सर्वत्र स्गन्धित किये। एक समान माला (श्रलंकृत) एक समान 'साध् साध्' के शब्द से गुंजिन हुई। उस समय, सामने से घास लिये ब्राते हुए सोत्थिय नामक घास काटने वाले ने, महापुरुष के ग्राकार को देख कर, उन्हें ग्राठ मुट्ठी तुण दिया। बोधिसत्त्व तुण ले, बोधिमण्ड पर चढ़ दक्षिण-दिशा मे उत्तर की ग्रोर मृंह करके खडे हए। उस समय दक्षिण चक्रवाल दब कर, मानो ग्रवीचि (नरक) तक नीचे चला गया; उत्तर-चक्रवाल ऊपर उठ कर, मानों भवाग्र तक ऊपर चला गया। "मालुम होना है, यहाँ सम्बुद्धत्व नहीं प्राप्त होगा" सोच, बोधिसत्त्व प्रदक्षिणा करते हुए, पश्चिम दिशा की ग्रोर जा पूर्व की ग्रोर मुँह करके खड़े हुए। तब पश्चिम चक्रवाल दब कर, मानों अवीचि (नरक) तक नीचे चला गया। पूर्व-चक्रवाल ऊपर उठ कर, मानों भवाग्र तक ऊपर चला गया। वह जहाँ जहाँ जाकर ठहरे, वहाँ वहाँ नेमियों को लम्बे करके, नाभी के महारे लिटाये हुए, शकट के पहिए के सद्श महापृथ्वी ऊँची नीची हो उठी। ''मालूम होता है, यहाँ भी बोधि (=ज्ञान) की प्राप्ति नहीं होगी'' मोच, बोधि-सस्व प्रदक्षिणा करते उत्तर दिशा की स्रोर जा दक्षिण की स्रोर मुँह कर खड़े हुए । तब उत्तर का चक्रवाल दव कर, मानो अवीचि (नरक) तक नीचे चला गया, दक्षिण चक्रवाल ऊपर उठ कर, मानो भवाग्र (लोक) तक ऊपर उठ गया। मालूम होता है, यह भी बुद्धत्व-प्राप्ति का स्थान न होगा" सोच, बोधिसत्त्व प्रद-क्षिणा करने पूर्व दिशा की श्रोर जा, पश्चिम की ग्रोर मुंह करके खड़े हुए। पूर्व-दिशा, सभी बुद्धों के बैठने का स्थान है इसलिए न हिलती है, न काँपती है। ''यह सभी बुद्धों से भ्रपरित्यक्त स्थान है, (यही) दुःख-पञ्जर के विघ्वंसन का स्थान हैं"--जान, (बोधिक्सूत्त्व ने) उन कुशो के छोरों को पकड़ कर हिलाया। उसी समय चौदह हाथ का श्रासन बन गया; श्रीर वह तृण ऐसे (सुन्दर) रूप से वैठ गये, जैसे (सुन्दर)रूप से कोई चतुर चित्रकार ग्रथवा शिल्प (पोत्थ)-कार चित्रित नहीं कर सँकता। बोधिसत्त्व ने बोधिवृक्ष को भी पीठ की ग्रोर करके, दृढ़-चित्त हो निश्चय किया-"चाहे मेरा चमड़ा, नसें, हड़ी ही क्यों न

बाकी रह जायें; (ग्रीर) शरीर-मांस, रक्त सूख जाये, तो भी यथार्थ ज्ञान को प्राप्त किये बिना इस ग्रासन को नहीं छोड़ूँगा" ग्रीर सौ बिजलियों के गिरने से भी न टूटने वाले ग्रपराजित ग्रासन लगा बैठ गये।

#### (५) मार पराजय

उस समय मार देव-पुत्र ने सोचा--"सिद्धार्थ-कुमार मेरे प्रधिकार से वाहिर निकलना चाहता है, इसे नही जाने दूँगा"---ग्रीर ग्रपनी सेना के पास जा, यह बात कह, घोषणा करवा कर, अपनी सेना से निकल पडा। मार के आगे की और वह सेना बारह योजन तक; दाई और बाई ओर भी बारह बारह योजन तक; (लेकिन) पीछे की ग्रोर चकवाल के ग्रन्त तक फैली हुई थी। श्रासमान की श्रोर नौ योजन तक ऊँची थी। जय-घोप करने पर (उसका) जय-बोध एक हजार योजन दूर से भी पृथ्वी के फटने के शब्द की भाँति सुनाई देता था। तब मार देव-पुत्र ने डेढ़ सौ योजन के गिरिमेखल नामक हाथी पर चढ़ कर, सहस्रवाह से नाना प्रकार के आयुधों को ग्रहण किया। मार-सेना के बाकी लोगों में से भी, किसी दो ने एक प्रकार के हथियार नही लिये। वे सब नाना प्रकार के रंग तथा मुख वाले बन कर बोधिसत्त्व को डराते हुए श्राये। उस समय दस सहस्र चक्रवालो के देवता महासत्त्व की स्तुति करते रहे । देवेन्द्र शक ग्रपने विजयोत्तर-शङ्क को फुँकता रहा। वह शङ्क एक सौ बीस हाथ का था। एक बार फैंक देने से चार महीने तक बज कर नि शब्द होता था। महाकाल नाग-राजा शेष सौ श्लोकों से गुणगान कर रहा था। महाब्रह्मा श्वेत छत्र लिये खड़ा था। (लेकिन) मार-सेना के बोधि-मण्ड तक पहुँचते पहुँचते (देव-सेना) में (से) एक भी खड़ा न रह सका; (सभी) सामने आते ही भाग गये।

काल-नाग-राज पृथ्वी में अन्तर्धान हो कर, पाँच सौ योजन वाले अपने मञ्जेरिक नाग-भवन में जा, दोनों हाथों से मुँह को ढँक, लेट रहा। शक्त विजयो-त्तर-शक्क को पीठ पर रख कर चक्रवाल के प्रधान द्वार पर जा खड़ा हुआ। महाब्रह्मा श्वेत छत्र को चक्रवाल के सिरे पर रख (अपने आप) ब्रह्म-लोक को भाग गया। एक भी देवता न ठहर सका। महा-पुष्प अकेले ही बैठे रहे। मार ने भी अपने अनुचरों से कहा—"तात! शुद्धोदन-पुत्र सिद्धार्थ के समान दूसरा (कोई) वीर नहीं हैं। हम सामने से इससे युद्ध नहीं कर सकेंगे (इसलिए) पीछे से चल कर करें।" महापुरुष ने भी सब देवताओं के भाग जाने के कारण तीनों दिशाओं को खाली देखा। फिर उत्तर-दिशा की खोर से मार-सेना को आगे बढ़ते देख—"यह इतने लोग मेरे अकेले के विरुद्ध इतने प्रयत्नशील हैं। आज यहाँ माता, पिता, भाई या दूसरा कोई सम्बन्धी नही है। मेरी दस पार-मिताएँ ही चिरकाल से परिशोषित मेरे परिजन के समान है। इसलिए इन पारमिताओं को ही ढाल बना कर, (इस) पारमिता-शस्त्र को ही चला कर, मुक्ते यह सेना-समूह विध्वंस करना होगा।" (यह सोच) दस पारमिताओं का स्मरण करते हुए बैठे रहे।

तब मार देव-पुत्र ने सिद्धार्थ को भगाने की इच्छा से स्रॉधी उत्पन्न की। तत्काल (उसी क्षण) पूर्व, पश्चिम से भभावात उठ कर, ग्रर्थ-योजन, (योजन), दो योजन और तीन योजन तक के पर्वत-शिखरों को उखाड़ती, वृक्षों को उन्मलन करती, चारो श्रोर ग्राम-नगरो को चूर्ण विचुर्ण करती श्रागे बढ़ी । कितु महापुरुष के पुण्य-तेज से उसकी प्रचडता बांधिसत्त्व के पास पहुँचते पहुँचते (इतनी निर्वल हो गई कि) उनके चीवर का कोना भी न हिला सकी। तब पानी में दुवाने की इच्छा से उसने भयकर महा-वर्षा शुरू की। उसके दिव्य वल से ऊपर सी (फिर) हजार तहो वाले वादल बरसने लगे। वर्षा की धाराम्रो के जोर से पृथ्वी में छेद पड़ गये। बन-वृक्षों की ऊपरी चोटियों तक वाढ़ या गई, तो भी, (वह) महासत्त्व के चीवरो को स्रोस की बुँदों के समान भी न भिगो सका। उसके बाद पत्थरो की वर्षा की। बड़े बड़े धुन्नाँ-धार जलते यह-कते पर्वत-शिखर श्राकाश-मार्ग से ग्राये, लेकिन बोधिसत्त्व के पास पहुँच कर दिव्य-पुष्पों के गुच्छे वन गये। उसके बाद श्रायुध-वर्षा श्रारम्भ की। एक धार, द्विधार, ग्रसि (:=तलवार), शक्ति, तीर श्रादि प्रज्वलित ग्रायुध ग्राकारा मार्ग से म्राने लगे; (लेकिन) बोधिसत्त्व के पास पहुँच कर (वह भी) दिव्य-पुष्प बन गये। उसके वाद प्रङ्गारो की वर्षा की। लाल लाल रंग के प्रङ्गार श्राकाश से वरसने लगे; (लेकिन) बोधिसत्त्व के पैरों पर वह दिव्य-फूल वन कर बिखर गये। उसके बाद राख की वर्षा की। श्रत्यन्त उष्ण श्रग्निचुण म्राकाश से वरसने लगा, (लेकिन) डोघिसत्त्व के चरणों पर वह चन्दन-चर्ण बन कर गिर पडा। तब रेत की वर्षा की। घुंघवाती, प्रज्वलित, ग्रति सूक्ष्म बालुका भ्राकाश से बरसने लगी, (लेकिन) बोविसत्त्व के चरणों पर वह दिव्य- पुष्प बन गिर पड़ी । तब कीचड़ की वर्षा की । घुंषवाता प्रज्वित कीचड़ आकाश से बरसने लगा; (लेकिन) बोधिसत्त्व के पैरों पर वह दिव्य-लेप बन गिर पड़ा । तब मार देव-पुत्र ने कुमार को भगाने की इच्छा से अन्धकार कर दिया । वह अन्धकार चारों तरह से धनघोर अन्धकार था, तो (भी) बोधिसत्त्व के पास पहुँच, सुर्य प्रभा से विनष्ट अँधेरे की भाँति अन्तर्धान हो गया ।

इस प्रकार मार जब वायु, वर्षा, पाषाण, हथियार, घधकती राख, वालू, कीचड, अन्धकार की वर्षा से (भी) बोधिसत्त्व को न भगा सका तो (प्रपनी परिषद् से बोला)—"भणे! क्या खड़े हो। इस कुमार को पकड़ो, मारो, भगाओ" और इस प्रकार परिषद् को आज्ञा देकर, अपने आप गिरिमेखल हाथी के कन्धे पर बैठ, (अपने) चक्र को ले, बोधिसत्त्व के पास पहुँच कर बोला—"सिद्धार्थ! इस आसन से उठ, यह (आसन) तेरे लिए नहीं, मेरे लिए हैं।" महासत्त्व ने उसके वचन को सुन कर कहा—"मार! तू ने न दस पारिमताएँ प्री की, न उपपारिमताएँ, न परमार्थ-पारिमताएँ ही, न तूने पाँच महात्याग ही किये, न आतिहित न लोक-हित काम किये, न ज्ञान का आचरण किया। यह आसन तेरे लिए नहीं, मेरे ही लिए हैं।"

मार अपने कोध के वेग को न रोक सका; भौर उसने महापुरुष पर चक्र चलाया। महापुरुष ने (अपनी) दस पारिमताओं का स्मरण किया; और उनके ऊपर, वे आयुध फूलों का चँदवा बन कर ठहर गये। यह वही तेज चक्र था, जिसे यदि और दिनों, मार कुद्ध होकर फेकता तो एक ठोस पाषाण-स्तम्भ को बाँमों के कड़ीर की तरह खंड खंड कर देता। जब वह बोधिसत्त्व के लिए मालाओं का चँदवा बन गया, तब बाकी मार-परिषद् ने आसन से भगाने के लिए बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएँ फेंकी। वह पत्थर की शिलाएँ भी, दस पारिमताओं का स्मरण करते ही महापुरुष के पास था कर, पुष्प मालाएं बन कर, पृथ्वी पर गिर पड़ी।

चक्रवाल के किनारे पर खडे देवता-गण गर्दन पसार पसार सिर उठा उठा कर देख रहे थे। "भो! सिद्धार्थ-कुमार का सुन्दर स्वरूप नष्ट हो गया। अब वह क्या करेगा?" 'पारिमताओं को पूरा करने वाले बोधिसत्त्वों के बुद्धत्व-प्राप्ति के दिन (जो) भ्रासन प्राप्त होता है, वह मेरे लिए ही हैं कहने वाले मार से महापुरुप ने पूछा, "मार! तेरे दान देने का कौन साक्षी हैं?" मार ने मार-सेना की श्रोर हाथ पसार कर कहा—"यह इतने जने साक्षी हैं।" उस समय "में साक्षी हूँ" 'में साक्षी हूँँ कह कर मार-परिषद् ने जो शब्द किया, वह पृथ्वी के फटने के शब्द के समान था। तब मार ने महापुरुव से पूछा—'सिद्धार्थ! तूने दान दिया है, इसका कौन साक्षी है?' महापुरुव ने कहा, ''तेरे दान देने के साक्षी तो जीवित-प्राणी (=सचे-तन) है लेकिन इस स्थान पर मेरे दान (दिये) का कोई जीवित साक्षी नहीं। दूमरे जन्मों में दिये दान (की बात) रहने दे। वेस्सन्तर-जन्म के समय मेरे द्वारा सात सप्ताह दिये गये दान की यह श्रचेतन ठोस महापृथ्वी भी माक्षिणी है, (श्रीर फिर) चीवर के भीतर से दाहिने हाथ को निकाल, ''बेस्सन्तर-जन्म के समय मेरे द्वारा सात सप्ताह तक दिये गये दान की तू साक्षिणी है वा नहीं?'' कह, महापृथ्वी की श्रोर हाथ लटकाया। महापृथ्वी ने ''मै तेरी तब की साक्षिणी हूँं', (इस प्रकार) सी वाणी से, सहस्र वाणी से, नाख वाणी से, मार-बल को तितर-बितर करते हुए महा-नाद किया।

तब मार ने 'सिद्धार्थ ! तूने महादान दिया, उत्तम दान दिया है' कहा। वेस्सन्तर के दान पर विचार करते करते डेढ़ सौ योजन के शरीर वाले गिरिमे-खल हार्था ने (दोनो) घुटने टेक दिये। मार-सेना दिशाग्रो विदिशाग्रो की ग्रोर भाग निकली। एक मार्ग से दो जनों का जाना नहीं हुआ। वे शिर के शाभरण तथा पहने वस्त्रों को छोड़, जिधर मुँह समाया, उधर ही भाग निकले।

देव-गण ने भागती हुई मार-सेना को देख सोचा—'मार की पराजय हुई, सिद्धार्थ-कुमार विजयी हुए। (ग्राग्रो हम चलकर) विजयी की पूजा करे।' फिर नागो ने नागो को, गरुड़ों ने गरुड़ों को, देवताग्रों ने देवताग्रों को, ब्रह्माग्रों ने ब्रह्माग्रों को (सन्देश) भेजा ग्रीर हाथ मे गन्ध माला ले, महापुरुष के पास, बोधि ग्रासन के पास पहुँचे। इस प्रकार उनके वहाँ पहुँचने पर .—

उस समय प्रमुदित हो नाग-गण ने, "यह श्रीमान् बुद्ध की जय (हुई) ग्रीर पापी मार पराजित हुग्नू।" (कह) बोधिमण्ड में महिंब की विजय उद्घोषित की।

उस समय प्रसन्न हो गरुड़ ने "यह श्रीमान् बुद्ध की जय (हुई), ग्रौर पापी मार पराजित हुन्ना" (कह) बोधिमण्ड में महर्षि की विजय उद्योषित की ।

उस समय ग्रानित्ति हो देव-गण ने "यह श्रीमान् बुद्ध की जय (हुई) ग्रोर पापी मार पराजित हुन्ना" (कह) बोधिमण्ड में महर्षि की विजय उद्घोषित की। उस समय द्यानित्त हो बहााओं ने "यह श्रीमान् बुद्ध की जय (हुई) भौर पापी मार पराजित हुआ" (कह) बोधिमण्ड में स्थिर-चित्त (बुद्ध) की विजय उव्घोषित की।

शेष दस हजार चक्रवालों के देवता, माला-गन्ध-विलेपन से पूजा कर, नाना प्रकार की स्तुतियाँ करने लगे।

#### (६) बुद्ध-पद का लाभ

इस प्रकार महापुरुष ने सूर्य के रहते रहते मार-सेना को परास्त किया। चीवर के ऊपर, गिरते हुए, बोधिवृक्ष के म्रंकुर गिर रहे थे; जान पड़ता था, लाल मूंगों की (वर्षा से उनकी) पूजा हो रही है।

प्रथम याम में उन्हे पूर्व-जन्मों का ज्ञान हुआ; दूसरे याम मे दिव्य-चक्षु विशुद्ध हुआ; और श्रन्तिम याम में उन्होंने प्रतीत्य-समुत्याद का साक्षात्कार किया।

सो उनके बारह-पदों के प्रत्यय-स्वरूप (प्रतीत्य-समृत्पाद) को ग्रावर्त-विवर्त की दृष्टि से, सीघे (=-ग्रनुलोम) उलटे (=-प्रतिलोम), विचार करते हुए, दस सहस्र लोक-धातु (=-ब्रह्माण्ड), पानी की सतह तक, बारह बार काँपी।

महापुरुष ने दस सहस्र लोक-धातुम्रों को उम्नादित कर, दिन की लाली फटते समय बुद्धत्त्व (=सर्वज्ञता) का साक्षात्कार किया। उस समय, सारे दस सहस्र लोक-धातु सु-अलकृत थे। पूर्व चक्रवाल के छोर पर ध्वजाएँ फहरा रही थी। इन पताकाम्रों की प्रभाये पिक्चम चक्र-वाल के छोर तक पहुँच रही थीं। इसी प्रकार पिक्चम चक्र-वाल के छोर पर फहराती (ध्वजाम्रों की प्रभाम्रों से) पूर्व चक्रवाल के छोर (प्रभासित हो रहे थे)। उत्तर चक्रवाल के छोर पर फहराती उत्तेजित ध्वजाये दक्षिण चक्रवाल के छोर को प्रभासित कर रही थीं। दक्षिण-चक्रवाल के छोर पर उड़ाई (पताकाम्रों की प्रभा) उत्तर चक्रवाल के छोर तक पहुँच रही थी। पृथ्वी तल पर उठाई गई ध्वजा पताकायें, ब्रह्म-लोक को छू रही थी; ग्रौर ब्रह्मलोक में उठाई पताकायें पृथ्वी तल पर पहुँच रही थी। दस सहस्र चक्रवाल में फूलदार वृक्षों पर फूल खिल गये, फलदार वृक्ष फलों के भार से लद गये। (वृक्षों के) स्कन्ध में स्कन्ध-कमल खिल गये। शाखाम्रों

<sup>&#</sup>x27; देखो, महा-निदान-सुत्त (दीर्घ-निकाय)।

में शाखा-कपल, लताओं में लता-कमल, धाकाश में लटकने वाले कमल भीर शिला-तल को फोड़ कर ऊपर ऊपर सात सात होकर (खिलने वाले) दण्डक-पुष्प भी (खिल) उठे।

दस सहस्र लोक धातु घुमा कर रक्सी हुई माला के सदृश या सुप्रसारित पुष्प-शय्या के सदृश हो गये थे। चक्रवालों के बीच के श्राठ सहस्र 'लोकान्तर' (जो) पहले सात सूर्यों के प्रकाश से भी प्रकाशित नहीं होते थे; (ग्रव) चारों श्रोर प्रकाश से प्रकाशित (=एको भासा) हो रहे थे। चौरासी हजार योजन गहरा महासमृद्ध मीठे जल वाला हो गया था। निदयों का बहना रक गया। जन्मान्य को रूप दिखाई देने लगा था। जन्म के बहरे शब्द सुनने लगे थे। जन्म के पगु पाँव से (चलने) लग गये थे। (बंदियों की) हथकड़ी, बेड़ी ग्रादि बन्धन टूट कर गिर पड़े। इस प्रकार ग्रनन्त प्रभा-शोभा से पूजित (हो) ग्रनेक प्रकार की ग्रास्चर्यकर घटनाएँ घटित हो रही थी।

तब बुद्ध ने बुद्धत्त्व-ज्ञान का साक्षात् कर, सभी बुद्धों द्वारा कहे गये उदान (प्रीति-वाक्य) को कहा है :—

"दु:खदायी जन्म बार बार लेना पड़ा। मैं संसार में (शरीर रूपी गृह को बनाने वाले) गृह-कारक को पाने की खोज में निष्फल भटकता रहा। लेकिन गृह-कारक ! अब मैंने तुक्ते देख लिया। (ग्रब) तू फिर गृह निर्माण न कर सकेगा। तेरी सब कड़ियाँ टूट गईं, गृह-शिखर बिखर गया। चित्त निर्वाण प्राप्त हो गया; तृष्णा का क्षय देख लिया।"

यह तुषित देवलोक से आरम्भ करके यहाँ बोधिमण्ड मे बुद्धत्त्व ( = सर्व-ज्ञता) प्राप्ति तक की बात 'श्रविदूरे निदान' कही जाती है।

#### ग. सन्तिके निदान

# (१) बोधि-वृत्त के श्रासपास

लेकिन 'सन्तिके निदान' (क्या है) ? "भगवान् आवस्ती में भ्रनाथ

<sup>ं</sup> बलरामपुर से १० मील पर वर्तमान सहेट महेट (जि० गोण्डा, युक्त-प्रान्त)।

पिण्डिक के आराम जैतवन में विहार करते थे"। वैशाली में महाबन की कूटागार शालामें विहार करते थे।" इस प्रकार उन उन स्थानों पर विहार करते समय का वृत्तान्त उन उन स्थानों पर ही मिलता है। जो कुछ इस विषय में कहा गया है, उसे भी आरम्भ से इस प्रकार समभना चाहिए :—

उस उदान (=प्रीति वाक्य) को कह कर (वहाँ) बैठे भगवान् के मन में हुग्रा—"मैं इस (बृद्ध) ग्रासन के लिए चार ग्रसंखेय्य एक लाख कल्प दौड़ता रहा; इसी ग्रासन के लिए मैंने इतने समय तक, ग्रपने ग्रलंकृत सीस को गर्दन से काट कर दिया; सुग्रञ्जित ग्रांखों ग्रीर हृदय-मांस को निकाल कर प्रदान करता रहा; जालिय कुमार सदृश पुत्र, कृष्णाजिना कुमारी सदृश पुत्री माद्रीदेवी सदृश भार्या को दूसरों के दास बनने के लिए दिया। मेरा यह ग्रासन, जय-ग्रासन हैं, श्रेष्ठासन है। यहाँ (इस ग्रासन) पर बैठे मेरे सङ्कल्प पूरे हुए हैं। ग्रभी मैं यहाँ से नहीं उठूँगा" (यह सोच) दसों खरब समापत्तियों (=ध्यानों) मे रत, सप्ताह भर तक वही बैठे रहे। इसीके बारे में कहा है—"भगवान् सप्ताह-भर तक एक ही ग्रासन से विमुक्ति सुख का ग्रानन्द लेते हुए बैठे' रहे।"

तव कुछ देवताओं के मन में ऐसा सन्देह उत्पन्न हुआ, 'सिद्धार्थ कुमार को अभी भी (कुछ योग) करना बाकी हैं। इसीसे वह आसन के मोह को नहीं छोड़ता है।' शास्ता ने देवताओं के संदेह को जान, उसे हटाने के लिए, आकाश में जाकर यमक-प्रातिहार्यं दिखाई। महाबोध-मण्ड में की गई यह प्रातिहार्यं, (देह-)सम्बन्धियों के समागम के समय पर की गई प्रातिहार्यं, और पाटिकपुत्र (परित्राजक) के समागम पर की गई प्रातिहार्यं—ये सब प्रातिहार्यं, गण्डम वृक्ष के नीचे की गई यमक-प्रातिहार्यं जैसी ही हुई थीं। इस प्रकार इस प्रातिहार्यं से देवताओं के संदेह को दूर कर, शास्ता ने (वज्र-) आसन से जरा थोड़ा

<sup>&#</sup>x27;बसाढ (जि॰ मुजफ़्फ़रपुर) के प्रायः २ मील उत्तर वर्तमान कोल्हुम्रा, जहां म्राज म्राशोक-स्तम्भ खड़ा है।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> विनयपिटक, महावग्ग ।

विष्य-चमत्कार।

पूर्व की भ्रोर 'उत्तर-दिशा भाग' में खडे हो सोचा—'इस स्थान पर मैंने सर्वज्ञता-ज्ञान प्राप्त किया।' फिर चार ग्रमखेय्य एक लाख कल्प तक पूरी की गई पारमिताग्रों की फल प्राप्ति के स्थान को निर्निमेष दृष्टि से देखते सप्ताह बिता दिया। इसीलिए स्थान का नाम 'ग्रनिमिस-चेतिय' (==ग्रनिमेष चैत्य) हो गया।

तव (बज्ज-) म्रासन भौर खड़े होने के स्थान के बीच की भूमि को चक्रमण-भूमि बना, पूर्व से पश्चिम को रनन भर चौड़े, रत्न-चंक्रमण पर चक्रमण करते हुए सप्ताह बिताया। उस स्थान का नाम 'रत्न-चंक्रमण चेतिय' पड़ा।

चौथे सप्ताह में, देवताग्रों ने बोधि से पिरचमोत्तर दिशा में रत्त-घर बनाया। वहीं (शास्ता ने) श्रासन पर बैठ, ग्रिभिधर्म-पिटक को—विशेष रूप से ग्रनन्त कम वाले समन्त पट्टान को विचारते हुए सप्ताह बिताया। इस विषय में श्राभिधिमकों का कथन हैं—"रत्नघर रत्नमय-गृह का नाम नहीं हैं; बित्क (ग्रिभिधर्म के) सात प्रकरणों का सग्रह-स्थान ही रत्न-घर है।" चूँकि यहाँ दोनों ही ग्रर्थ ग्रीक लग जाते हैं, इसलिए दोनों ही ग्रर्थ ग्रहण करने चाहिए।" उसके वाद उस स्थान का नाम 'रत्नघर-चेनिय' पड़ा।

# (२) श्रजपाल बर्गद के नीचे

इस प्रकार वोधि-वृक्ष के ही समीप चार सप्ताह बिता कर, पाँचवे सप्ताह (भगवान्) बोधि-वृक्ष से (चलकर) जहाँ श्रजपाल बर्गद (च्ल्यप्रोध) है, वहाँ चले गये। वहाँ भी धर्म पर विचार करते तथा विमुक्ति-सुख का प्रानन्द लेने ही बैठे रहे। उस समय देवपुत्र मार ने इतने समय तक (शास्ता का) पीछा करके, मौका ढूँढते हुए भी, इनमे कोई दोप न देख, सोचा— 'श्रब यह मेरे श्रधिकार से बाहिर हो गये'। श्रौर खिन्न हो, महामार्ग पर बैठे बैठे सोलह बातों का ख्याल कर, पृथ्वी पर मोलह रेखाएँ खैची। ''मैने इसकी तरह दान पारमिता पूरी नहीं की, इसोलिए मैं इसके जैसा नहीं हुआ'' यह (सोच) एक रेखा खीची। वैसे ही ''मैने इसकी तरह शाल-पारमिता, नैप्तम्य-पारमिता, प्रज्ञा-पारमिता, वीर्य-पारमिता, शाल्त-पारमिता, सत्य-पारमिता, श्रधिष्ठान-पारमिता, मैत्री

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> अभिधर्म-पिटक का एक ग्रन्थ।

पारिमता, उपेक्षा-पारिमता पूरी नहीं की; इसीलिए मैं इस जैसा नही हुम्रा" (सोच) दसवीं रेखा खींची। "मैंने इसकी तरह (श्रद्धा इन्द्रिय म्रादि) इन्द्रियों की उन्नत अनुन्नत अवस्था सम्बन्धी असाधारण ज्ञान की प्राप्ति के आश्रय भूत दस पारिमताओं की पूर्ति नहीं की; इसलिए मैं इस जैसा नहीं हुम्रा" (सोच) ग्यारहवी रेखा खेंची। वैसे ही मैंने इसकी तरह असाधारण आश्रय-अनुशय ज्ञान, पा महाकरुणा समापत्ति (=श्यान) ज्ञान, यमक-प्रातिहार्य ज्ञान; अनावरण-ज्ञान तथा सर्वज्ञता ज्ञान की प्राप्ति के आश्रय दस पारिमताओं की पूर्ति नहीं की। इसीलिए मैं इस जैसा नहीं हुम्रा" (सोच) सोलहवी रेखा खीची। इस प्रकार, इन कारणों से (देवपुत्र मार) महामार्ग पर सोलह लकीरे खैंचते बैठा रहा।

उस समय तृष्णा, श्ररित तथा रगा (=राग) नामक मार की (तीनो) कन्याग्रों ने "हमारा पिता दिखाई नहीं दे रहा है, वह इस समय कहाँ है" (सोच) ढूँढते हुए उसे खिन्न-चित्त भूमि कुरेदते (=लिखते) देखा। उन्होंने पिता के समीप जा पूछा—"तात! ग्राप किस लिए दु खी तथा खिन्न-चित्त है ?"

"ग्रम्मा ! यह महा-श्रमण मेरे अधिकार से बाहिर हो गया। इतने समय तक देखते रहते भी इसके छिद्र नहीं देख सका। इसीसे में दुखी तथा खिन्नचित्त हैं" "यदि ऐसा है,तो सोच मत करो। हम इसे अपने वदा में करके ले श्रायेगी।"

"स्रम्मा! इसे कोई वश में नहीं कर सकता। यह पुरुष श्रचल श्रद्धा में प्रतिष्ठित है।"

"तात! हम स्त्रियाँ है। हम उसे अभी राग आदि के पाश में बाँघ कर ले आयेगी। आप चिन्ता न करें" (यह) कह भगवान् के पास जा उन्होंने पूछा! "श्रमण! हमें अपने चरणों की सेवा करने दो।"

भगवान् ने न उनके कथन को सुना, न धाँख खोल कर (उनकी थ्रोर) देखा। वह अनुपम, उपाधिक्षीण (चिनर्वाण) में रत हो, विमुक्तचित्त, विवेक (चएकान्त) सुख का अनुभव करते बैठे रहे। तब मारकन्याओं ने सोचा— "पुरुषों की रुचि भिन्न भिन्न होती हैं। िकसी को कन्यायें प्रियं लगती हैं, किसी को नव तरुणियाँ और किसी को बीच की आयु की मध्यवयस्कायें और किसी को प्रीढ़ाये। (ग्राओ) हम इसे भिन्न भिन्न प्रकार से प्रलोभन दें।" तब उन्होंने सौ सौ रूप धारण किये। कुमारी बनीं, अप्रसूता हुईं, एक बार प्रसूता, दो बार प्रसूता, मध्यवयस्का तथा प्रौढ़ा स्त्रियें बन बन कर छ बार भगवान् के पास आ

कर पूछा— "श्रमण ! हमें अपने चरणों की सेवा करने दो !" भगवान् ने उस (कथन) को भी मन में नहीं किया । वह उस अनुपम, उपाधिक्षीण (=निर्वाण) में रत, विमुक्त-चित्त ही रहे।

(इस विषय में) कोई कोई ग्राचार्य्य कहते हैं—"उन्हें बूढ़ी स्त्रियों के स्वरूप में देख, भगवान् ने ग्रिविष्ठान किया; कि यह खण्डित दन्त भौर इवेत केशा हो जाये" किन्तु यह (कथन) ग्रहण करने योग्य नहीं हैं, क्योंकि बुद्ध इस प्रकार का ग्रिविष्ठान नहीं करते। हाँ, भगवान् ने, "तुम जाग्रो। काहे यह सब प्रयत्न करती हो? जो विरागी नहीं है उन लोगो के सन्मुख यह सब करना चाहिए। तथागत का राग नष्ट हो गया, द्वेष (=क्रोध) नष्ट हो गया; मोह नष्ट हो गया" कह ग्रयनी चित्तशुद्धि के विषय में कहा:—

"जिसके जय को पराजय में बदला नहीं जा सकता, जिसके जीते (राग, द्वेष, मोह फिर) नहीं लौट सकते; उस बे-निशान (भ्रपद = स्थान-रहित), अनन्तदर्शी बुद्ध को किस रास्ते पा सकोगे? जाल रचने वाली जिसकी विषय रूपी तृष्णा कहीं भी ले जाने लायक नहीं रह गई; उस अपद, अनन्त दर्शी बुद्ध को किस रास्ते से पा सकोगे?

इन धर्म-पद के बुद्ध-वग्ग (१४) में ग्राई दो गाथाओं को कह धर्मीपदेश किया। तब वे मार-कन्याये हमारे पिता ने सत्य ही कहा था, "ग्रहंत् सुगत को राग (के वन्धन) में लाना ग्रासान नहीं।" (सोच) पिता के पास चली गई। भगवान् भी सप्ताह बिता कर वहाँ से मुचलिन्द वृक्ष के नीचे चलें गये।

#### (३) मुचितन्द वृत्त के नीचे

उस समय सप्ताह भर की बदली उत्पन्न हो गई। सर्दी ग्रादि से बचने के लिए, नाग राज मुचलिन्द ने फन तान सात गेडुरी बनाई। उसमें गन्धकुटी में बाधारहित विचरने की तरह, विमुक्ति सुख का ग्रानन्द लेते हुए, (भगवान् ने) सप्ताह बिताया फिर राजायतन (—वृक्ष) के पास पहुँच, वहाँ भी विमुक्ति सुख का श्रानन्द लेते हुए बैठे रहे। इस प्रकार यह सात सप्ताह पूरे हुए। इन सात सप्ताहों में (भगवान्) ने न मुख घोया, न शरीर-शुद्धि की, न भोजन ही किया। (सब समय) (सारे समय को) ध्यान-सुख, मार्ग-सुख ग्रीर फल (—ग्राप्ति के) सुख में ही ब्यतीत किया।

तब सात सप्ताहों के बीतने पर, उनचासवें दिन शास्ता को मुंह धोने की इच्छा हुई। देवेन्द्र शक ने हरें लाकर दी। शास्ता ने उसे खाया। उससे उन्हें शौच (=शरीर शुद्धि) हुग्रा। तब शक ने ही नागलता की दातुन (दन्तकाष्ठ) ग्रीर मुख धोने के लिए पानी ला दिया। बुद्ध उस दातुन को कर, ग्रनोतत्त-दह (=सरोवर) पर पानी से मुंह धो, फिर राजायतन के नीचे बैठे।

# (४) धर्म-प्रचार

उस समय तपस्सु ग्रीर भिल्लिक नामक दो व्यापारी, पाँच सौ गाड़ियों के साथ उत्कल देश से पश्चिम-देश (= मध्य देश) को जा रहे थे। उनके आति-सम्बन्धी, देवताग्रों ने गाड़ियाँ रोक बुद्ध के लिए ग्राहार तैयार करने के लिए उन्हें उत्साहित किया। उन्होंने जाकर, सन्तू ग्रीर पूए (= मधुपिण्ड) ले, शास्ता के पास जा, खड़े हो कर प्रार्थना की, "भन्ते! भगवान्। कृपा कर इस ग्राहार को ग्रहण करें।"

(सुजाता के) खीर के ग्रहण करने के दिन ही भगवान् के पात्र ग्रन्तर्धान हो गये थे। इसलिए भगवान् ने सोचा—'तथागत हाथ में तो ग्राहार ग्रहण नहीं करते; में किस (बरतन) में ग्राहार ग्रहण करूँ?'' तब उनके विचार को जान कर चारो दिशाग्रों के चारों महाराजा इन्द्र नील-मणि के बने पात्र को ले ग्राये। भगवान् ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। फिर मूँगे वर्ण के पाषाण के चार पात्र ले ग्राये। चारों देवपुत्रो पर ग्रनुकम्पा करने के लिए भगवान् ने चारों पात्रों को ले, एक दूसरे के ऊपर रख ग्रिष्टिंगन किया कि वह एक हो जाये। चारों पात्र मुख द्वार पर प्रकट (चार) रेखाग्रों वाले हो, बिचले (पात्र) के परिमाण के एक पात्र बन गये। भगवान् ने उस मूल्यवान् पत्थर के पात्र में ग्राहार ग्रहण किया। भोजन करके (दान) ग्रनुमोदन किया। दोनों भाई बुद्ध तथा धर्म की शरण जाने से दो वचन के उपासक हुए। तब उनमें से एक के 'भन्ते! (पूजा) के लिए कुछ दें कहने पर, भगवान् ने सिर पर दाहने हाथ

<sup>&#</sup>x27; उड़ीसा ।

<sup>ें</sup> संघ के न होने से वह बुद्ध और घर्म दो की ही शरण गए।

को फोर कर (ग्रपने कुछ) बालों (=केश) को दिया। उन्होंने अपने नगर में पहुँच, उस केश को भीतर रख, (ऊपर से) चैत्य बनवाया।

सम्यक सम्बुद्ध भी वहाँ से उठ, अजपाल न्यग्रोध के पास जा, वहाँ न्यग्रोध (वृक्ष) के नीचे बैठे। तब वहाँ बैठते ही उनके मन में अपने अनुभूत धर्म की गम्भीरता का विचार उत्पन्न हुआ (सब) बुद्धों के अभ्यस्त "इस धर्म का मैंने अनुभव किया है...' (इस प्रकार) दूसरों को धर्मोपदेश देने की अनिच्छा का विचार (=वितर्क) उत्पन्न हुआ। तब सहम्पति ब्रह्मा ने "अरे! लोक नाश हो जायगा, अरे! लोक विनाश हो जायगा" कहते, दस सहस्र चन्नवालों से शक्त सुयाम—सन्तुषित-सुनिमित-वशवर्ती-महाब्रह्माओं को ले कर, शास्ता के पास जा, "भन्ते! भगवान्! धर्मोपदेश करे। सुगत! धर्मोपदेश करे" इत्यादि कम से धर्मोपदेश करने की प्रार्थना की।

#### (५) बनारस (सारनाथ)

शास्ता उसे प्रतिज्ञा दे, सोचने लगे, ''मैं पहले किसे धर्मोपदेश करूँ?'' ''इस धर्म को श्रालार-कालाम शीझ ही जान लेगा'' सोच कर देखा, तो पता लगा कि उसे मरे एक सप्ताह हो गया। तब उद्दक के बारे में ख्याल श्राया। मालूम हुग्ना, वह भी (उसी) रात को मर गया। (तब) सोचा—''पञ्चवर्गीय भिक्षुग्नों ने मेरा बहुत उपकार किया है।'' पञ्चवर्गीय भिक्षुग्नों के बारे में प्रश्न हुग्ना, 'वह इस समय कहाँ हैं?' सोचते हुए, बाराणसी (बनारस) के मृगदाव' में (बिहरते हैं) जान; वहाँ जाकर धर्मचक प्रवर्तित करने का विचरा किया।

कुछ दिन तक बोधिमण्ड के आस पास ही भिक्षाचार कर विहार करते रहे। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन बनारस पहुँचने के विचार से, चतुर्दशी को प्रातःकाल, तड़के ही (=समय) पात्र चीवर ले, अठारह योजन के मार्ग पर चल पड़े। रास्ते मे उपक नामक आजीवक को देख कर, उसे अपने 'बुद्ध' होने की बात कह, उसी दिन शाम के समय ऋषिपतन पहुँचे।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> वर्तमान सारनाथ, बनारस ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> उस समय के नग्न साधुन्नों का एक सम्प्रदाय ।

पञ्चवर्गीय-भिक्षुत्रों ने तथागत को दूर से ब्राते देख निश्चय किया—
"ब्रायुष्मानो ! यह श्रमण गौतम वस्तुत्रों के ब्रधिक लाभ के लिए मार्ग-भ्रष्ट
हो परिपूर्ण शरीर, मोटी इन्द्रियों वाला, सुवर्ण-वर्ण हो कर ब्रा रहा है। हम
उसे ब्रभिवादन ब्रादि न करेंगे। लेकिन महाकुल-प्रसूत होने से यह श्रासन का
श्रिषकारी है; ब्रतः हम इसके लिए खाली ब्रासन बिछा देंगे।"

भगवान् ने देवों सहित (सारे) लोक के चित्त की बात जान सकने वाले जान से सोच कर उन (पंचवर्गीयों) के विचार को जान लिया। तब उन्होंने समान रूप से सब देव मनुष्यों तक पहुँचने वाले मैंत्री-पूर्णचित्त को, विशेष रूप से पंचवर्गीयों की भ्रोर फेरा। भगवान् के मैत्री-चित्त से स्पृष्ट हो, तथागत के समीप भ्राते भ्राते वह भ्रपने निश्चय पर दृढ़ न रह सके भ्रौर उन्होंने भ्रभिवादन प्रत्युत्थान भ्रादि सब कृत्यों को किया। लेकिन 'सम्बुद्धत्त्व प्राप्ति' का उन्हें ज्ञान न था; इसलिए वह (तथागत को) केवल नाम लेकर भ्रथवा 'भ्राबुसो' (=भ्रायुष्टमान्) कह कर सम्बोधन करते थे।

# (६) प्रथम-उपदेश : धर्मचक प्रवर्तन

तब भगवान् ने उन्हें "भिक्षुग्रो! तथागत को नाम से ग्रथवा 'ग्रावुस' कह कर मत पुकारो। भिक्षुग्रो! तथागत ग्रह्तं हैं, सम्यक् सम्बुद्ध हैं" कह, श्रपने बुद्ध होने को प्रगट किया। बिछे श्रेष्ठ बुद्धासन पर बैठ, उत्तरायाढ़ नक्षत्र (ग्राषाढ़ी पूर्णिमा के दिन) ग्रठारह करोड़ ब्रह्माग्रो से घरे हुए पञ्चवर्गीय स्थिवरों को सम्बोधित कर धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र' का उपदेश किया। उनमे से स्थिवर श्रञ्जा-कौण्डित्य उपदेशानुसार ज्ञान का विकास करते हुए, सूत्र की समाप्ति पर श्रठारह करोड़ ब्रह्माग्रों सहित स्रोतग्रापित फल में स्थित हुए। तब बुद्ध वर्षा-काल के लिए वहीं ठहर गये। ग्रगले दिन वप्प स्थिवर को उपदेश करते विहार में ही बैठे रहे। शेष चार जने भिक्षा माँगने गये। वप्प स्थिवर पूर्विह्म में ही स्रोतग्रापित फल को प्राप्त हुए। इसी कम से ग्रगले दिन भह्य स्थिवर, फिर ग्रगले दिन ग्रह्यजित् महा स्थिवर, फिर ग्रगले दिन ग्रह्यजित् महा स्थिवर, स्थ को स्रोतग्रापित फल में स्थित कर, पक्ष के पाँचवें दिन, पाँचों जनों को एकत्र

<sup>&#</sup>x27;संयुक्त नि० ५५: २: १ विनय महावग्ग (महाक्लंघक)।

कर भ्रनत्त-लक्षण सूत्र का उपदेश किया । देशना की समाप्ति पर पाँचों स्थविर ग्रर्हत्-फल में स्थित हुए ।

तब शास्ता ने यश कुल-पुत्र की योग्यता (=उपिनस्सय) देख, उसी रात विरक्त हुए, घर छोड़ कर निकले (यश) को, "यश ! श्रा।" कह बुलाया। उसी रात को उसे स्रोतग्रापित-फल, (ग्रीर) ग्रगले दिन श्रहेंत्-फल में प्रति-िष्ठत कर, उसके ग्रीर भी चौवन (४४) मित्रों को "भिक्षुग्रो! ग्राग्रो"—वचन द्वारा प्रज्ञज्या दे कर 'ग्रहेंत्व' प्राप्त कराया।

### (७) उरुवेला की श्रोर

इस प्रकार लोक में इकसठ ग्रहिंत् हो गये। वर्षा-वास की समाप्ति पर शास्ता ने 'प्रवारणा' कर, "भिक्षुग्रों! चारिका करो ..." (कह) भिक्षुग्रों को साठ दिशाग्रों में भेज, स्वयं उठवेल को जाते हुए, मार्ग में कप्पासिय वन-सड में तीस भद्रवर्गीय कुमारों को दीक्षित (=विनीत) किया। उन (कुमारों) में जो सब से पिछला था, वह स्रोतापन्न जो सर्वश्लेष्ठ था वह ग्रतागामी हुग्रा। उन सब को भी "भिक्षुग्रो! श्राग्रो।" वचन से ही प्रव्रजित कर, (भिन्न भिन्न) दिशाग्रों में भेज, स्वयं उठवेल पहुँच (वहाँ) तीन सहस्र पाँच सौ प्रातिहार्य (=चमत्कार) दिखा, सहस्रों जिल्लो सहित उठवेल काश्यप ग्रादि तीन जिल्ला भाइयों को विनीत कर 'भिक्षुग्रो! श्राग्रो'—वचन से ही (उन्हें भी) प्रव्रजित कर गया-शीर्ष' पर बैठ, ग्रादिप्त-पर्याय (—सूत्र)" के उपदेश से (उन्हें) ग्रहिंत-भाव में प्रतिष्ठित कराया। फिर उन सहस्र ग्रहेतों के साथ (राजा) विम्बसार को दी हुई प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए राजगृह नगर" के समीप स्थित लिट्ट-वन-उद्यान में पहुँचे।

# (८) राजा विम्बिसार का बौद्ध होना

<sup>े</sup>वर्षा-समाप्ति पर विदायगी।

<sup>ै</sup>गया सीस, गया का ब्रह्मयोनि पर्वत है।

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup>मगध को राजधानी ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> महावग्ग (महाखंधक)।

<sup>\*</sup>संयुक्त नि० ४३:३:६। \* नहुत=दस हजार।

तल वाले, सुनहले वस्त्र के चैंदने के समान प्रभा-पुंज प्रसारित करने वाले, चरणों में सिर से प्रणाम कर, परिषद् सहित एक ग्रोर बैठ गया। तब उन ब्राह्मण-गृहपतियों के मन में यह (शंका) हुई—'क्या उरुवेल-काश्यप महाश्रमण (गौतम) का शिष्य है ग्रथवा महाश्रमण उरुवेल काश्यप का (शिष्य)? भगवान् ने भ्रपने चित्त से उनके चित्त के वितर्क को जान (उरुवेल काश्यप) स्थविर को 'गाथा' में कहा:—

"उरुवेल-वासी! तपः कृशों के उपदेशक! क्या वेल कर (तुमने) ध्राग छोड़ी? काश्यप! तुम से यह बात पूछता हूँ, तुम्हारा अनि-होत्र कैसे छूटा?"

स्थिवर ने भगवान् का अभिप्राय समक्ष कर कहा :— "रूप; शब्द, रस, काम-भोग, तथा स्त्रियाँ ये सब यज्ञ से (मिलतो हैं), ऐसा कहते हैं। लेकिन (उक्त) उपाधियाँ मल हैं, यह जान कर, विरक्त चित्त हो, मैं ने यज्ञ करना तथा हवन करना छोड़ दिया।"

इस गाथा को कह अपने शिष्य-भाव के प्रकाशनार्थ, तथागत के चरणों में शिर रख, "भन्ते! भगवान्! आप मेरे गुरु (=शास्ता) है, मैं आपका शिष्य हूँ" कह, आकाश में एक-ताल, दो-ताल-तीन-ताल.....सात-ताल ऊँचे तक, सात बार चढ़ उतर कर, तथागत को प्रणाम कर, एक ओर बैठ गया। इस प्रकार के चमत्कार को देख, लोग कहने लगे "अहो बुद्ध! महाप्रतापी हैं; जिन तथागत ने इस प्रकार के दुराग्रही, अपने को अर्हत् समभने वाले उरुवेल काश्यप को भी उसके मत रूपी जाल को काट कर, दीक्षित किया! भगवान् ने "न केवल अभी मैंने उरुवेल-काश्यप का दमन किया है, अतीत-काल में भी किया है।" कह, तथा इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए महानारव काश्यप जातक कह, चार आर्थ्य सत्यों का प्रकाश किया। ग्यारह नहुत (बाह्यण-गृहपतियों) सहित मगव-नरेश (बिम्बसार) स्रोतग्रापितफल में प्रतिष्ठित हुए। एक नहुत उपासक हुए।

बुद्ध के पास बैठे ही बैठे राजा (बालक-पन में भ्रपने मन में उठी) पाँच

<sup>&#</sup>x27;जातक (५४४)

इच्छाश्रों को कह, त्रिशरण ग्रहण कर, ग्रगले दिन के लिए निमन्त्रण दे, श्रासन से उठ, भगवान् की प्रदक्षिणा कर चला गया। ग्रगले दिन, जिन्होंने तथागत को देखा था, वे भी, ग्रौर जिन्होंने नही देखा था, वे भी—सभी ग्रठारह करोड़ राजगृह-निवासी, तथागत को देखने की इच्छा से प्रातःकाल ही राजगृह से प्रिट-बन को गये। तीन गव्यूति मार्ग (भी) पर्य्याप्त नहीं था। सारा यिष्ट-वन उद्यान हमेशा भरा रहता था। जन समूह भगवान् के मुन्दर स्वरूप को देखते तृप्त नहीं होते थे। यह रूप का प्रकरण (च्वर्ण-भूमि) है। ऐसे स्थान पर लक्षण-ग्रनुव्यञ्जनादि के विस्तार के साथ तथागत के शरीर के सारे सौन्दर्य का वर्णन करना चाहिए।

इस प्रकार बुद्ध (दस बल) के सुन्दर शरीर के दर्शन के लिए भ्राने वाले जन-समूह से उद्यान के भीर मार्ग के निरन्तर भरे रहने से एक भिक्षु को भी बाहिर निकलने का ग्रवकाश नहीं रहा। उस दिन भगवान् को निराहार रह जाने की सम्भावना थी। ऐसा न होने देने के लिए, शक्र का श्रासन गर्म हुन्ना। देवेन्द्र ने विचार करके, (भ्रासन गर्म होने के) कारण को जाना; भीर ब्राह्मण तरुण (== भाणवक) का रूप धारण कर, बुद्ध-धर्म-सघ की स्तुति करते हुए, बुद्ध (दस-बल धारी) के सामने उतर देव-बल से अपने लिए जगह कर गाथा बना कहा:—

मनासक्त (=विप्रमुक्त) संयमयुक्त पुराने जटाघारियों (=जिंटलों) के साथ (=सिंगी-निकशा) तप्त सुवर्ण (सुवर्ण सदृश) संयमी (=दिमत) भगवान् राजगृह में प्रवेश कर रहे है।

मुक्त, विप्रमुक्त, पुराने जिटलों के साथ तप्त सुवर्ण से रूपवान् मुक्त भग-वान् राजगृह में प्रवेश कर रहे हैं।

उत्तीर्ण (=पार-प्राप्त) विष्रमुक्त, पुराने जटिलों से युक्त, तप्त सुवर्ण जैसे रूपवान् उत्तीर्ण भगवान् राजगृह में प्रवेश कर रहे है ।

<sup>&#</sup>x27; 'क्या ही अच्छा होता, यदि में राज्यभिषिक्त होता' आदि पाँच इच्छाएँ (महावरग)।

<sup>े</sup>राजगृह नगर के समीपवर्ती जठियांब (लठ्ठिवन उद्यान) ।

दस-वास (वाले); वस-वल (-धारी), दस धर्मी के ज्ञाता, दस गुणों से युक्त, सहस्र ग्रहंतों के साथ भगवान् राजगृह में प्रवेश कर रहे है।"

उक्त गाथाओं से बुद्ध का गुणानुवर्णन करते हुए (देवेन्द्र) धागे आगे चल रहे थे। लोगों ने ब्राह्मण तरुण (माणवक) के रूप की सुन्दरता देख 'यह माणवक ध्रत्यन्त सुन्दर हैं, हमने इसे पहले नहीं देखा' सोच, पूछा :— "यह माणवक कहाँ से (ग्राया) है ? किस का है ?" इसे सुन माणवक ने यह गाथा कही :—

'लोक में जो घीर हैं, सर्वत्र संयत है, म्रह्त् हैं, सुगत हैं; म्रद्वितीय बुद्ध है—मै उनका सेवक (परिचारक) हूँ।

एक सहस्र भिक्षुग्रों के साथ बुद्ध (=शास्ता) ने, शक द्वारा बनाये गये मार्ग से राजगृह में प्रवेश किया। राजा ने वुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघ को भोजन (=महादान) दे (प्रार्थना की)—"भन्ते! में बुद्ध-धर्म—सघ (=ित्ररत्न) के बिना न रह सक्रूंगा। समय, बे समय, भगवान् के पास ग्राऊँगा। यिष्ठ (=लिट्ठ)—वन उद्यान बहुत दूर है। लेकिन हमारा वेणुवन उद्यान ग्रिधक दूर नहीं हैं। वहाँ ग्राना जाना सहज हैं। बुद्ध के योग्य निवासस्थान हैं। भगवान्! ग्राप उसे स्वीकार करे।" (कह) सोने की भारी में, पुष्प गन्ध से सुवासित, मिण के रंग जल को ले कर वेणुवन उद्यान का दान करते हुए, बुद्ध (=दशबल) के हाथ में जल डाला। उसी ग्राराम की स्वीकृति से बुद्ध धर्म (=शासन) ने (लोक में) जड़ पकड़ी—(इसीलिए) पृथ्वी काँपी। जम्बूद्धीप में वेणुवन को छोड़ ग्रौर किसी निवास (=शयनासन) के ग्रहण करने के समय पृथ्वी नहीं काँपी। सिहल (ताम्रपर्णी) में भी महाविहार के ग्रितिरिक्त, ग्रौर किसी शयनासन के ग्रहण करते वक्त पृथ्वी नहीं काँपी। (भगवान्) वेणुवन को ग्रहण कर, राजा (के दान) का ग्रनुमोदन कर, ग्रासन से उठ, भिक्षुसघ सहित वेणुवन को चले गये।

# (९) सारि-पुत्र श्रोर मौद्गल्यायन की प्रब्रज्या

उस समय ग्रमृत की खोज में लगे हुए सारिपुत्र मौद्गल्यायन—दो परि-

<sup>&#</sup>x27; सिहल-द्वीप में महास्थविर महेन्द्र को प्रदत्त प्रथम विहार।

ब्राजक राजगृह के समीप रहते थे। उनमें से (एक) सारिपुत्र ने भ्रश्विजत् स्थितर को भिक्षा-चार करते देखा। वह प्रसन्न-चित्त हो, उनका सत्सङ्ग कर उनसे 'जो हेतुग्रों से उत्पन्न धर्म हैं.....(च्ये थम्मा हेतुप्पभवा...)' गाथा को सुन स्रोतग्रापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुए। उन्होने भ्रपने मित्र मौद्गल्या-यन परिब्राजक को भी वह गाथा कही। वह भी स्रोतग्रापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हुए। वह दोनों ही (अपने पूर्व भ्राचार्य) सञ्जय से भेंट कर, अपनी मंडली के साथ शास्ता के पास जा प्रव्रजित हुए। उनमें से महामौद्गल्यायन (एक) सप्ताह में ही अर्हत्व को प्राप्त हुए। सारिपुत्र पन्द्रह दिन मे। शास्ता ने उन दोनों को प्रधान शिष्य (च्यग्र-श्रावक) बनाया। सारिपुत्र स्थिवर ने जिस दिन ग्रह्तंत् पद प्राप्त किया, उसी दिन (बुद्ध) शिष्यों का सम्मेलन किया गया।

# (१०) शुद्धोदन का संदेश

तथागत के उसी वेणुवन उद्यान में विहार करते समय, शुद्धोदन महाराज ने मुना—"मेरे पुत्र ने छः वर्ष तक दुष्कर तपस्या कर, बुद्ध के उत्तम पद को प्राप्त किया है। वह धर्म-उपदेश का प्रारम्भ (=धर्मचक्रप्रवर्तन) कर, राजगृह के समीप वेणुवन में विहार करता हैं"। फिर एक मंत्री (=प्रमात्य) को बुला कर कहा:—"श्ररे! श्राश्रो, तुम एक हजार श्रादमियों को साथ ले, राजगृह जाकर मेरे वचन से, मेरे पुत्र को कहो—'श्रापके पिता महाराज शुद्धोदन (श्रापका) दर्शन करना चाहते हैं, कह श्रौर मेरे पुत्र को (बुलाकर) ले कर श्राश्रो।"

'म्रच्छा देव!'' कह उसने राजा के वचन को शिरोधार्य किया। फिर वह एक हजार मादिमयों को साथ ले, शीध ही साठ योजन रास्ते को पार कर (राजगृह) पहुँचा। बुद्ध (उस समय) (भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका) चार प्रकार की परिषद् के बीच बैठ, धर्म उपदेश कर रहे थे। उसी समय वह विहार में प्रविष्ठ हुग्रा। उसने 'राजा का भेजा सन्देशा भ्रमी पड़ा रहें 'सोच परिषद् के ग्रन्त में खड़े खड़े शास्ता का धर्म उपदेश सुना;

<sup>&#</sup>x27;ये घम्मा हेतुप्पभवा तेसं हेतुं तथागतो म्नाह! तेसं च यो निरोधो, एवं वादी महा समणो।

भीर खड़े ही खड़े हजार भादिमयों सिहत ग्रहित ग्रहित प्राप्त कर उसने प्रक्रज्या माँगी। भगवान् ने 'भिक्षुम्रो! स्राम्रो' कह हाथ पसारा। उसी समय वे सब योगबल से पात्र-चीवर-घारी हो गये। सौ वर्ष के स्थिवर (==बुद्धिभिक्षु) जैसे हो गये।

'ग्रर्हत पद प्राप्त होने पर ग्रार्य-लोग मध्यस्य भाव को प्राप्त हो जाते हैं', इसलिए उसने राजा के भेजे सन्देश को नहीं कहा। राजा ने 'न गया हम्रा (भ्रमात्य) ही लौटता है, न कोई समाचार ही सुनाई देता है' सोच; 'भ्ररे ! श्रा, तु जा' कह, उसी प्रकार से दूसरा श्रमात्य भेजा। वह भी जा कर, पर्व प्रकार से परिषद सहित ग्रर्हत्-पद को प्राप्त हो चुप रह गया। राजा ने इसी प्रकार हजार हजार मनुष्यों के साथ नी भ्रमात्य भेजे। सब अपना भ्रपना (म्रात्मोन्नति का) काम समाप्त कर, चुप्पी साध, वही विहरने लगे। कोई लौट कर समाचार भी कहने वाला न मिलने से, राजा सोचने लगा-"इतने श्रादिमयों ने मेरे प्रति स्नेह का भाव रखते हुए भी कोई समाचार तक नहीं दिया. तो श्रव कौन मेरे वचन को करेगा ?" (इस प्रकार सोचते हुए) सारी राजकीय परिषद् पर विचार करते हुए, उसने काल उदायी को देखा। वह राजा का सर्वार्थसाधक, (प्राइवेट सेकेटरी) ग्रान्तरिक, ग्रतिविश्वासी ग्रमात्य था। वह बोधिसत्त्व के साथ एक ही दिन पैदा हुम्रा था (मीर) साथ का धली-खेला मित्र था। राजा ने उसे बलाया तात! काल-उदायी! मैं अपने पुत्र को देखना चाहता हैं, नी हजार भ्रादिमयों को भेजा। एक ग्रादमी भी भ्रा कर समाचार (=शासन) भी कहने वाला नहीं है। शरीर का कोई ठिकाना नहीं। मैं जीते जी पुत्र को देख लेना चाहता हैं। क्या मेरे पुत्र को मुक्ते दिखा सकोगे?"

"देव ! दिखा सकूँगा, यदि साधु बनने (=प्रत्रज्या लेने) की स्राज्ञा मिले।" "तात! तु प्रत्रजित (हो) या स्रप्रत्रजित, मेरे पुत्र को लाकर दिखा।"

"देव! ग्रन्छा" (कह) वह राजा का सन्देश (=शासन) ले, राजगृह गया ग्रीर बुद्ध (=शास्ता) के धर्म उपदेश के समय सभा (परिषद्) के ग्रन्त में खड़ा हो, धर्म सुन, साथियों (=परिवार) सहित ग्रर्हत्फल को प्राप्त हो "भिक्ष! ग्राग्रो" के वचन से साधु (=प्रज्ञजित) हुग्रा।

भगवान् ने (=शास्ता) बुद्ध हो कर पहला वर्षावास ऋषिपतन में किया। वर्षावास समाप्ति पर प्रवारणा कर, उख्वेला में जा, वहाँ तीन

मास रह, तीनों जटाघारी (=जिटल) भाइयों को रास्ते पर ला, एक हजार भिक्षुम्रों के साथ, पौष मास की पूणिमा को राजगृह जा, (वहाँ) दो मास रहे। इतने में बनारस से चले पाँच मास बीत गये। सारा हेमन्त-ऋतु समाप्त हो गया। उदायी स्थिवर, ग्राने के दिन से सात-ग्राठ दिन बिता, फाल्गुण की पूणिमासी को सोचने लगे—हेमन्त बीत गया। बसन्त ग्रा गया। मनुष्यों ने खेत (सस्य ग्रादि) काट कर, सामने के स्थानों पर रास्ता छोड़ दिया है। पृथ्वी हरित तृण से ग्राच्छादित है। वन-खण्ड फूलो से लदे हैं। रास्ते जाने लायक हो गये है। यह बुद्ध (=दश-बल) के लिए ग्रपने सम्बन्धियों (=जाति) को मिलने (=संग्रह करने) का (यह ठीक) समय है। (यह सोच) भगवान् के पास जा कर बोले—

"भवन्त इस समय वृक्ष पत्ते छोड़ फलने के लिए (नये पत्तों से) झंगार-वाले (जैसे) हो गये हैं। उनकी चमक ग्राग्न-शिखा सी हैं। महावीर ! यह शाक्यों (=भगीरथों भगीरसों । (के संग्रह करने ) का समय है।

न बहुत शीत है, न बहुत उल्ण है, न भोजन की बहुत कठिनाई है। भूमि हरियाली से हरित है। महामुनि! यह (चलने का) समय है,"

(इत्यादि) साठ गाथात्रो द्वारा बुद्ध (=दश-बल) से (ऋपने) कुल के नगर को जाने के लिए यात्रा की स्तुति की। भगवान् (=शास्ता) ने पूछा— "उदायी! क्या है, जो (तुम) मधुर स्वर से यात्रा की स्तुति कर रहे हो?"

"भन्ते ! श्रापके पिता महाराज शुद्धोदन (श्रापका) दर्शन करना चाहते हैं। (श्राप) जातिवालो का संग्रह करे।"

"उदायी! श्रच्छा? मैं जाति वालो का संग्रह करूँगा; भिक्षु-संघ को कहो कि यात्रा की तैयारी (= व्रत) करे।"

''ब्रच्छा भन्ते !'' (कह) स्थविर ने (भिक्षु-सघ को) कहा ।

#### (११) कपिलवस्तु-गमन

भगवान् दस हजार ग्रंग-मगध वासी कुल-पुत्रों तथा दस हजार किपलवस्तु वासी कुल-पुत्रों, सब बीक्कहजार ग्रर्हत् भिक्षुग्रों के साथ राजगृह से निकल कर,

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> शब्द ग्रस्पष्ट है।

प्रति दिन योजन भर चलते थे। राजगृह से साठ योजन (दूर) किपलवस्तु दो मास में पहुँचने की इच्छा से घीमी चारिका से चलते थे। स्थिवर भी भगवान् के चल पड़ने की बात को राजा से कहने की इच्छा से धाकाश मार्ग से जा राजा के निवास स्थान पर प्रकट हुए। राजा ने स्थिवर को देख प्रसन्न-चित्त हो, (उन्हें) बहुमूल्य धासन पर बिठा, धपने लिए तैयार किये गये, नाना प्रकार के स्वादु भोजन से पात्र भर कर दिया। स्थिवर ने उठ कर चलने का सा ढंग किया। "बैठ कर, भोजन करें" (राजा ने कहा) "महाराज! मैं भगवान् (=शास्ता) के पास जा कर भोजन कहाँगा" (स्थिवर ने उत्तर दिया)।

"शास्ता कहाँ है ?"

"महाराज ! बीस हजार भिक्षुत्रों सहित वह तुम्हारे देखने के लिए चल पड़े हैं।"

राजा ने प्रसन्न-चित्त हो कहा:—''ग्राप इस भोजन को ग्रहण करें ग्रीर जब तक मेरा पुत्र यहाँ नही पहुँचता, तब तक उसके लिए यही से भिक्षा (== पिण्ड-पात) ले जाये।'' स्थिवर ने स्वीकार किया। राजा ने स्थिवर को (भोजन) परोस कर दिया, ग्रीर (भिक्षा-पात्र) में सुगन्धित चूर्ण लगा, उसे उत्तम भोजन से भर 'इसे तथागत को दे' कह, पात्र स्थिवर के हाथ में दिया। स्थिवर ने सब के सामने ही, पात्र को ग्राकाश में फेक दिया; ग्रीर ग्रपने ग्राप भी ग्राकाश में उड़ भिक्षा (== पिण्डपात) लाकर भगवान् (== शास्ता) के हाथ में दी। भगवान् (== शास्ता) ने वह ग्राहार ग्रहण किया। इस प्रकार स्थिवर प्रति दिन (ग्राहार) लाते थे।

यात्रा में भगवान् (शास्ता) ने राजा की ही भिक्षा (=पिण्डपात) ग्रहण की। स्थिवर ने भी प्रतिदिन भोजन करने के बाद "भगवान्! ग्राज इतना चले ग्राये, भगवान्! ग्राज इतना चले ग्राये" (कह) भगवान् के दर्शन से पहले ही बुद्ध के गुणो की कथा से सारे राजपरिवार में बुद्ध (=शास्ता) के प्रति श्रद्धा पैदा कर दी। इसीलिए भगवान् ने 'भिक्षुग्रो! मेरे गृहस्थों का मन-प्रसन्न करने वाले (=कुलप्रसादक) शिष्य (=श्रावक) भिक्षुग्रों में काल-उदायी सर्वश्रेष्ठ हैं" (कह) उसे ऊँचा (=ग्रग्र) स्थान दिया है।

शाक्य भी भगवान् के पहुँचने पर, 'ग्रपनी जाति के (सर्व)श्रेष्ठ (पुरुष) के दर्शन की इच्छा से एकत्रित हुए; ग्रौर 'ग्रपनी सभा में' भगवान् के ठहराने के लिए स्थान पर विचार किया। उन्होंने न्यग्रोध (नामक) शाक्य के घ्राराम को रमणीय जान, वहाँ सब प्रकार से सफाई कराई। श्रगवानी के लिए पहले गन्ध, पुष्प हाथ में ले, सब ग्रलङ्कारों से ग्रलङ्कत, नगर के छोटे छोटे लड़कों तथा लड़िकयों को भेज फिर राजकुमारो ग्रीर राजकुमारियों को भेजा। उनके बाद स्वयं गन्ध, पुष्प, चूर्ण ग्रादि से भगवान् की पूजा करते, (उन्हें) न्यग्रोधाराम लिवा ले गये। वहाँ बीस हजार ग्रह्तों के साथ (जा कर) भगवान्, बिछे श्रेष्ठ बुद्ध के ग्रासन पर बैठे। शाक्य ग्रीममानी स्वभाव के थे। उन्होंने 'सिद्धार्थ-कुमार हमसे छोटा है, हमारा कनिष्ठ है, हमारा भानजा है, हमारा पुत्र है, हमारा नाती है', सोच छोटे छोटे राजकुमारों को कहा—"तुम प्रणाम करो। हम तुम्हारे पीछे बैठेगे।" उनके इस प्रकार (बिना प्रणाम किये ही) बैठे रहने पर, भगवान् ने उनके मन की बात जान बिचारा—आति-सम्बन्धी मुभे प्रणाम नही कर रहे हैं। ग्रच्छातो में उनसे प्रणाम कराऊँगा" ग्रीर ग्रभिज्ञा के सहारे ध्यानाविस्थित हो, ग्राकाश में चढ़, उनके सिर पर पैर की धूली बखेरते हुए से, गण्डम्ब वृक्ष के नीचे किये गये यमक नामक दिव्य-प्रदर्शन (यमक-प्रातिहार्य) जैसी प्रातिहार्य की।

राजा ने इस ग्रावचर्य को देख कर कहा—'भगवान्! में उत्पन्न होने के दिन, तुम्हे काल देवल की वन्दना के लिए ले गया था; उस समय (तुम्हारे) चरणों को उलट कर ब्राह्मण के सिर में लगे देख, मैंने तुम्हारी वन्दना की। वह मेरी प्रथम वन्दना (थी)। फिर खेत बोने के उत्सव के दिन, जामुन की छाया में सुन्दर शय्या पर बैठे रहने के समय, दिन ढल जाने पर भी जामुन के वृक्ष की छाया का बना रहना देख कर भी (मैंने तुम्हारे) चरणों में वन्दना की थी। वह मेरी दूसरी वन्दना (थी)। ग्रव पहले कभी न देखी गई यह प्राति-हार्य, देख कर भी, मैं तुम्हारे चरणों की वन्दना करता हूँ। यह मेरी तीसरी वन्दना है। राजा के वन्दना करने पर, एक शाक्य भी ऐसी नहीं बचा, जो बिना वन्दना किये रहा हो। सभी ने वन्दना की। इस प्रकार भगवान् वाति-सम्बन्ध्यों से प्रणाम करवा, ग्राकाश से उतर बिछे ग्रासन पर बैठे। भगवान् के बैठने पर वाति-सम्बन्धियों का समूह भत्यन्त प्रसन्न (=शिखर-प्राप्त) हो सभी एकाग्र चित्त हो बैठे।

तब महाभेष ने कमल-वर्षा (=पुष्कर-वर्षा) ग्रारम्भ की। ताम्बे के रंग

का पानी, नीचे, शब्द करता हुम्रा बहने लगा। भीगने की इच्छा वाले भीगते थे, जो नहीं भीगना चाहते थे, जनके शरीर पर बूँद मात्र भी न गिरती था। यह देख सभी चिकत हुए, और कहने लगे—श्रहो! भ्राश्चर्य! भ्रहो! भ्रद्भुत!

बुद्ध ने कहा कि यहाँ केवल अभी मेरे वंश के समागम के समय ही वर्षा नहीं बरसी पहले भी वह बरसी हैं" और इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, महाबेस्सन्तर-जातक कही। धर्म उपदेश सुन, सभी उठ, प्रणाम कर चले गये। न राजा ने, न राजा के महामात्य ने, और न दूसरे किसी ने भी कहा कि भगवान्! कल हमारी भिक्षा ग्रहण करे।

#### (१२) सम्बन्धियों से मिलन

प्रगले दिन बीस हजार भिक्षुओं सहित बुद्ध (=शास्ता) ने किपलवस्तु में भिक्षाटन के लिए प्रवेश किया। (वहाँ) न किसी ने उन्हें भोजन के लिए निमन्त्रित ही किया, न किसी ने पात्र ही ग्रहण किया। भगवान् ने इन्द्रकोले पर खड़े हो सोचा—"पूर्व के बुद्धों ने (ग्रपने) कुल के नगर में कैसे भिक्षाटन किया? क्या बीच के घरों को छोड़ कर (सिर्फ) बड़े बड़े ग्रादिमयों के ही घर गये, ग्रथवा एक ग्रोर से सब के घर?" फिर देखा कि एक बुद्ध ने भी बीच बीच में घर छोड़ कर भिक्षाटन नहीं किया है, (फिर) निश्चय किया—"मेरा भी (कुल) ग्रब यही (बुद्धों का) कुल है, इसलिए मुफे ग्रपना यह कुल धर्म ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से भविष्य में मेरे शिष्य (=श्रावक) मेरा ही ग्रनुकरण करते (हुए) भिक्षाचार के ब्रत को पूरा करेगे।" ऐसा (सोच), छोर के घर से ही, एक ग्रोर से भिक्षाचार ग्रारम्भ किया।

"म्रार्य सिद्धार्थकुमार भिक्षाचार कर रहे हैं" यह (सुन) लोग दुतल्ले, तितल्ले प्रासादों पर से खिड़कियाँ खोल देखने लगे।

राहुल-माता देवी ने भी—'ग्रार्यपुत्र इसी नगर में राजाम्रों के बड़े भारी ठाट से सोने की पालकी ग्रादि में (चढ़कर) घूमें, ग्रीर श्राज (इसी नगर में)

रजातक (५४७)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> किले के द्वार के बाहर खड़ा खम्भा।

वह शिर-दाढ़ी मुंडा, काषाय वस्त्र पहिन, कपाल (=खपड़ा) हाथ में ले, भिक्षाचार कर रहे हैं! क्या (यह) शोभा देता हैं कह, खिड़की खोल कर देखा कि परम वैराग्य से उज्ज्वल (बुद्ध का) शरीर नगर की सड़कों को प्रभा-सित कर रहा है। चारों श्रोर ज्याम भर प्रभा वाली, बत्तीस महापुरुष लक्षणों श्रौर ग्रस्सी ग्रनुज्यञ्जनों से अलकृत, ग्रनुपम बुद्ध शोभा से शोभायमान भगवान् को देखा ग्रौर (उसका) शिर से पाँव तक (इस प्रकार) ग्राठ नर्रासह गाथाग्रों में वर्णन किया—

"विकने, काले, कोमल, घुंघरवाले केश हैं; सूर्य्य सदृश निर्मल तलवाला ललाट है, मुन्दर, ऊँची, कोमल, लम्बी नासिका है; नरसिंह भ्रपने रश्मि-जाल को फैला रहे हैं "

इत्यादि फिर (जा कर) राजा से कहा—"ग्रापका पुत्र भिक्षाचार कर रहा है।"

राजा घबराया हुमा, हाथ से घोती सँभालते, जल्दी जल्दी निकल कर, वेग से जा, भगवान् के सामने खड़ा हो वोला— "भन्ते! हमे क्यों लजवाते हो? किस लिए भिक्षाटन करते हो? क्या यह प्रगट करते हो कि इतने भिक्षुम्रों के लिए (हमारे यहाँ) भोजन नहीं मिलता?"

"महाराज! हमारे वंश का यही आचार है।"

"भन्ते ! निश्चय से हम लोगों का वश महा सम्मत (=मनु) का क्षत्रिय वंश है ? इस वंश मे एक क्षत्रिय भी तो कभी भिक्षाचारी नहीं हुआ।"

"महाराज! वह राज-वश तो श्रापका वंश है। हमारा वश तो दीपक्कर-कौण्डिन्य.....काश्यप (श्रादि) का बुद्ध-वश है। श्रीर दूसरे अनेक सहस्र बुद्ध भिक्षाचारी (रहे हैं); भिक्षाचार से ही जीविका चलाते रहे हैं।" उसी समय सड़क में खड़े ही खड़े यह गाथा कही:—

"उद्योगी ब्रालसी न बने, सुचरित घर्म का ब्राचरण करे, धर्माचारी (पुरुष इस लोक में भी और परलोक में भी सुख-पूर्वक सोता है।"

गाथा की समाप्ति पर राजा स्रोतापत्ति-फल मे स्थित हुआ। (फिर) :—
"सुचरित कर्म का औँचरण करे, दुश्चरित कर्म (== धर्म) का आचरण न
करे। धर्मचारी (पुरुष) इस लोक और परलोक मे सुल पूर्वक सोता है।"
इस गाथा को सुन कर राजा सकृदागामी फल में प्रतिष्ठित हुआ। महाधम्मपाल

जातक को सुन कर अनागामी फल में प्रतिष्ठित हुआ। अन्त में मृत्यु के समय, श्वेत छत्र के नीचे, सुन्दर शय्या पर लेटे ही लेटे अर्हत्पद को प्राप्त हुआ। राजा को अरण्यवास कर योगाभ्यास आदि प्रयत्न नही करना पड़ा। (उसने) स्रोत-आपित-फल का साक्षात्कार कर, भगवान् का पात्र ले, मण्डली सहित भगवान् को महल पर ले जाकर, उत्तम खाद्य भोज्य परोसे। भोजन के बाद एक राहुल-माता को छोड़, शेष सभी रिनवास ने आ आ कर भगवान् की वन्दना की। वह परिजन द्वारा—'जाओ, आर्यपुत्र की वन्दना करों कहने पर 'यदि मेरे में गुण है, तो आर्यपुत्र स्वय मेरे पास आयेगे; आने पर ही वन्दना करूँगी' कह न गई।

भगवान् राजा को पात्र दे, दो प्रधान शिष्यों (=सारिपुत्र, मौद्गल्यायन) के साथ, राजकुमारी के शयनागार (=स्त्री गर्भ) में जा "राजकन्या को यथारुचि वन्दना करने देना, कुछ न बोलना" कह बिछे ग्रासन पर बैठे। उसने जल्दी से ग्रा पैर पकड कर, शिर को पैरों पर रख, ग्रपनी इच्छानुसार वन्दना की। राजा ने भगवान् के प्रति राजकन्या के स्तेह-सत्कार भ्रादि गुण को कहा— "भन्ते! मेरी बेटी ग्रापके काषाय-वस्त्र पहिनने को सुन कर, तभी से काषाय-धारिणी हो गई। ग्रापके एक बार भोजन करने को सुन, एकाहारिणी हो गई। ग्रापके ऊँचे पलङ्ग के छोड़ने की बात सुन, तस्ते पर सोने लगी। ग्रापके माला, गन्ध ग्रादि से विरत होने की बात सुन, माला गन्ध ग्रादि से विरत हो गई। ग्रपने पीहर वालों के 'हम तुम्हारी सेवा सुश्रूषा करेगे' ऐसा पत्र भेजने पर एक सम्बन्धी को भी नही देखती! भगवान्! मेरी बेटी ऐसी गुणवती है।"

"महाराज! इसमें (कुछ) आश्चर्य नही, इस समय तो आपकी सुरक्षा में रह, परिपक्व ज्ञान के साथ राजकन्या ने अपनी रक्षा की है। पहले तो बिना किसी रक्षा के, अपरिपक्व ज्ञान रखते भी, पर्वत के नीचे विचरते समय अपनी रक्षा की थी" कह 'चन्द किश्नर जातक' सुना, बुद्ध आसन से उठ कर चले गये।

दूसरे दिन (नन्द) राजकुमार का ग्रभिषेक, गृहप्रवेश, विवाह—ये तीन मंगल-उत्सव थे। उस दिन, भगवान् नन्द के घर जाकर, उसे प्रव्रजित करने

<sup>&#</sup>x27;जातक (४४७)। वजातक (५५५)।

की इच्छा से नन्दकुमार के हाथ में पात्र दे मंगल कह, भ्रासन से उठ कर चल पड़े। (नन्द की नव वधू) जनपद-कल्याणी ने कुमार को पीछे जाते देखा पर, "आर्य पुत्र! जल्दी भ्राइयो" कह गर्दन बढ़ा कर देखने लगी। राजकुमार भी (संकोचवश) भगवान् को 'पात्र ग्रहण कीजिये' न कह, विहार (तक) चला गया। उसकी (भ्रपनी) इच्छा न रहने पर भी भगवान् ने उसे प्रव्रजित किया। इस प्रकार भगवान् ने किपलपुर जाने के तीसरे दिन नन्द को साधु बनाया।

# (१३) पुत्र को दाय-भाग

सातवें दिन राहुल-माता ने (राहुल) कुमार को अलंकृत कर, भगवान् के पास यह कह कर भेजा, "तात! देख! बीस हजार साधुओं श्रमणों के मध्य में (जो वह) सुनहले उत्तम रूप वाले साधु (=श्रमण) है वही तेरे पिता हैं। उनके पास बहुत से खजाने थे; जो उनके (घर से) निकंलने के बाद से नहीं दिखाई देते। जा, उनसे वरासत माँग। (उनसे कह) "तात! में (राज-) कुमार हूँ। अभिषेक प्राप्त करके चक्रवर्ती (-राजा) बनना चाहता हूँ। मुभे घन चाहिए। घन दें। पुत्र पिता की सम्पत्ति का स्वामी होता है।" कुमार भगवान् के पास जा, पिता का स्नेह पा प्रसन्न-चित्त हो, "श्रमण! तेरी छाया सुखमय है" कह और भी अपने अनुकूल (कुछ कुछ) कहता खड़ा रहा।

भगवान् भोजन के बाद (दान का) महत्त्व कह धासन से उठ कर चलें गये ! कुनार भी, 'श्रमण ! मुक्ते दायज दें। श्रमण ! मुक्ते दायज दें।' कहता भगवान् के पीछे पीछे हो लिया। भगवान् ने कुमार को नही लौटाया। परिजन भी उसे भगवान् के साथ जाने से न रोक सके। इस प्रकार वह भगवान् के साथ ग्राराम तक चला गया। भगवान् ने सोचा—"यह पिता के पास के जिस धन को माँगता है, वह (धन) सासारिक है, नाशवान है। क्यों न में इसे बोधिमण्ड में मिला ग्रपना सात प्रकार का धार्य-धन दें। इसे ध्रलौकिक वरासत का स्वामी बनाऊँ (ऐसा सोच) श्रायुष्मान सारिपुत्र को कहा—"सारि-

<sup>े</sup> सिद्धार्य की मौसी श्रीर सौतेली माँ महागौतमी प्रजापती का पुत्र । े श्रद्धा, श्रील ( ==सदाचार )लज्जा, निन्दा-भय, (बहु-)श्रुत होना, त्याग तथा प्रजा ।

पृत्र ! तो लो राहुल-कुमार को साघु बनाग्रो।" राहुल-कुमार के साघु होने पर राजा को अत्यन्त दुःख हुआ। उस दुःख को न सह सकने के कारण राजा ने (उसे) भगवान से निवेदन कर, वर माँगा—"अच्छा भन्ते! आर्य (भिक्षु लोग) माता पिता की आज्ञा के बिना (उनके) पुत्र को प्रज्ञजित न करें" भगवान ने राजा को वह वर दिया।

फिर एक दिन (भगवान्) राज-महल में प्रातःकाल के भोजन के लिए गये। (भोजन) कर चुकने पर, एक झोर बैठे राजा ने कहा— "भन्ते! झापके दुष्कर तपस्या करने के समय, एक देवता ने मेरे पास झा कर कहा कि तुम्हारा पुत्र मर गया। उसके वचन पर न विश्वास करके उसके वचन का खण्डन करते हुए मैने कहा" "मेरा पुत्र बुद्ध-पद प्राप्ति किये बिना मर नहीं सकता"।

ऐसा कहने पर, भगवान् ने कहा, "जब तुमने उस समय में, हिंडुयाँ दिखा कर, 'तुम्हारा पुत्र मर गया' कहने पर विश्वास नही किया, तो ग्रब क्या विश्वास करोगे?" इसके ग्रथं को स्पष्ट करने के लिए (भगवान् ने) महाधम्मपाल जातक का । कथा की समाप्ति पर राजा ग्रनागमिफल में स्थित हुन्ना।

#### (१४) श्रनाथिपिएडक का दान

इस प्रकार पिता को तीन फलों मे स्थापित कर, भिक्षुसंघ सहित भगवान् (किपलयस्तु मे चल कर) फिर एक दिन राजगृह जा सीतवन में ठहरे। (उस) समय, प्रनाथिपिडक गृहपित पाँच सौ गाड़ियों मे माल भर, राजगृह जा प्रपते प्रिय मित्र सेठ के घर ठहरा था। वहाँ उसने भगवान् बुद्ध के उत्पन्न होने की बात मुनी। फिर ग्रत्यन्त प्रातःकाल (उठा ग्रौर) देवताग्रों के प्रताप से खुले द्वार से बुद्ध के पास पहुँचा। धर्मोपदेश सुन, स्रोतापित-फल मे प्रतिष्ठित हो, दूसरे दिन भिक्षु-सघ सहित बुद्ध को महादान दे, श्रावस्ती ग्राने के लिए भगवान् (=शास्ता) से बचन लिया।

(ग्रनाथिपिण्डक ने) रास्ते में पैतालीस योजन तक लाख लाख खर्च करके, योजन योजन पर विहार बनवाये। श्रद्वारह करोड़ श्रशर्फी (=सुवर्ण) बिछा कर जेतवन मोल ले, उसने मकान वनवाना श्रारम्भ किया। (वहाँ) बीच में

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> जातक (४४७)।

दश-बल बुद्ध की गन्धकुटी बनवाई। उसके इदं गिर्द भ्रस्सी महास्थिविरों के पृथक् पृथक् निवास, एक दीवार-दो दीवार-वाली, हंस के आकार की लम्बी शालायें, मण्डप तथा दूसरे बाकी शयनासन, पृष्करिणियां, टहलान (चनंकमण), रात्रि के स्थान ग्रीर दिन के स्थान बनवाये। (इस प्रकार) भ्रद्वारह करोड़ के खर्च से रमणीय स्थान में मुन्दर विहार बनवा, भगवान् के लिवा लाने के लिए दूत मेजा। भगवान् (चशास्ता) दूत का सन्देश सुन, महान् भिक्षु-संघ के साथ राजगृह से निकल कमशः श्रावस्ती नगर में पहुँचे।

महासेठ भी विहार-पूजा की तैयारी (पहले ही से) कर चुका था। उसने तथागत के जेतवन में प्रवेश करने के दिन, सब अलकारों से अलकृत पाँच सौ कुमारों के साथ, सब अलंकारों से प्रतिमण्डित (अपने) पुत्र को आगे भेजा। अपने साथियों सिहत वह, पाँच रंग की चमकती हुई, पाँच सौ पताकाये ले कर बुद्ध के आगे आगे चला। उसके पीछे महासुभद्रा और चूळसुभद्रा (नाम की) सेठ की दो बेटियाँ, पाँच सौ कुमारियों के साथ, पूर्ण-घट ले कर निकली। उनके पीछे सब अलंकारों से अलंकृत सेठ की देवी (—भार्या) पाँच सौ स्त्रियों के साथ, भरा थाल लेकर निकली। उसके बाद सफेद वस्त्र धारण किये स्यंव सेठ वैसे ही श्वेत वस्त्र धारण किये अन्य पाँच सौ सेठों को साथ ले, भगवान् की अगवानी के लिए चला।

यह उपासक मण्डली स्नागे जा रही थी। (पीछे पीछे) भगवान् महाभिक्षु-संघ से घिरे हुए, जेतवन को अपनी सुनहरी शरीर-प्रभा से रिञ्जित करते हुए, स्ननन्त बुद्ध-लीला स्नौर अनुलनीय बुद्ध शोभा के साथ जेतवन में प्रविष्ट हुए। तब स्ननाथपिण्डिक ने उन्हे पूछा—"भन्ते! में इस विहार के विषय में कैसे क्या करूँ?"

"गृहपति ! यह विहार भ्राये हुए तथा न भ्राये हुए भिक्षु-संघ को दान कर दे।" 'भ्रच्छा भन्ते ! ' कह महासेठ ने सोने की भारी ले, बुद्ध के हाथ पर (दान का) जल डाल, ''मैं यह जेतवन विहार सब दिशा भ्रौर सब काल (भ्रागत भ्रना-

<sup>&#</sup>x27;श्रेष्ठो नगर का ग्रवैतनिक पदाधिकारी होता था। वह धनिक ब्यापा-रियों में से बनाया जाता था।

गत चतुर्दिश) के बुद्ध-प्रमुख भिक्षुसंघ को देता हूँ कह प्रदान किया। शास्ता ने विहार को स्वीकार कर दान की प्रशसा करते कहा:—

"यह गर्मी सर्वों से, हिंस्र जन्तुओं से, रेंगने वाले (=सर्पावि) जानवरों से, मच्छरों से, बूँदा बाँदी से, वर्षा से और घोर हवा-धूप से रक्षा करता है। यह ग्राश्र्य के लिए, मुख के लिए, ध्यान के लिए ग्रौर योगाभ्यास के लिए (उपयोगी है) इसीलिए बुद्ध ने विहार-दान को अेष्ठ-दान (=प्रग्रदान) कह, उसकी प्रशंसा की है। ग्रुपनी भलाई चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि मुन्दर विहार बनवाये ग्रीर उनमें बहु-श्रुतों को निवास कराये ग्रौर प्रसन्न-चित्त उन सरल चित्त वालों को, ग्रुपना वस्त्र तथा निवास (-श्र्यनासन) प्रदान करे। तब (ऐसा करने पर) वे सब दुःखों के नाश करने वाले, धर्म का उपदेश करते हैं, जिसे जान कर वह मलरहित (=प्रनाश्रव) परिनिर्वाण को प्राप्त होगा"

इस प्रकार विहार-दान का माहात्म्य कहा ।

दूसरे दिन से अनाथपिण्डिक ने विहार-पूजोत्सव आरम्भ किया। विशाखा का प्रासाद का पूजोत्सव चार महीने में समाप्त हुआ। लेकिन अनाथपिण्डिक का विहार-पूजोत्सव नौ महीनों मे समाप्त हुआ था। विहार पूजोत्सव में भी अठारह करोड़ ही खर्च हुए। इस प्रकार (उसने) उस विहार ही में चौवन करोड़ धन का दान किया।

पूर्व में भगवान विपस्सी के समय, पुन्नवसुमित्र नामक सेठ ने सोने की ईटों को सिर से सिर लगा कर, (उससे भूमि) खरीद कर, उसी स्थान में योजन भर का संघाराम बनवाया था। भगवान् शिख के समय श्रीवर्द्ध नामक सेठ ने सोने के फलकों को फैला कर (भूमि) खरीद कर, उसी स्थान पर तीन गव्यूति (६ मील) भर का संघाराम बनवाया था। भगवान् विश्वभू (=वेस्सभू) के समय स्वस्ति (=सोटिथ) नामक सेठ ने सोने के हस्ति-पदो के फैलाव से खरीद कर, उसी स्थान पर श्राघे-योजन भर का संघाराम बनवाया था। भगवान् कनुसन्ध के समय श्रच्युत नामक सेठ ने सोने की ईटों के फैलाव से खरीद कर, उसी स्थान पर गव्यूति (२ मील) भर का संघाराम बनवाया। भगवान् को-नागमन के समय उग्र नामक सेठ ने सोने के कच्छुश्रों के फैलाव से खरीद कर, उसी स्थान पर, श्राघे गव्यूति (एक मील) का सघाराम बनवाया। भगवान् काश्यप के समय में सुमङ्गल नामक सेठ ने सोने की ईटों के फैलाव से खरीद कर,

कर, उसी स्थान पर सोलह करीष तक का संघाराम बनवाया। लेकिन हमारे भगवान् के समय अनाथिण्डिक सेठ ने करोड़ों कार्षापणों के फैलाव से खरीद कर, उसी स्थान पर आठ करीष भर में सघाराम बनवाया। यह स्थान सभी बुद्धों से अपरित्यक्त स्थान है। इस प्रकार बोधिमण्ड में सर्वज्ञता-प्राप्ति से महापरिनिर्वाण-मञ्च तक, जिस जिस स्थान पर भगवान् रहे, यह सब 'सन्तिके-निदान' है।

इसीके सम्बन्ध से (ग्रागे) सब जातकों का वर्णन करेंगे। जातकट्ठकथा की निदान-कथा समाप्त

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup>एक करीष ==४ ग्रम्मण । चार श्रम्मण बीज बोने की जगह।

# पहला परिच्छेद

## १. अपण्णक वर्ग

#### १. श्रपएएक जातक

द्यप्पणक (इत्यादि)—यह धर्म-कथा भगवान् ने श्रावस्ती के जैतवन महा-विहार में रहते समय कही। किस के कारण यह कथा कही गई? एक सेठ के पाँच सौ तैथिक मित्रो के कारण।

### क. वर्तमान कथा

एक दिन अनायपिण्डिक सेठ, अपने पाँच सी अन्य-तीर्थिक मित्रों को साथ ले, बहुत सा गन्ध, माला, लेप, तेल, मधु, मन्खन, वस्त्र-आच्छादन आदि लिवाकर, जेतवन गया। (वहाँ) भगवान् की वन्दना कर, माला आदि से पूजा कर, भिक्षु-संघ को भेषज तथा वस्त्र आदि प्रदान कर, बैठने के सम्बन्ध के छः बोबों को छोड़, एक और बैठ गया। वे दूसरे मत के शिष्य भी तथागत की वन्दना कर, शास्ता के पूर्ण चन्द्र की शोभा से शोभित मुख, लक्षण और अनुलक्षणों (अनुव्यज्जनों) से मण्डित, तथा चारों और चार हाथ (च्याम) की दूरी तक प्रभा से प्रकाशित सुन्दर शरीर (च्राह्म काय)—जिससे समय समय पर जोड़ा जोड़ा होकर घनी वृद्ध-किरणें निकलती थी—को देखते, अनायपिण्डिक के समीप ही बैठ गये।

<sup>&#</sup>x27;किसी अन्य पन्थ के अनुयायी।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> श्रत्यन्त समीप, श्रत्यन्त दूर जिधर से हवा श्राती हो उबर, ऊँचे स्थान पर, बिल्कुल सामने तथा बिल्कुल पीछे हो कर बैठना—ये बैठने के छः बोष हैं।

तब बुद्ध ने उन्हें, मन:शिलातल पर सिंह-नाद करते तरुण सिंह की तरह, या वर्षा के गरजते मेघ की तरह, या ग्राकाश-गङ्गा के ग्रवतरण की तरह, या रत्नों की माला गूँधते हुए की तरह, ग्राठ बातों से युक्त, श्रवण-योग्य, कमनीय ग्रीर उत्तम स्वर से नाना प्रकार की विचित्र धर्म-कथाये कही। उन्होंने बुद्ध के उपदेश सुन, प्रसन्न चित्त हो, उठ कर बुद्ध की वन्दना की; ग्रीर दूसरे मतों की शरण छोड़ बुद्ध की शरण ग्रहण की। उस दिन से ग्रारम्भ करके, वे नित्य-प्रति, ग्रनाथिण्डिक के साथ, गन्ध माला ग्रादि हाथ में ले, विहार जा कर धर्म सुनते, दान देते, सदाचार (=शील) रखते तथा वृत (=उपो-सथ-कर्म) करते थे।

दूसरे दिन भगवान् श्रावस्ती से राजगृह चले गये। बुद्ध (—तथागत) के जाने पर, वे ग्रन्थ-तीथिक श्रावक तथागत की शरण छोड़, फिर दूसरे मतों की शरण ग्रहण कर, ग्रपने पहले स्थान पर ही चले गये। भगवान् सात ग्राठ मास बिता कर फिर जेतवन लौट ग्राये। ग्रनाथिपिष्डक फिर उन्हे (साथ) ले जा कर, बुद्ध के पास जा गन्ध ग्रादि से पूजा तथा प्रणाम कर, एक ग्रोर बैठा। वे (तैथिक) भी भगवान् की वन्दना कर, एक ग्रोर बैठ गये। तब (ग्रनाथ-पिण्डक ने) बुद्ध (—तथागत), से, (उनके) चारिका पर चले जाने के समय, उन (तैथिकों) के (तथागत की) शरण छोड़, फिर दूसरे मतों की शरण ग्रहण करके, श्रपने पहले स्थान पर चले जाने की बात कही।

भगवान् ने अनन्त (=अप्रमाण) करोड़ कल्पों तक निरन्तर वाणी सम्बन्धी सदाचार को पालन करने के प्रताप से, दिव्य सुगन्धों से सुगन्धित, नाना प्रकार की सुगन्धियों से भरे रत्न-करण्ड को खोलते हुए की तरह, अपने मुख-पद्म को खोल कर, मधुर स्वर से पूछा—"उपासको ! क्या तुम सचमुच तीन-शरणों को छोड़ कर दूसरे मत की शरण चले गये थे ?"

उन्होंने छिपा न सकने के कारण कहा—"भगवान्! सच (है)।" तब बुद्ध ने कहा—'उपासको! नीचे श्रवीचि नामक नरक से ऊपर भवाग्र नामक सर्वोपरि देव-लोक क्रांक जितनी श्रप्रमाण लोक-धातुये हैं, उनमे (कही

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> बुद्ध, वर्म, भौर संघ की शरण।

भी) सदाचार (=शील) श्रादि गुणों में बुद्ध के समान भी कोई नहीं, बद्ध कर तो कहाँ से होगा?' 'भिक्षुश्रो! (पैर) या बे पैर वाले जितने भी प्राणी है बुद्ध (=तथागत) उनमें सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं। 'इस लोक या पर-लोक में जितने भी धन है.....तथागत.....', 'शुद्ध-चित्तों में श्रेष्ठ (=श्रग्र).....' इत्यादि सूत्रों में प्रकाशित तीनों रत्न (=बुद्ध, धमं और संघ) के गुण प्रकाशित किये। ''इस प्रकार के गुणों से युक्त तीनों रत्नों की शरण जाने वाले उपासक वा उपासिका नरक श्रादि में पैदा नही होते। (वे) नरक के जन्म से बच कर, देव-लोक में उत्पन्न हो, महासम्पत्ति भोगते है। इसलिए तुम लोगों ने इस प्रकार की शरण को छोड़ कर, दूसरे मतों की शरण ग्रहण करके, श्रनुचित किया है।"

त्रिरत्न को मोक्ष (-दायक) और उत्तम मान कर (उनकी) शरण जाने वालों का नरक ग्रादि मे जन्म न लेना—यह दिखाने के लिए, यह सूत्र उद्घृत करना चाहिए:—

"जो बुद्ध की शरण गये हैं, वे नरक नहीं जायेंगे। मनुष्य-देह को छोड़ कर, वे देव-लोक में पहुँचेंगे॥"

"जो धर्म की शरण गये हैं, वे नरक नहीं जायेंगे। मनुष्य-देह को छोड़ कर, वह देव-लोक में पहुँचेंगे॥"

"जो संघ की शरण गये हैं, वह नरक नहीं जायेंगे। मनुष्य-लोक को छोड़ कर, वे देव-लोक में पहुँचेंगे।"

भयभीत हो मनुष्य पर्वत, वन, झाराम (=उद्यान), वृक्ष, चैत्य झादि, झनेक स्थानों (को देवता मान उन)की शरण लेते हैं। किन्तु ये शरण मङ्गल दायक नहीं, ये शरण उत्तम नहीं, क्योंकि इन शरणों को ग्रहण करने से, सब दुःखों से छुटकारा नहीं मिलता।

जो बुद्धधर्म तथा संघ की शरण जाते हैं; जिन्होंने चारों आर्य सत्यों को भली प्रकार प्रज्ञा से देखा है। (वे चार आर्य सत्य हैं—) (१) दुःख, (२)

१इतिवृत्तक।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> संयुक्त निकाय, महासमय सूत्र ।

दुःख की उत्पत्ति, (३) दुःख का नाश और (४) दुःखनाशक श्रायं श्रष्टांगिक मार्ग । ये हैं मङ्गलप्रद शरण, ये हैं उत्तम शरण, इन शरणों को पा कर (मनुष्य) सारे दुःखों से झूट जाता है ॥"

शास्ता ने केवल उन्हें इतना ही धर्मोपदेश नही किया; बिल्क यह भी कहा—"उपासको ! बुद्धानुस्मृति कर्मस्थान (=योगाभ्यास के लिए मन का विषय), धर्मानुस्मृति कर्मस्थान, संघानुस्मृति कर्मस्थान, श्रोतधापित मार्ग, श्रोतधापित फल, सकृदागामी मार्ग, सकृदागामी फल, ध्रानागामी मार्ग, ध्रानागामी फल, ध्रानागामी मार्ग, ध्रानागामी फल, ग्राहंत्-मार्ग तथा ध्राहंत् फल, का दायक होता है। (ग्रीर उस) कम से भी धर्मोपदेश कर (अन्त मे कहा—) "इस प्रकार की शरण छोड़ कर तुमने अनुचित किया।"

बुद्धानुस्मृति श्रोतापित्त मार्ग ग्रादि को देते है; यह "भिक्षुग्रो! एक धर्म (=बात) के श्रभ्यास करने से, बढ़ती करने से, सम्पूर्ण निर्वेद =िवराग, निरोध, उपशमन, ग्रभिज्ञा, सम्बोधि (=परमज्ञान) तथा निर्वाण की प्राप्ति होती है। कौन सा है वह एक धर्म ? बुद्धानुस्मृति" श्रादि सूत्रों से प्रतिपादित करना चाहिए। इस प्रकार भगवान् ने नाना प्रकार से उपासकों को उपदेश दे कहा— "उपासको! पूर्व (काल) में भी मनुष्यों ने (एक बार) तर्क-वितर्क से श्रयोग्य शरण को शरण समक्ष ग्रहण किया, ग्रौर भूतों (=ग्रमनुष्यों) वाले मरुभूमि (=कान्तार) में जा भूतों (=यक्षों) के ग्रास हो बर्बाद हुए। लेकिन उसी मरुभूमि मे निर्दोष (=ग्रपण्णक) शरण को श्रनुकूलता के साथ सम्पूर्ण रूप से ग्रहण करने वाले मनुष्य कल्याण (=स्वस्तीभाव) को प्राप्त हुए।" यह कह (तथागत) चुप हो गये।

तब अनायपिण्डिक गृहपित आसन से उठ, भगवान् की वन्दना तथा प्रशंसा कर, (दोनों) हाथों को जोड़, सिर पर रख, इस प्रकार बोला—"भन्ते! इन उपासकों का इस समय उत्तम शरण को छोड़ वितर्क के पीछे चलना तो हमें मालूम हैं; लेकिन पूर्व समय में भूतों वाली मरुभूमि में वितर्क के पीछे चलने

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> धम्मपद, बुद्धवाग ।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> अंगुत्तर निकाय, एकक निपात ।

वालों का बर्बाद होना, श्रीर निर्दोष-गहनी (=श्रपण्णक-ग्राह) ग्रहण करने वालों का कल्याण प्राप्त करना—यह (बात) हमें मालूम नही। वह श्रापको ही मालूम है। भगवान्! श्रच्छा हो, यदि श्राप हमें इस बात को श्राकाश में उदय हुए पूर्ण चन्द्रमा की भाँति प्रकट करें।"

तब भगवान् ने 'गृहपित ! मैने अनन्त (=अप्रमाण) समय तक दस पारिमताभ्रो को पूरा करके, लोगों के संशय निवारण के लिए, बुद्ध (=सर्वज्ञता) का ज्ञान प्राप्त किया है। सोने के पात्र (=नालिका) में सिंह के तैल डालने की भाँति अच्छी तरह ध्यान देकर सुनो' कह, सेठ को सचेत कर, बादलों को फाड़ कर निकलते चन्द्रमा की तरह, पूर्व जन्म की छिपी बात को प्रकट किया:—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में काशी देश के बनारस (=बाराणसी) नगर में ब्रह्मदत्त नामक राजा राज्य करता था। उस समय बोधिसत्त्व ने (एक) बंजारे (=सत्यवाह) के घर में जन्म ग्रहण किया था। क्रमशः सयाने हो, वह पाँच सौ गाड़ियाँ ले, व्यापार करते हुए विचरते थे। वह कभी पूर्व-देश से अपरान्त देश जाते थे, कभी अपरान्त से पूर्व।

वनारस ही में (एक) श्रीर भी बंजारे का पुत्र था, लेकिन वह मूर्ख, जड़ श्रीर भोंदू था। उस समय बोधिसत्त्व ने बनारस से बहुत सा मूल्यवान् सौदा पाँच सौ गाड़ियों पर लाद, चलने की तैयारी की थी। उस मूर्ख बंजारे के पुत्र ने उसी प्रकार, पाँच सौ गाड़ियाँ लाद, चलने की तैयारी की थी। बोधिसत्त्व ने सोचा यदि यह मूर्ख मेरे साथ साथ जायगा तो एक ही रास्ते से एक हजार गाड़ियों के जाने पर रास्ता काफी न होगा, श्रादमियों के लिए लकड़ी-पानी तथा बैलों के लिए घास-चारा मिलना कठिन हो जायगा। इसलिए या तो उसे श्रागे जाना चाहिये या मुक्ते।

तब उस म्रादमी को बुला, यह बात कह कर पूछा:—हम दोनों एक साथ इकट्ठें नहीं जा सकते तुम म्रागे जाम्रोगे या पीछे ?

<sup>&#</sup>x27; जातकों में काशी के राजा ब्रह्मदत्त का बहुत उल्लेख है।

उसने सोचा 'ग्रागे जाने में मुक्ते बहुत लाभ है। बिना बिगाड़े (=ग्रिमिन्न) रास्ते से जाऊँगा, बैल अछूते तृण खायेंगे, मनुष्यों को तेमन बनाने के लिए प्रछूते पत्ते मिलेंगे, शान्त (निर्मल) पानी प्राप्त होगा; भीर मन माने दाम पर सौदा बेचूँगा।' (यह सोच कर) उसने कहा :—"सौम्य! में ही ग्रागे जाऊँगा।'

बोधिसत्त्व ने पीछे जाने में बहुत लाभ देखें। उन्होंने सोचा:—'यह श्रागे श्रागे जा कर विषम स्थानों को सम करेगा, मैं उसके गये रास्ते से चलूँगा। श्रागे जाने वाले बैल पकी कड़ी घास खा लेगे; इस प्रकार मेरे बैल नये मधुर तृणों को खायेंगे। पत्ते तोड़ लिये गये स्थानों पर, नये उत्पन्न पत्ते, साग भाजी के लिए मघुर होंगे। यह लोग जहाँ पानी नहीं हैं, ऐसे स्थानों को खोद कर पानी निकालेंगे, सो दूसरों के खोदे हुए कुग्नों (गढ़ों) से हम पानी पीयेंगे। (वस्तुग्नों का) मूल्य निश्चित करना वैसा ही है जैसा मनुष्यों की जान लेना होना है। में पीछे जा कर इनके निश्चित किये गये मूल्य से सौदा बेचूँगा।" इतने लाभ देख कर उन्होंने कहा:—सौम्य! तुम श्रागे जाग्नो।"

"ग्रच्छा! सौम्य!" कह, वह मूर्ख वंजारा गाड़ियों को जोत (नगर से) निकला। वह कमकाः मनुष्यो की बस्तियाँ पार कर कान्तार (==मरुभूमि) के प्रवेश-स्थान पर पहुँचा।

कान्तार पाँच प्रकार के होते हैं :—''चोरों का कान्तार, व्याल (==हिसक जन्तुग्रों) का कान्तार, भूतों का कान्तार, निर्जल (==निरुदक) ग्रीर ग्रल्प-भक्ष कान्तार।''

जिस मार्ग पर चोरों का दलल हो, वह चोर-कान्तार (कहा जाता है)। सिंह ग्रादि व्यालों से ग्रधिकृत मार्ग व्याल-कान्तार; जहाँ स्नान करने वा पीने के लिए पानी न मिले वह निरुदक कान्तार; भूतों (=ग्रमनुष्यों) वाला मार्ग श्रमनुष्य कान्तार, भौर खाने पीने के लायक कंद मूल ग्रादि से शून्य मार्ग ग्रल्यभक्ष कान्तार। इन पाँच प्रकार के कान्तारों में से वह कान्तार निरुदक-कान्तार तथा श्रमनुष्य-कान्तार था। इसलिए यह बंजारे का लड़का गाड़ियों में बड़े बड़े मटके रखवा, (उन्हें) पानी से भरवा कर (उस) साठ योजन के कान्तार में चला।

कान्तार के बीच में पहुँचने पर, कान्तार में रहने वाले दैत्य ने सोचा कि

यदि में इनके साथ के पानी को फेकवा दूँ, तो (इनके) दुर्बल हो जाने पर में इन सब को खा सकूँगा। (यह सोच) उसने बिल्कुल सफेद रंग के तरुण बैलों को मनोरम रथ (=यान) में जुनवाया, घनुष-तरकस-ढाल (ग्रादि) हथियार (=ग्रायुच) हाथ में लिये। फिर नीलें ग्रौर सफेद कमलों (की माला को) धारण कर, गीलें केंग्र, गीलें वस्त्र, दस बारह दैत्यों को साथ लें एक बड़े राजा (=ईश्वर पुरुष) की तरह उस रथ में बैठ कीचड़ में डूबे हुए पहियों के साथ रास्ते पर हो लिया। उसके ग्रागे पीछे चलने वाले, उसके सेवक (=परिचारक) भी, भीगें केंग्र, भीगें वस्त्र, नीलें सफेद कमलों की मालायें धारण कियें हुए, लाल सफेद कमलों के गुच्छें लिये, पानी तथा कीचड़ की बूँदें टपकाते हुए, ग्रौर भिस की जड़ें खाते हुए (साथ) चले। जब सामनें की हवा चलती थी, तो बजारा रथ में बैठ, नौकरों (=परिचारकों) के साथ धूली को हटाते हुए ग्रागें ग्रागें चलता था; जब पीछें की हवा चलती थी, तब उसी प्रकार पीछें पीछें चलता था। उस समय तो सामनें की हवा थी। इसलिए बंजारा ग्रागें ग्रागें जा रहा था।

दैत्य ने उस बजारे को ग्राता देख, ग्रपने रथ को रास्ते से एक श्रोर कर के पृछा--कहाँ जाते हैं ? (फिर) कुशल-क्षेम की बातचीत की।

वजारे ने भा अपने रथ को रास्ते से एक अोर हटा, (अन्य) गाड़ियों को जाने का रास्ता दे, एक ओर खड़े खड़े उस दैत्य से कहा—'जी! हम बनारस से आतं हैं" और पूछा—''यह जो आप उत्पल-कुमुद धारण किये, पद्म-पुण्ड-रीक हाथ में लिये, की चड़ से सने और पानी की बूँदे चुवाते और भिस की जड़ें खाते आ रहे हैं; सो क्या आप लोगों के आने के रास्ते में वर्षा हो रही हैं, (वहाँ) उत्पल आदि से ढके सरोवर हैं?''

उसकी बात सुन कर दैत्य बोला—'मित्र ! यह क्या कहते हो ? सामने यह जो हरे रंग की बन-पाँती दिखाई देती हैं, उससे भ्रागे के सारे जगल में मूसला-धार वर्षा हो रही है। पहाड की दरारे भरी हुई है। जगह जगह पर पद्म भ्रादि से पूर्ण जलाशय हैं।" फिर भ्रागे पीछे जाती गाड़ियों की भ्रोर, इशारा करके पूछा—''यह गाडियाँ ले कर कहाँ जा रहे हो ?"

"ग्रमुक देश को।"

"इस इस गाड़ी में क्या क्या सौदा है ?"

"यह (सौदा) है, ग्रीर यह (सौदा) है।"

"पिछली गाड़ी बहुत भारी मालूम हो रही है। उसमे क्या सौदा है ?" "उसमें पानी है।"

"ग्रभी जो पानी साथ लाये, सो तो श्रच्छा किया। लेकिन श्रव यहाँ से भ्रागे पानी की ग्रावश्यकता नहीं। भ्रागे बहुत पानी हैं। मटकों को फोड़, पानी फेक मुख से जाग्रो।"

इस प्रकार की बातचीत कर ''ग्राप जाइये, हमे देर होती हैं'' कह, कुछ दूर जा कर, उनकी भ्रॉल से श्रोभल हो, (दैत्य) श्रपने नगर को ही चला गया।

उस मूर्खं बंजारे ने अपनी मूर्खता के कारण दैत्य की बात मान, मटके पहुंडता, चुल्लू भर भी पानी बाकी न रख, सभी (पानी) फिंकवा गाडियाँ हँकनं वाई। श्रागे (रास्ते में) जरा सा भी पानी न था। श्रादमी पानी विना पीडित होने लगे। उन्होंने सूर्यास्त तक चलते रह कर, (शाम को) बैलां को खोल, गाडियों का घेरा बना खड़ा कर, बैलों को गाड़ियों के पहियों से बाँघा। न बैलों को पानी मिला, न मनुष्यों को भोजन (—यवागू-भात)। दुर्बल मनुष्य जहाँ तहाँ पड़ कर सो रहे। रात होने पर दैत्यों के नगर से (वह) दैत्य ग्राये (श्रीर) सब बैलों तथा मनुष्यों को मार, उनका मास खा, हिंडुयाँ (वही) छोड़ कर चले गये। इस प्रकार (उस) मूर्खं बजारे के पुत्र (की मूर्खता) के कारण, वह सब नाश को प्राप्त हुए। उनकी हाथों ग्रादि की हिंडुयाँ इधर उधर बिखर गईं; (किन्तु) पाँच सौ गाडियाँ जैसी की तैसी खड़ी रही।

उस मूर्ख बजारे के पुत्र के चले जाने के मास ग्राध-मास बाद, बोधिसत्त्व भी पाँच सौ गाडियों के साथ नगर से निकले; ग्रीर कमशः कान्तार के मुख पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने पानी के मटकों में बहुत सा पानी भर लिया (ग्रीर) ग्रपने तम्बुग्नों में ढँढोरा पीट, ग्रादिमयों को एकत्रित कर कहा—''बिना मुक्ते पूछे, एक चुल्लू भर पानी भी काम में न लाना। जगल में विषैले-वृक्ष भी होते हैं। (इस लिए) किसी ऐसे पत्ते, फूल या फल को, जिसे पहले न खाया हो, बिना मुक्त से पुछे कोई न असये।''

इस प्रकार धादिमयों को ताकीद कर, पाँच सौ गाड़ियों के साथ मरुभूमि (=कान्तार) की ग्रोर बढ़े।

उस मरुभूमि के मध्य में पहुँचने पर, उस दैत्य ने पहले ही की भाँति अपने

को बोधिसत्त्व के मार्ग में प्रकट किया। बोधिसत्त्व ने उसे देखते ही पहचान लिया (ग्रीर सोचा)—"इस मरुभूमि में जल नही है। इसका नाम ही निर्जल-कान्तार है। यह (पुरुष) निर्भय है। इसकी ग्रांखे लाल है। (ग्रीर) इसकी छाया तक दिखाई नही पड़ती। निस्सन्देह इसने ग्रागे गये मूर्ख बंजारे के पुत्र का सब पानी फिंकवा, उन्हें पीड़ित कर, उसे मंडली सहित खा लिया होगा। लेकिन यह मेरी पंडिताई (चबुिंद्ध) तथा चतुराई (चअपाय-कुशलता) को नही जानता।" फिर उससे कहा—"तुम जाग्रो। हम व्यापारी लोग बिना दूसरा पानी देखे, (साथ) लाये पानी को नहीं फेकते। जहाँ दूसरा पानी दिखाई देगा, वहाँ इस पानी को फेक गाड़ियों को हलका कर चल देगे।"

दैत्य थोड़ी दूर जा कर, अन्तर्धान हो अपने नगर को चला गया। दैत्य के चले जाने पर आदिमियों ने बोधिसत्त्व से पूछा—"आर्य! यह मनुष्य 'यह हरे रग वाली बन पाँती दिखाई देती हैं। उसके आगे मूसलाधार वर्षा बरस रही हैं कहते हुए, उत्पल-कुमुद आदि की मालायें (धारण किये हुए), पद्म-पुण्डरीक के गुच्छे को (हाथ में) लिये भिस की जड़ खाते, भीगे वस्त्र, भीगे-मीस, पानी की बूँदे चूते हुए, आये हैं। इसलिए (क्यों न) हम पानी को फेक, गाड़ियों को हलकी कर, जल्दी जल्दी चले।"

बोधिसत्त्व ने उनकी बात न मुन, गाडियों को रुकवा, सब मनुष्यों को एकत्रित करवा, (उनसे) पूछा—''क्या तुम में से किसी ने इस कान्तार में तालाब ग्रथवा पुष्करिणी होने को बात पहले कभी सुनी?''

''म्रार्य ! नहीं ! यहीं सुना है कि यह कान्तार निर्जल-कान्तार है।'' ''म्रव कुछ मनुष्य कहते हैं कि इस हरे रग की बन-पाँती के उस पार वर्षा होती हैं। (श्रच्छा, तो) वर्षा की हवा कितनी दूर तक चलती है?''

"श्रार्य! योजन भर।"

"क्या किसी एक (जने) के शरीर को भी वर्षा की हवा लग रही है ?" "ग्रार्य ! नहीं।"

"बादल का सिरा (=मेघ सीस) कितनी दूर तक दिखाई देता है ?" "ग्रार्य ! योजन भर ।"

"क्या किसी को एक भी बादल दिखाई दे रहा है ।" "ग्रार्य ! नहीं ।" "बिजली कितनी दूर तक दिखाई देती है ?"
"ग्रार्य ! चार पाँच योजन तक ।"
"क्या किसी को बिजली का प्रकाश दिखाई पड़ा है ?"
"ग्रार्य ! नहीं ।"
"बादल को गर्ज कितनी दूर तक सुनाई देती है ?"
"ग्रार्य ! एक दो योजन भर ।"
"क्या किसी को बादल की गर्ज सुनाई दी है ?"
"ग्रार्य ! नहीं ।"

"यह मनुष्य नहीं, यह दैत्य (थे)। (वह) हमारा पानी फिंकवा कर, दुर्वेल कर, (हमें) खाने के विचार से आये होंगे। आगे जाने वाला मूर्ख बंजारे का पुत्र चतुर (=उपाय-कुशल) नहीं था। इन्होंने अवश्य पानी फिंकवा, पीडा दे, उसे खा लिया होगा। उसकी पाँच सौ गाड़ियाँ जैसी की तैसी भरी खड़ी होगी। आज हम उन्हें देखेंगे। चुल्लू भर पानी भी बिना फेंके (गाड़ियों कों) हाँको" (कह) हँकवाया।

फिर जाने हुए, उन्हो (=बोधिसत्त्व) ने जैसी की तैसी भरी हुई पाँच मौ गाडियाँ, तथा वैलों श्रीर श्रादिमयों के हाथो श्रादि की हिड्डियों को इधर उधर विखरा देख, गाडियाँ खुलवा दी। गाडियों के दर्द गिर्द घरे में तम्बू तनवा दिन रहते ही श्रादिमयों श्रीर वैलों को शाम का भोजन खिलवा, मनुष्यों के (घेरे के) बीच में वैलों को बँधवा-सुलवा स्वय सर्दारों (बलनायकों) सहित हाथ में खड्ग ले, रात्रि के तीनो याम पहरा देते, खड़े ही खडे सबेरा कर बैलों को खिला, कमजोर गाड़ियों को छोड, (उनकी जगह) मजबूत को ले, कम मोल का सौदा छोड़ (उसकी जगह) श्रिधक दाम वाले सौदे को लाद, जहाँ जाना था, उस स्थान पर चलं गये। सामान को दुगुने-तिगुने मोल पर बेच, सारी मडली को (साथ) ले फिर (सानद) श्रपने नगर को लौट श्राये।

यह कथा कह कर बुद्ध (शास्ता) ने कहा—गृहपति ! इस प्रकार पूर्व काल में वितर्क के पाछे अलने वाले सर्वनाश को प्राप्त हुए; लेकिन यथार्थ-प्राही लोग दैत्यों के हाथ से बच कर, सकुशल इच्छित स्थान पर जा, फिर भ्रपने स्थान पर लौट भ्राये।

इस प्रकार इन दो कथाग्रो को मिला, पूर्वापर कथा सम्बन्ध छोड़, सम्बुद्ध

हो जाने पर इस यथार्थ (==ग्रपण्णक)-धर्म-उपदेश के सम्बन्ध में यह गाथा कही:--

#### श्चयण्णकं ठानमेके दुतियं श्चाह तनिकका । एतदञ्जाय मेघावी तं गण्हे यदपण्णकं ॥

इसमें जो 'ग्रपण्णक' (शब्द) है, उसका ग्रर्थ है == ऐकातिक, ग्रवि-रोधी नैयाणिक (=निर्वाण को प्राप्त करने वाला)। ठान (=स्थान) का मतलब है, बात या कारण। 'कारण' को 'स्थान' इसलिए कहते है, क्योंकि 'फल' उस कारण के ग्रवीन हो कर ठहरता है । 'स्थान को स्थान, ग्रस्थान को श्रस्थान समक कर' इत्यादि में 'स्थान का जो भावार्थ है (=प्रयोग) है, उसे भी जानना चाहिये। यहाँ 'ग्रपण्णक ठान' इन दो शब्दों का मतलब है, सारे हिनो सृष्यों का दाना, पडिनो द्वारा ग्राचरित जो एकातिक कारण है, यथार्थ कारण है, नैर्याणिक-कारण है। सक्षेप रूप से यह (ग्रर्थ) है। विस्तार से तो (बद्ध, धर्म, संघ इन) तीन की शरण जाना, (गहस्थों को) पाँच शील (==सदाचार), (साधुग्रों को) दस शील (पालन करना), प्रातिमोक्ष (==भिक्ष-नियमो) से (ग्रपनी) रक्षा करना (==संवर), इन्द्रिय-संयम, गुद्ध जीविका रखना, विहित वस्तुम्रों (=प्रत्ययों) का सेवन, सभी चारों प्रकार की शुद्धना वाला शील, इन्द्रियों का सयम (==गुप्त द्वारता), भोजन की (उचित) मात्रा का ज्ञान, जागरूक रहना, ध्यान, विदर्शना, ग्रभिञ्जा, समापत्ति (=समाधि), ग्रार्थ (ग्रप्टागिक) मार्ग, ग्रार्थ-फल-यह सब <del>ग्र</del>पण्णक वाते (≔स्थान) ग्रपण्णक रास्ता (प्रतिपदा), नैर्याणिक रास्ता (है) यह अर्थ है। क्योंकि यह 'अपण्णक-प्रतिपदा' नैर्याणिक प्रतिपदा का ही

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> श्रंगुत्तर ब्रह्नान पाली ।

नाम है, इसीलिए भगवान् ने अपण्णक-प्रतिपदा का उपदेश देते हुए यह सूत्र कहा है—

"भिक्षुग्रो! तीन घर्मों (= बातों) से युक्त भिक्षु ग्रपण्णक (= यथार्थ) प्रतिपदा में लग कर, ग्रपने चित्त के मलों के विनाश के लिए प्रयत्नशील होता है। कौन से तीन घर्मों से? भिक्षुग्रो! भिक्षु इन्द्रियों को वश में रखता है, भोजन की (उचित) मात्रा का जानकार होता है। सचेत रहता है। भिक्षुग्रो! भिक्षु कैसे इन्द्रियों को वश में रखता है? भिक्षुग्रो! जब भिक्षु रूप (= स्थूल वस्तुग्रों) को देख कर, उसके ग्राकार (= निमित्त) को ग्रहण नहीं करता..... इस प्रकार भिक्षुग्रो! भिक्षु इन्द्रियों को वश में रखता है। भिक्षुग्रो! भिक्षु कैसे भोजन की (उचित) मात्रा का जानकार होता है। भिक्षुग्रो! जब भिक्षु सोच-समभ कर ग्राहार ग्रहण करता है, न तो मस्ती के लिये, न ग्रभिमान के लिये.....। इस प्रकार भिक्षुग्रो! भिक्षु कैसे भोजन की (उचित) मात्रा का जानकार होता है। भिक्षुग्रो! भिक्षु कैसे सचेत (= जागरूक) रहता है? भिक्षुग्रो! भिक्षु दिन में टहलना ग्रौर वैठना.....। इस प्रकार भिक्षुग्रो! सचेत होता है।"

इस सूत्र में तीन ही धर्म कहे गए हैं। लेकिन यह ग्रपण्णक-प्रतिपदा ग्राईत्-फल की प्राप्ति तक रहती है। यहाँ ग्राईत-फल भी फल-समाधि तथा उपाधि-रहित-निर्वाण की प्राप्ति के मार्ग (=प्रतिपदा) का ही नाम है।

कुछ (=एके) इस शब्द का मतलब है पण्डितजन। अमुक पण्डितजन, इस प्रकार का कोई नियम नहीं। लेकिन यहाँ पर 'एक' शब्द का प्रयोग मडली सहित बोधिसत्त्व के ही लिए जानना चाहिये। तार्किक लोगों ने दूसरा ही कहा है (=दुतियं आहु तिक्कका)—दूसरा अर्थात् पहले कहे गये अपण्णक स्थान, नैर्याणिक-कारण से भिन्न (=दूसरा) तर्क के पीछे चलना, अनैर्याणिक कारण। तार्किकों ने कहा (=आहु तिक्कका) इसे यहाँ पहले शब्द (=दुतिय) से मिला कर पढ़ना चाहिये। अपण्णक स्थान=अविरोधी बात=नैर्याणिक बात-को-बोधिसत्त्व आदि कुछ बुढिमान् (=पण्डित) मनुष्यों ने ग्रहण किया।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> ग्रंगुत्तर निकाय, तिक निपात ।

लेकिन जिन्होंने मूर्ख बंजारे को अपना मुखिया बनाया वह तर्क-प्राही (=दलील-बाज) थे; उन्होंने दूसरी अयथार्थ, अनैकातिक, अनैर्याणिक बात स्वीकार की। उनमें से जिन्होंने अपण्णक स्थान को ग्रहण किया, उन्होंने शुद्ध मार्ग (= शुक्ल-मार्ग) का अनुगमन किया। जिन्होंने दूसरे 'आगे जल अवश्य होंगा' इस प्रकार की दलील-बाजी (= तर्क-प्राह) से युक्त अनैर्याणिक बात को माना, उन्होंने अशुद्ध (= कृष्ण) मार्ग का अनुगमन किया। इसमें जो शुक्ल-मार्ग है वह उन्नति का मार्ग है, जो कृष्ण-मार्ग है वह अवनति का मार्ग। इसलिए जिन्होंने शुक्ल-मार्ग का ग्रहण किया, उनकी अवनति न हो कर, वह सुखी हुए; लेकिन जिन्होंने कृष्ण-मार्ग का अनुसरण किया, वे अवनत हो दु ख को प्राप्त हुए।"

इस प्रकार भगवान् ने अनायिणिष्डक गृहपित को उक्त बात कह कर, आगे यूँ कहा—'यह जान कर मेधावी पुरुष जो यथार्थ हैं, उसे प्रहण करे।'' इसमें ''एन उञ्जाय मेधावी'' का अर्थ हैं—मेधा कही जाने वाली विशुद्ध, उत्तम, प्रज्ञा से युवन कुल गुत्र, इस अपण्णक और सपण्णक, नर्क-प्राह तथा अतर्क-प्राह कहे जाने वाले दोनो स्थानो मे गुण-दोष, लाभ-हानि, अर्थ-अनर्थ जान कर। 'तं गण्हे यदपण्णक' का अर्थ हैं, जो सम्पूर्ण रूप से शुक्ल-मार्ग हैं, उन्नित-मार्ग कहा जाने वाला नैयीणिक-कारण हैं, उसीको ग्रहण करे। किस लिए ? पूर्ण रूप से शुक्ल-मार्ग होने के कारण। लेकिन दूसरे को ग्रहण न करे। किस लिए ? प्रणे रूप से शुक्ल-मार्ग होने के कारण। यह अपण्णक-प्रतिपदा सय बुद्धों, प्रत्येक बुद्धों, और आवकां (—वुद्ध-पुत्रो) की प्रतिपदा है। सभी बुद्ध इस अपण्णक-प्रतिपदा (—मार्ग) का अनुसरण करके ही दृढ़ पराक्रम से पारमितायें पूरी कर वोधि (-वृक्ष) के नीचे बुद्ध पद को प्राप्त होते हैं, प्रत्येक-बुद्ध प्रत्येक-बुद्ध-पुत्र शावक-पारमिता-ज्ञान को साक्षात् करते हैं। इस प्रकार भगवान् ने उन उपासकों को तीन कुल-सम्पत्तियाँ, द्धः कामावचर स्वर्ग और ब्रह्म-लोक सम्पत्तियाँ दे कर भी अन्त मे श्रर्हत्-मार्ग को देने वाली

<sup>े</sup> क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा वैश्य ।

<sup>े</sup> चानुर्महाराजिक, त्रयस्त्रिश, याम, तुषित, निर्माण-रित तथा परनिर्मित वश-वर्ति ।

श्रपण्णक प्रतिपदा, तथा चार दुर्गतियों (=श्रपायों) श्रीर पाँच नीच-कुलों में जन्म देने वाली सपण्णक प्रतिपदा इस प्रकार यथार्थ (=श्रपण्णक) धर्म का उपदेश कर, चारों श्रार्य सत्यो को, सोलह प्रकार से प्रकाशित किया। चारों सत्यों (के प्रकाशित करने के) के श्रन्त में, वह सब पाँच सौ उपासक श्रोत-श्रापन्न हो गये।

बुद्ध ने इस धर्म-उपदेश को दिखला कर, दो कथाएँ कह, तुलना कर, जातक का सारांश निकाला।

उस समय का मूर्ख बजारा देवदत्त था। उसकी मण्डली देवदत्त की मण्डली थी। (इम समय की) बुद्ध की मण्डली, बुद्धिमान् (=पिड्त) बंजारे की मण्डली थी। भौर बुद्धिमान् बजारा तो में ही था। (यह कह) भगवान् ने धर्म-उपदेश समाप्त किया।

### २. वएगुपथ जातक

"प्रकिलासुनो" इत्यादि यह धर्म-कथा भगवान् ने श्रावस्ती मे विहार करते समय कही। किस के लिए? एक शिथिल-प्रयत्न भिक्षु के लिए।

### क. वर्तमान कथा

बुद्ध के श्रावस्ती में विहार करते समय एक श्रावस्ती-निवासी कुल-पुत्र (=सञ्चान्त तरुण) ने जेतवन जा कर बुद्ध (=शास्ता) के पास जा धर्म-उपदेश सुना; ग्रौर प्रसन्न-चित्त (हो) इन्द्रिय-सम्बन्धी सुखों (=कामों) में दोष देख, साधु हो, भिक्षु-दीक्षा (=उपसम्पदा) ग्रहण की। पाँच-वर्ष बीत

<sup>&#</sup>x27;(१) बॉस का काम करने वाले, (२) नैवाद, (=मल्लाह), (३) रथ-कार, (४) मेहतर, (५) चाण्डाल।

जाने पर दो सात्रिकायें और विदर्शना-कम को सीख, बुद्ध से भ्रपने चित्त के अनुकूल योगिकिया (=कर्मस्थान) ग्रहण की। फिर एक जंगल में प्रविष्ट हो, वर्षावास के तीन महीने तक साधना में लगे रहने पर भी भ्रवभास-मात्र वा निमित्त-मात्र भी न उत्पन्न कर सका।

तब उसके मन में यह विचार हुग्रा— "बुद्ध ने चार प्रकार के व्यक्ति कहें हैं। में शायद चौथी प्रकार का—पदपरम—व्यक्ति होऊँगा। मालूम होता है में इस जन्म में मार्ग या फल कुछ नहीं प्राप्त कर सकूँगा। तो फिर मैं जंगल में रह कर ही क्या करूँगा? (इसलिए) बुद्ध के पास जा, उनके भ्रति सुदर शरीर को देखते तथा (उनके) मधुर धर्मीपदेश को सुनते हुए विचरूँगा।" (यह सोच) फिर जेतवन वापिस चला गया।

तव परिचितों तथा मित्रों ने उससे पूछा—"श्रायुष्मान्! तू योगाभ्यास (=श्रमणधर्म) करने के लिए भगवान् (=शास्ता) से योगिविधि (=कर्म-स्थान) ले कर गया था; लेकिन श्रब लौट कर मघ के साथ घूम रहा है। क्या तेरे साधु होने (=प्रव्रज्या) का उद्देश्य पूरा हो गया है? क्या तू जन्म-प्रहण से मुक्त हो गया है?"

"श्रायुष्मानो ! मैने मार्ग या फल नहीं प्राप्त किया। यह सोच, कि (शायद) मैं इसके योग्य नहीं हूँ; मैं अभ्यास को छोड़ चला आया हूँ।"

"ग्रायुष्मान् ! दृढ़ पराक्रमी-उपदेशक के धर्म (=गासन) में साधु बन कर तूने, जो प्रयत्न करना छोड़ दिया, बह उचित नहीं किया। ग्रा तुर्फे तथागत के पास लें चलें" कह, उसे शास्ता के पास लिवा लें गये।

शास्ता ने उमे देख कर कहा—"भिक्षुग्रो । तुम इस ग्रनिच्छुक भिक्षु को ले कर ग्राये हो। इस भिक्षु ने क्या (ग्रपराध) किया है ?"

"भन्ते ! यह भिक्षु ऐसे उबारने वाले (=नैर्याणिक) धर्म मे साधु बन, योगाभ्यास (=श्रमण-धर्म) करते करते उस प्रयत्न को छोड़ कर, लौट ग्राया है।"

<sup>े</sup> भिक्षु-प्रातिमोक्ष तथा भिक्षुणी-प्रातिमोक्ष

रध्यान के विषय ( =object ) का अवभास अथवा साकार रूप विखाई वेना।

तब भगवान् ने उससे पूछा—''क्या सचमुच भिक्षु! तूने प्रयत्न ढीला कर दिया।''

"हाँ सचमुच! भगवान्!"

"भिक्षु! ऐसे धर्म में साधु हो तू अपने को 'अल्पेच्छ', 'सन्तुष्ट', 'एकान्त-प्रिय' वा 'प्रयत्नवान्' न बना, क्यों आलसी भिक्षु प्रकट कर रहा हैं? क्या तू पूर्व-जन्म में उद्योगक्रायण नहीं था? (पूर्व जन्म में) तेरे अकेले के उद्योग से मरुभूमि में पाँच सौ गाडियों के आदमी और बैल पानी पाकर सुखी हुए थे। अब तू किस लिए हिम्मत हार रहा हैं?"

वह भिक्षु (भगवान् की) इस वात से सँभल गया।

यह बात सुन कर भिक्षुयों ने भगवान् से प्रार्थना की—"भन्ते! इस समय इस भिक्षु का हिम्मत-हार बैठना तो प्रकट है, लेकिन पूर्व-जन्म में इस स्रकेले के प्रयत्न से मरुभूमि में बैलों और मनुष्यों का पानी पाकर सुखी होना हमें मालूम नहीं। वह श्रापके बुद्धत्त्व (—सर्वज्ञता) के ज्ञान को ही प्रकट है। हमें भी वह बात (—कारण) कहिये।"

"तो भिक्षुत्रो! सुनो।" (कह) भगवान् ने उस भिक्षु को ध्यान दिला (उस) पूर्व-जन्म की स्रज्ञान वान को प्रकट किया—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व काल में काशी देश के बनारस नगर में, बहादत्त (राजा) के राज्य करते समय, बोधिसत्त्व बंजारे के कुल में पैदा हुए; सयाना होने पर पाँच सौ गाडियों के साथ वह व्यापार करने लगे। वह एक दिन साठ योजन वाली मरू-भिम में जा रहे थे। उस कान्तार का रेन इतना बारीक था कि मुट्ठी में लेने पर हाथ में नहीं ठहरता था। सूर्योदय के समय से (ही) भौर की आग की तरह (इतना) गर्म हो जाता था कि उस पर चला नहीं जाता था। इसलिए उस कान्तार को पार करने वाले, लकड़ी भानी, तिल, चावल सब को गाड़ियों पर लाद, रात को ही चलते थे। (वह) उपा (अहणोदय) के समय गाड़ियों को घेरे में खड़ी कर, उन पर मण्डप तनवा, समय रहते ही भोजन समाप्त कर, श्राया में बैठे बैठे दिन बिताते थे। सूर्यास्त होने पर शाम का भोजन खा कर, भूमि के

ठडी होने पर, गाड़ियों को जुतवा चल देते थे। यह यात्रा समुद्र-यात्रा जैसी होती थी। (उसमें भी) दिशा प्रदर्शक (=श्वल नियामक) की जरूरत रहती थी। वह दिशा-प्रदर्शक तारों को देख कर, क्राफ़िले को (कान्तार से) पार उतारता था।

वह बजारा भी, उस समय, इसी ढग से, उस कान्तार में जा रहा था। उन्सठ योजन पार कर लेने पर, यह सोच कि, अब एक ही रात में हम मरु-भूमि से वहार हो जायेंगे, शाम को भोजन कर, सब लकडी पानी फेकवा गाड़ियाँ जुतवा चल पड़ा। दिशा-प्रदर्शक (ुरुष) अगली गाड़ी पर आसन (कुर्सी) बिछवा, आकाश मे तारों को देखता, 'इधर हाँको उधर हाँको', कहता हुआ नेटा था। इतनी दूर तक न सोया रहने के कारण, थक कर, उसे नीद आ गई। वैलों ने लौट कर, जिस रास्ते से वह आये थे, उसी (रास्ते) को ग्रहण कर लिया; और उसे पना नहीं लगा। वैल सारी रात चलते रहे। दिशा-प्रदर्शक ने ग्ररुणो-दय के समय उठ कर, तारों को देख कर, 'गाडियो को लौटाओ, लौटाओं'। कहा। गाडियों को लौटा कर कपशः रास्ते पर लाते ही लाते ग्ररुणोदय हो गया।

श्रादिमियो ने (पहचान लिया)—'यह तो हमारा कल के पडाव का स्थान है।" (फिर मोचने लगे)—हमारा लकड़ी पानी खतम हो गया। इसलिए श्रव हमारा नाश है।—गाडियो को खोल, घरे में खड़ा कर, ऊपर से मण्डप तान, चिन्ता के मारे वे श्रपनी श्रपनी गाड़ी के नीचे लंट रहे।

वोधिसत्त्व ने 'मेरे हिम्मत हारने पर सभी नाश को प्राप्त होंगे' (मोच), प्रात काल ठडे ठडे समय मे ही घूमते हुए एक दूव-घास के पौदे को देख कर विचारा—'यह पौदे नीचे पानी की नमी के ही कारण उमे होगे', (और) कुदाली मँगवा, वह जगह खुदवाने लगे। (लोगों ने) साठ हाथ तक खोदा। इतने खोदने पर (उनकी) कुदाली नीचे एक पत्थर से टकराई। (पत्थर से) टकराते ही सब ने हिम्मत हार दी। लेकिन बोधिघसत्त्व ने सोचा—'इस पत्थर के नीचे पानी होना चाहिये।'' (यह सोच) नीचे उतर, पत्थर पर खड़े हो, भुक कर, कान लगा, शब्द पर ध्यान दिया। नीचे पानी के बहने का शब्द सुन, ऊपर आ, अपने छोटे सेवक से कहा—'तात! यदि तू ने हिम्मत छोड़ दी, तो हम सब नष्ट हो जायेगे। तू बिना हिम्मत छोड़े, इस हथीड़ें (च्यावकूट) को ले, गढ़े मे उतर कर, इस पत्थर को तोड़।''

उसने बोधिसत्त्व की बात मान ली; श्रौर सब के हिम्मत छोड़ देने पर भी हिम्मत न हार, नीचे उतर कर पत्थर पर चोट की। पत्थर बीच से टूट कर, नीचे गिर पानी के सोने के बीच मे पड़ा। (वहाँ से) ताड़ के तने जितनी (ऊँची) पानी की धारा निकली। सब ने पानी पी, स्नान कर, पुराने घुरें (==शक्ष) श्रौर जुए फाड़, खिचड़ी-भात पका कर खाया। बैलों को भी खिलाया। (फिर) सूर्यास्त होने पर, पानी के गढ़े के पास ध्वजा गाड़, इच्छित स्थान को गये। वहाँ उन्होंने सौदे को बेच, दुगुणा, चार गुणा मुनाफ़ा उठाया; श्रौर फिर श्रपने निवास स्थान को लौट श्राये।

वहाँ म्रपनी म्रायु भर जी कर, कर्मानुसार गिन को प्राप्त हुए। बोधिसत्त्व भी दान म्रादि पुण्य-कर्म करके पर-लोक सिधारे। बुद्ध (==सम्यक्सम्बुद्ध) ने बुद्ध-पद प्राप्त कर लेने पर (ही) यह कथा कह, इस गाथा को कहा था—

> ग्रकिलासुनो वण्णुपथे खणन्ता, उदङ्कणे तत्थ पपं ग्रविन्दुं। एवं मुनी विरियबलूपपन्नो, ग्रकिलासु विन्दे हदयस्स सन्तिं॥

[प्रयत्नशील लोगों ने बालू के मार्ग मे खोद कर पानी पाया। इसी प्रकार वीर्य्य-वल से युक्त मुनि प्रयत्नशील हो हृदय की शान्ति को प्राप्त करे।]

इसमें अकिलासुनो का अर्थ है, आलस्यरहित वा प्रयत्नशील। वण्णुपथे, वण्णु कहते हैं बालू को, सो इसका अर्थ हैं बालू का मार्ग। खणन्ता — भूमि को खोदता हुआ। उदङ्गणे, इस में उद् जो हैं, सो निपात हैं, अङ्गण — मनुष्यों के घूमने का स्थान — खुला प्रदेश। तत्थ — उस बालू मार्ग में। पपं अविन्दुं का अर्थ हैं पानी को पाया। पिया जाने से पानी को पपा कहते हैं या बहने वाला (-जल) आप, पपा अर्थीत् महाजल। एवं शब्द उपमा वा द्योतक हैं। मुनी — मौन कहते हैं ज्ञान को, अथवा काय-मौन आदि में से किसी एक से युक्त व्यक्ति को मुनी कहते हैं। लेकिन इस मुनी के, 'अगारिय-मुनी' 'अनगारिय-मुनि', 'सेल मुनि', 'असेलमुनि', 'पच्चेकमृनि', 'सुनि-मुनि'— इस प्रकार के कई

भेद हैं। सो अगारिय (=आगारिक)-मुनि, जिसने गृहस्थ रहते मार्ग-फल को प्राप्त कर लिया है, जो घर्म (=शासन) का ज्ञाता है। अनगारिय (=अनागारिक) मुनि, जो उक्त प्रकार से ही मार्ग-फल को प्राप्त है, लेकिन साधु है। सेख (=शैक्य) मुनि का अर्थ है सात शैक्ष (=श्रोतापन्न से अर्हत्-मार्ग प्राप्त तक) पच्चेक (=प्रत्येक)-मुनि का अर्थ है 'प्रत्येक-सम्बुद्ध'। मुनि-मुनि=बुद्ध (=सम्यक्सम्बुद्ध)। सक्षेप मे यहाँ इन सबसे मौनेय्य (=मौन) नामक प्रज्ञा से मुक्त मुनी समक्षना चाहिये। विरियबलूपपन्नो का अर्थ है वीर्य्य (= (=हिम्मत) से तथा शरीर-वल और ज्ञान-बल से युक्त। अकिलामु= आलस्य रहित। 'चाहे चमड़ा, नस और हड्डी ही बाकी रह जाये चाहे शरीर में सारा मास और खून सूख जाए'—इस प्रकार के चारों अङ्गों से सम्पूर्ण वीर्य्य से युक्त=आलस्य-रहित (कहा जाता है)। विन्वे ह्वयस्स सर्नित का अर्थ है चित्त तथा हृदय की शांतलता का कारण होने से 'शान्ति' कहे जाने वाले ध्यान-विदर्शना-अभिज्ञा-अर्हत्व-मार्ग ज्ञान नामक आर्य-धर्म को प्राप्त करना है।

भगवान् ने, "भिक्षुत्रो! श्रालसी मनुष्य दु ख से जीवन विताता है, पाप, दुरे कर्म (=श्रकुशल धर्म) ने युक्त होता है, महान हित को खो देता है। (लेकिन) भिक्षुत्रो! प्रयत्नशील (मनुष्य) सुख से जीवन विताता है। पाप, दुराइयों (=श्रकुशल धर्मों) से रहित होता है, सच्चे हित की पूर्ति करता है। भिक्षुत्रो! ढील करने से उत्तम (=श्रप्रपद) की प्राप्ति नहीं होती"—इस प्रकार अनेक मूत्रों में श्रालमी के जीवन का दुःखमय होना भौर प्रयत्न-शील के जीवन का सुखमय होना भौर प्रयत्न-शील के जीवन का सुखमय होना वतलाया है। यहाँ भी श्राग्रह-रहित, प्रयत्न शील विदर्शक को उद्योग द्वारा होने वाले सुखमय जीवन को दिखाते हुए कहा है— "इस प्रकार उद्योग वल से युक्त, मुनी निरालस हो चित्त की शान्ति प्राप्त करे"। (इसीलिए) यह कहा गया "जिस प्रकार उन व्यापारियों ने निरालस (हो) बालुका पथ में भी खोद कर जल पा लिया। इसी प्रकार इस धर्म (-शासन) में

<sup>&#</sup>x27; संयुक्त-निकाय, दस-बल सूत्र ।

भी निरालस हो प्रयत्न करने वाला पण्डित-भिक्षु इस घ्यान ग्रादि भेद से कही गई हृदय की शान्ति को प्राप्त करता है। इसलिए भिक्षु ! (जब) पूर्व-जन्म में तू ने (केवल) पानी के लिये प्रयत्न किया, तो ग्रव इस प्रकार के उबारने वाले (=नैर्याणिक) धर्म (=शासन) में मार्ग-फल की प्राप्ति के लिये क्यों हिम्मत हारता है? इस प्रकार धर्मोपदेश के बाद (भगवान् ने) चारो (ग्रायं-सत्यों) की व्याख्या (=प्रकाशन) की। सत्यों की व्याख्या समाप्त होने पर वह हिम्मत हारा भिक्षु श्रहंत्व (नामक) उत्तम-फल में प्रतिष्ठित हुग्रा।

शास्ता ने दोनों कथाऐ मुना, तुलना कर, जातक का सारांश दिखाया— "उम समय हिम्मत न हार कर पाषाण को तोड़ कर, जन-समूह को पानी देने वाला (मेरा) छोटा-सेवक (चूळुपस्थायक) यही हिम्मत हारा भिक्षु था। वाकी मंडली स्राज की बुद्ध-मडली थी। प्रधान बजारा तो मैं (स्वय) ही था। कह (धर्म-)उपदेश समाप्त किया।

### ३. सेरिवाणिज जातक

'इथ चेहि नं विराधेसि'—इस धर्म उपदेश को भी भगवान् ने आवस्ती में रहते हुए एक हिम्मत हारे भिक्ष के ही सम्बन्ध में कहा था।

### क. वर्तमान कथा

पूर्वोक्त प्रकार से ही भिक्षुओं द्वारा (बुद्ध के सम्मुख) लाए जाने पर बुद्ध (=शास्ता) ने उससे कहा—"भिक्षु! इस प्रकार के मार्ग-फल-दायक धर्म (=शासन) में साधु हो कर भी (यदि) तू हिम्मत हार बैठेगा, तो तू उसी प्रकार चिन्ता को प्राप्त होगा, जैसे लाख के मूल्य की सोने की थाली गैंवा कर

सेरि नामक बनिया।" भिक्षुग्रों ने भगवान् से उस बात के स्पष्ट करने की प्रार्थना की। भगवान् ने पूर्व-जन्म की भज्ञात बात (इस प्रकार) प्रकट की----

#### ख. अतीत कथा

ग्रव से पाँच कल्प पूर्व बोधिसत्त्व सेरिव नामक देश में फेरी करने वाले बिनए (के रूप में पैदा) हुए थे। वह सेरिव नामक एक (दूसरे) फेरी करने वाले लोभी बिनये के साथ नील वाहिनी नामक नदी पार कर, ग्रन्थपुर नामक नगर में गया। (दोनों ने) नगर की गिलयों को ग्रापस में बाँट लिया। बोधिसत्त्व ग्रपने हिस्से की गिलयों में सौदा बेचते; दूसरा बिनया ग्रपने हिस्से की गिलयों में।

उस समय नगर के एक सेठ का परिवार दिर हो गया था। उसके बाति-सम्बन्धी और (उसका) धन नष्ट हो गया। (उस परिवार मे) बाकी रह गई थी अपनी दादी के साथ एक लड़की। दोनो जने दूसरों की नौकरी-चाकरी (—मज़दूरी) करके पेट पालते थे। लेकिन, उनके घर में पहले महासेठ के उपयोग में आने वाली दूसरे (साधारण) बरतनों में फैकी हुई एक सोने की थाली थी। चिरकाल से उपयोग में न आने के कारण वह मैली हो गई थी। वह (दोनो) इतना भी नही जानती थीं कि यह मोने की थाली है। उस समय वह लोभी बनिया "(हीरे) मोती लो, (हीरे) मोती लो" (कहता) घूमता हुआ, उस घर के सामने आया। लड़की ने उसे देख कर अपनी दादी से कहा—

"श्रम्मा! मुक्ते एक कण्ठा ले दो।" "श्रम्मा! हम दरिद्र क्या देकर लेंगे।"

"हमारे पास यह थाली जो है, यह हमारे किसी काम की नहीं है, इसे दे कर ले ले।"

उसने व्यापारी को बुला कर, ग्रासन पर बिठा, वह थाली दे कर कहा— "ग्रार्थ! इस (थाली) को लेकर, ग्रपनी बहन को कुछ दे दो।"

व्यापारी ने थाली हाथ में ले, सोने की थाली होगी (सोच) उलट कर, थाली की पीठ पर सूई से रेखा खीची। 'सोने की हैं' जान, ''इनसे मुफ्त में ही थाली लेनी चाहियें" (सोच) कहा, ''यह कितने दाम की होगी? यह तो आधे मास के मूल्य की भी नहीं हैं" (कह) याली को भूमि पर फेंक, ग्रासन से उठ कर चला गया।

(श्रपने में तै पाये नियम के अनुसार) एक के गली में हो आने पर, दूसरा उस गली में प्रवेश करता था। उस (विनये) के बाद वोधिसत्त्व उस गली में प्रविष्ट हो '(हीरे) मोती लो, (हीरे) मोती लो' कहते घूमते हुए उसी द्वार पर पहुँचे। उस लड़की ने फिर उसी प्रकार अपनी दादी को कहा। दादी ने पूछा— "अम्मा! पहला आया व्यापारी थाली को जमीन पर पटक कर चला गया, अब क्या देकर 'कण्ठा' लें?" लड़की ने उत्तर दिया— "अम्मा! वह व्यापारी कठोर-भाषी था, लेकिन यह सौम्य मूर्ति तथा मृदुभाषी है। आशा है कि यह थाली को ले लेगा।"

"श्रच्छा<sup>।</sup> तो पुकार।"

उसने उसे बुलाया। उसके घर में प्रवेश कर बैठने पर, (उन्होंने उसे) वह थाली दी।

उसने 'थाली सोने की है' जान, कहा— "अम्मा! यह याली लाख के मूल्य की है। थाली के मूल्य का सामान मेरे पास नहीं।"

"ग्रार्य! पहले श्राया व्यापारी, यह श्राधे मासे के मूल्य की भी नहीं है, कह पृथ्वी पर पटक कर चला गया था। यह (श्रव) तेरे ही पुण्य (के प्रताप) से सोने की थाली हो गई होगी। हम इसे तुभ्ते देते हैं। (इसके बदले मे) हमें कुछ ही देकर, इसे ले जाइये।"

बोधिसत्त्व के हाथ में उस समय पाँच सौ कार्षापण ग्रीर पाँच सौ के मूल्य का सौदा था। वह सब दे कर, 'मुफे यह तराजू, थैली, ग्रीर ग्राठ कार्षापण दें' मांग लेकर चले गये। ग्रीर शांघ्र ही नदी के किनारे पहुँच, मल्लाह को ग्राठ कार्षापण दे, नाव पर चढ चले।

तव लोभी बनिये ने फिर उनके घर जा कर कहा—"लाग्रो वह थाली, मैं तुम्हे कुछ दे ही दूँ।"

लडको ने उसे गाञ्ची देते हुए कहा—''तू हमारी लाख के मूल्य की थाली को आधे मासे के मूल्य की भी नहीं बताता था। लेकिन तेरे स्वामी जैसा एक भर्मात्मा व्यापारी, हमें (एक) हजार दे कर उसे ले गया।''

यह सुन 'मैने लाख के मूल्य की सोने की थाली गँवा दी, उसने मेरी बड़ी

हानि की' (सोच) अत्यन्त व्याकुल (=शोकग्रस्त) हो उठा। उसकी स्मृति िठकाने न रही, और वह पागल (=संज्ञा हीन) सा हो गया। उसने अपने हाथ के कार्थापण और सौदे को घर के दरवाजे पर बखेर दिया। जो कुछ पहने-ओढ़े था, उसे भी उतार दिया, और वह तराजू की डण्डी की मुंगरी बना, बोधिसत्त्व के पीछे पीछे भागा। नदी के किनारे पहुँच, बोधिसत्त्व को (नाव मे) जाते देख, मल्लाह से कहा—"ओ! मल्लाह! मल्लाह! नाव को लौटाओ" बोधिसत्त्व ने "नाव को मत लौटाओ" कह मना किया।

उस बनिये को बोधिसत्त्व को निकल जाते देख, ग्रत्यन्त शोक हुआ। उस का हृदय गर्म हो गया। श्रौर मुँह से खून निकल पड़ा, तथा हृदय (मूखे) कीचड़ की तरह फट गया। (इस प्रकार वह) बोधिसत्त्व के प्रति शत्रुता का भाव मन में रख, उसी क्षण मर गया।

बोधिसत्त्व के प्रति देवदत्त का यह पहला डाह हुआ। बोधिसत्त्व (भी) दान श्रादि पुण्य करके कर्मानुसार गति को प्राप्त हुए।

त्तम्यक् सम्बुद्ध ने यह धर्मोपदेश कह, सम्बुद्ध होने ही की श्रवस्था में यह गाथा कही---

इध चेहि नं विराधेसि सद्धम्मस्स नियामतं। चिरं त्वं श्रनुतपेम्ससि सेरिवा यं व वाणिजो।।

[यदि तू सद्धर्म के नियम को नही प्राप्त करता, तो तू सेरिवा बनिये की तरह दुःख को प्राप्त होगा]

इसमें 'इध चेहि नं विराधेसि सद्धम्मस्स नियामतं' का अर्थ है कि इस घमं में जो अधिक से अधिक सात जन्म ग्रहण करने के ही नियम वाला श्रोत-आपित मार्ग है, उसे यदि तू प्राप्त नही करे, हिम्मत हार दे, तो यह नही मिलता। 'चिरं त्वं अनुतपेस्सिम्' का अर्थ है, ऐसा होने पर चिरकाल तक सोच करते हुए, रोते हुए, तपेगा अथवा हिम्मत हार देने के कारण, आर्य-मार्ग न पाने के कारण, (तू) चिर काल तक नरक आदि मे उत्पन्न हो, नाना प्रकार के दु.खों को भोगेगा, सतप्त-परि-तप्त होगा, क्लेश को प्राप्त होगा। कैसे ? सेरिवा मं व वाणिजो।' सेरिवा—यह नाम है। यं वा का अर्थ है जैसे। यह कहा गया है कि "जिस प्रकार पूर्व-

समय में सेरिया नामक व्यापारी लाख के मूल्य की सोने की थाली पाकर, उसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न न करके, उसे गँवा कर, (पीछे) ग्रफमोस को प्राप्त हुग्रा। उसी प्रकार तू भी इस घर्म में, तैयार की गई सोने की थाली के सदृश, श्रार्यमांग को प्रयत्न की ढिलाई के कारण न प्राप्त करके, उससे भ्रष्ट हो, चिरकाल तक ग्रनुताप को प्राप्त करेगा। लेकिन यदि प्रयत्न नहीं छोड़ेगा, तो जैसे बुढिमान् व्यापारी ने सोने की थाली पाई, वैसे ही (तू भी) मेरे धर्म (=शासन) में नौ प्रकार के ग्रलौकिक (=लोकोत्तर) धर्मों को प्राप्त करेगा।

इस प्रकार बुद्ध (=शास्ता) ने अर्हत्व-प्राप्ति को सर्वोच्च स्थान दे, यह धर्म उपदेश कर चारों (आर्य-)सत्यों की व्याख्या की। सत्यों की व्याख्या समाप्त होने पर, वह हिम्मत हारा भिक्षु अर्हत्व (नामक) सर्वोत्तम (=अप्र) फल में स्थित हुआ। बुद्ध ने भी दोनो कथाएँ सुना, तुलना कर, जातक का सारांश निकाला।

'उस समय का मूर्ज व्यापारी देवदत्त था; श्रौर बुद्धिमान् व्यापारी तो में ही था', कह उपदेश समाप्त किया।

# ४. चुल्लसेट्ठ जातक

"प्रप्पकेनापि मेधावी"—यह धर्म-उपदेश भगवान् ने राजगृह के पास स्थित जीवक के ग्राम्मवन में विहार करते समय चूल पन्थक स्थविर को उद्देश करके कहा।

### 🖊 क. वर्तमान कथा

यहाँ पहले चुल्लपन्यक की उत्पत्ति कहनी चाहिये—राजगृह में एक धन सेठ की लड़की का ध्रपने नौकर से सम्बन्ध था। दूसरों से ग्रपने इस कर्म को खिपाने के लिये उसने डर से नौकर से कहा—"ग्रव हम यहाँ नहीं रह सकते। यदि मेरे माता पिता इस दोष को जान लेगे, तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगे। चलो हम विदेश निकल चले।"

(तब वे) दोनों हाथ में ही ले चलने योग्य कीमती कीमती (सारवान्) चीज ले (नगर के) प्रधान द्वार से बाहर हो किसी प्रपरिचित स्थान में रहने की इच्छा से निकल भागे। उनके एक ही स्थान पर इकट्ठे रहते समय, दोनों के सहवास से (लड़की को) गर्म हो गया। गर्म के परिपक्व होने पर उस (लड़की) ने स्वामी से सलाह की—''गर्म परिपक्व हो गया। जिस स्थान में जाति-सम्बन्धी नहीं हों वैंगे स्थान पर प्रसव होने पर हम दोनों को बहुन कष्ट होगा। चलो पिता के घर चले।"

वह 'श्राज चले, कल चले' करते करते दिन बिताने लगा। लड़की सोचने लगी—'यह मूर्ख श्रपने श्रपराध के भारीपन के कारण जाने से डरता है। माता पिता हर तरह में हिनैपी होने हैं। चाहे यह जाए, या न जाए, मुफ्ते जाना चाहिए।' फिर पित के घर से बाहर गये रहते वक्त घर के सामान को ठीक ठाक कर दिया। श्रपने पिता के घर चलने की बात पड़ोसियों को कह, रास्ते पर चल पड़ी। तब उस श्रादमी ने घर लौट कर, स्त्री को न देख, पड़ो-सियों से पूछा। पिता के घर जाने की बात सुन, जल्दी जल्दी श्रनुगमन करते जा, उसे मार्ग में पाया। उस स्थान पर उसे प्रसव हो चुका था "भद्रे! क्या हुआ ?" उसने पूछा। "स्वामी! एक पुत्र हुआ है। श्रव क्या करना चाहिये? जिस मतलब के लिये हम पिता के घर जा रहे थे, वह काम रास्ते में ही हो गया। श्रव वहाँ जाकर क्या करेगे? चलो लौटे।"

फिर दोनों एक राय हो वापिस लौटे। उस बच्चे के पन्थ में पैदा होने के कारण उसका नाम पन्थक रक्खा गया।

कुछ समय बाद उसे दूसरा गर्भ हो गया। (पहले की भाँति यहाँ भी सारी कथा समभती चाहिये)।

पन्य (=मार्ग) में ही उत्पन्न होने के कारण, पहले उत्पन्न हुए (बालक) का नाम महापन्थक ग्रीर दूसरे का चुल्लपन्थक कर दिया गया। दोनों बच्चों को लेकर, वह ग्रपने निवास स्थान पर लौट ग्राये। पन्थक बच्चों ने दूसरे बच्चों को 'चाचा, नाना, नानी' कहते सुनकर माता से पुछा—''दूसरे बच्चे, 'चाचा,

नाना, नानी' कहते हैं; माँ! क्या हमारे नातेदार नही हैं?"

"हाँ तात ! यहाँ तुम्हारे नातेदार नहीं हैं; लेकिन राजगृह नगर में धन सेठी नाम के (तुम्हारे) नाना है; वहाँ तुम्हारे बहुत से नातेदार हैं।"

"ग्रम्मा, वहाँ हम किस लिये नही जाते हैं?"

उसने पुत्र को ग्रपने न जाने का कारण कह, पुत्रों के बार बार कहने पर स्वामी से कहा—"यह बच्चे बहुत दुखी हो रहे हैं। क्या माता पिता हमें देख कर (हमारा) मांस थोड़े ही खा लेगे? ग्राग्रो! इन वच्चों को पिता का घर दिखला दें।"

"मै सामने न जा (=खडा हो) सक्रैंगा। हाँ ! तुभी वहाँ ले जाऊँगा।" "ग्रार्थ ! ग्रच्छा जैसे भी हो बच्चों को पित्-कुल दिखलाना है।"

दोनों जने बच्चों को ले कर, क्रमश राजगृह पहुँचे। नगर-द्वार पर एक शाला मे ठहरे। माता पिता के पास सन्देश भेजा—"बच्चों की माँ (ग्रपने) दो बच्चों को लेकर ग्राई है।"

उन्होंने वह सन्देश सुन कर कहला भेजा— "ससार में जन्म-मरण के चक्कर में घूमते हुए (ऐसा) कोई नहीं, जो (कभी न कभी) पुत्र यापुत्री न बना हो। उन दोनों ने हमारा बड़ा अपराध किया है। इसलिये वह हमारी आँखों के सामने नहीं खड़े हो सकते। इतना धन लेकर वह दोनों (किसी) सुख की जगह जाकर रहे; लेकिन बच्चों की यहाँ छोड़ जाये।"

सेठ की कन्या ने माता पिता के भेजे धन को लिया, श्रीर बच्चो को ग्राये हुए दूतों के साथ भेज दिया। बच्चे, (ग्रपने) नाना के कुल में पलने लगे।

उन दोनों में से चुल्लपन्थक तो (ग्रभी) बहुत छोटा था, लेकिन महापन्थक (ग्रपने) नाना के साथ बुद्ध का धर्म-उपदेश मुनने जाता था। नित्य भगवान् (शास्ता) के सम्मुख (जाकर) धर्मोपदेश मुनने से, उसका मन साधु बनने को चाहा। उसने नाना से कहा—"यदि ग्राप ग्राज्ञा दे, तो में भिक्षु बन्ते।"

"तात! क्या कहा ? मेरे लिये, सारे लोक की प्रब्रज्या से बढ़कर, तेरी प्रव्रज्या श्रेष्ठ हैं। यदि निभ सके तो तात! साधु बन जा।" (कह) स्वीकार कर बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने पूछा—"क्यो महासेठ! क्या पुत्र मिला है ?"

"हाँ भन्ते ! यह नालक मेरा नाती है, कहता है कि ग्रापके पास साघु वर्नूंगा।"

बुद्ध ने एक पिण्डपातिक भिक्षु को बालक को प्रवजित करने की भाजा दी। स्थिविर ने उस (बालक) को त्वच्-पञ्चक कर्मस्थान कह प्रवजित किया।

उसने बुद्ध के बहुत से उपदेश सीख (बीस) वर्ष की धवस्था में ही उपसम्पदा प्राप्त की। उपसम्पन्न होने पर भली प्रकार मन देकर प्रभ्यास करते हुए ग्रहंत्व को प्राप्त हुग्रा। ध्यान-सुख ग्रीर मार्ग-सुख से समय व्यतीत करते उसने सोचा— 'क्या मैं यह सुख चुल्लपन्थक को भी दे सकता हूँ?' फिर नाना सेठ के पास जा कर कहा— 'महासेठ! यदि तुम्हे स्वीकार हो, तो मैं इस बालक को प्रवजित कहूँ?'

"भन्ते ! प्रज्ञजित करे।"

स्थविर ने चुल्लपन्थक वच्चे को प्रत्रजित कर, दस शीलों में स्थापित किया। चुल्लपन्थक सामणेर प्रव्रजित होते ही मन्द-बुद्धि हो गया।

> "पदुमं यथा कोकनदं सुगन्धं पातो सिया फुल्लमबीतगन्धं, ग्रङ्गीरसं पस्स विरोचमानं तपन्तमादिच्चिमवन्तलिक्खे।"

("जैसे जाल कमल या मुगन्धित कोकनद आकाश में प्रकाशमान् सूर्य को देख सुगन्धित और प्रफुल्लित होता है, उसी प्रकार आकाश में तपने वाले सूर्य के सदृश प्रकाशयुक्त श्रशिरस गोत्रीय (—बुद्ध) को देखो।")

इस एक गाया को चार महीनों में भी न सीख सका। यह भिक्षु (पूर्व में) काइयप सम्यक् सम्बद्ध के समय प्रविजत हुआ था। (ग्रपने) बुद्धिमान् (होने के ग्रभिमान में) एक मन्द-बुद्धि भिक्षु के पाँती (==बुद्ध-बचन) मीखने के समय उसका मजाक उड़ाया। उस पिरहास से उस भिक्षु को इतनी लज्जा ग्राई

<sup>&#</sup>x27; पिण्डपातिक--भिक्षा पर ही निर्भर रहने वाले।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> भिक्षु (=श्रामणेर) की प्रबच्या के समय केस, लोम, नख, वन्त तथा त्वच, इन पाँच शब्दों का सांकेतिक उपदेश।

<sup>ै</sup> बीस वर्ष से कम ग्रायु रहने पर, कोई भी भिक्षु उपसम्पन्न नहीं हो सकता।

कि वह भिक्षु न पाठ ही याद कर सका, न स्वाध्याय ही कर सका। उसी कर्म के फल से (इस जन्म मे) वह भिक्षु प्रव्रजित होते ही मन्दबुद्धि हो गया। याद किये पद को वह ध्रगले पद के सीखते समय मूल जाता था। उस समय एक ही गाया को कण्ठस्थ करने का प्रयत्न करते उसे चार महीने बीत गये। तब उसे महापन्यक ने कहा—''पन्थक! तू इस धर्म (=शासन) के योग्य नहीं हैं। चार महीने में एक गाथा भी तू नहीं सीख सका; तो प्रव्रज्या का उद्देश्य किस प्रकार पूरा करेगा? निकल यहाँ से''—(कह) विहार से निकाल दिया।

बुद्ध शासन के प्रति स्तेह मे चुल्लपन्यक गृहस्थ न होना चाहते थे। महा-पन्यक उस समय भोजन-प्रवन्धक (≔भत्त उद्देसक) थे। (एक दिन) कौमार-भृत्य जीवक बहुत गन्धमाला सहित ग्रपने ग्राम्रवन मे गया, (वहाँ) बुद्ध की पूजा कर उसने धर्मोपदेश सुना। ग्रासन से उठ, बुद्ध को प्रणाम कर, महापन्यक के पास जाकर पूछा—"भन्ते! (ग्राजकल) भगवान् के साथ कितने भिक्ष है।"

"पाँच सौ भिक्षु है।"

"भन्ते ! बुद्ध सहित पाँचों सौ भिक्षुग्रो के साथ कल ग्राप मेरे घर पर भिक्षा ग्रहण करे।" स्थविर ने उत्तर दिया—

"उपासक! चुल्लपन्थक नामक (भिक्षु) मन्द-बृद्धि है, मूढ है, उसे छोड़ शेष सब का निमन्त्रण स्वीकार करता हुँ।"

चुल्लपन्थक ने सोचा—"स्थिविर इतने भिक्षुग्रो का निमन्त्रण स्वीकार करते हैं; किन्तु मुक्ते वाहर रख कर, स्वीकार करते हैं। निस्सन्देह मेरे भाई का मन मेरी ग्रोर बिगड़ा हुग्रा है। ग्रव मुक्ते इस शासन (मे रहने) से क्या (लाभ)? गृहस्थ हो कर दान ग्रादि पुण्य करते जीवन व्यतीत कहुँगा।"

सो वह एक दिन प्रातः ही गृहस्थ बनने की इच्छा से चल दिया। बुद्ध ने प्रातःकाल ही लोक के बारे में विचार करते, (श्रपने दिव्य-ज्ञान से) इस बात को जान लिया; ग्रौर चुल्ल्प्पुन्थक से भी पहले, उसके जाने के मार्ग के बरामदे में जाकर टहलने लगे। चुल्लपन्थक ने घर से निकल कर, बुद्ध को देख,

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> बुद्ध का समकालीन प्रसिद्ध वैद्य ।

(उनके) पास जा वन्दना की। बुद्ध ने पूछा---"चुल्लपन्थक! इस समय तू कहाँ जा रहा है।"

"भन्ते ! मेरे भाई ने मुक्के निकाल दिया है, इसलिये में गृहस्थ होने जा रहा हूँ।"

"चुल्लपन्यक! तू मेरे म्राधीन (=पास) प्रव्रजित हुम्रा है। यदि भाई ने निकाल दिया, तो तू मेरे पास क्यों नही भ्राया? भ्रा, गृहस्य हो कर क्या करेगा? मेरे समीप रहना।" (कह) चुल्लपन्यक को ले कर गन्धकृटी के दरवाजे मे बिठा कर कहा—"चुल्लपन्यक पूर्व दिशा की भ्रोर मुंह करके इस कपड़े के टुकड़े पर 'रजो हरणं रजो हरणं' कह, परिमार्जन करते हुए यहीं (बैठे) रहना।" (भ्रौर फिर) ऋद्धि-बल से निर्मित कपड़े का एक परिशुद्ध टुकड़ा, उसे देकर, (उचित) समय की सूचना मिलने पर (स्वयं) भिक्षुसंघ सहित जीवक के घर जा कर बिछे ग्रासन पर बैठे।

चुल्लपन्थक भी सूर्य की म्रोर देखते, तथा उस वस्त्र के टुकड़े से 'रजो हरणं रजो हरणं' कह पोंछते बैठा रहा। पोंछते पोंछते उसका वह वस्त्र का टुकड़ा मैला हो गया। तब वह सोचने लगा—''यह वस्त्र का टुकड़ा म्रीत परिशुद्ध (था), लेकिन इस शरीर के कारण, ग्रपने पूर्व-स्वरूप को छोड़ इस प्रकार मैला हो गया।'' (यह सोच) उसने ''सभी संस्कार म्रीनत्य है'' का ख्याल कर, सस्कारों के क्षय भीर व्यय पर विचार करते हुए विदर्शना-भावना (==समाधि) बढ़ाई।

बुद्ध ने 'बुल्लपन्यक का चित्त विदर्शना-भावना पर श्रारूढ़ हुआ' जान, 'बुल्लपन्थक! तू यह ही मत सोच कि यह वस्त्र का टुकड़ा रज (=धूलि, मैल) से रिञ्जित हो गया। तेरे श्रपने श्रन्दर जो राग श्रादि मैल है, उनको दूर कर।" कह, सामने बैठ प्रकाश फैलाते हुए से दिखाई देते हुए हो कर यह गाथायें कहीं—

"रागो रजो न च पन रेणु वुच्चित रागस्तेतं ग्रिधिवचनं रजोति, एतं रजं विष्पजहित्व भिक्खवो विहरन्ति ते विगतरजस्स सासने।। बोसो रजो न च पन रेणु वुच्चिति बोसस्सेतं ग्रधिवचनं रजोति, एतं रजं विप्पजहित्व भिक्खवो विहरन्ति ते विगतरजस्म सासने"। मोहो रजो न च पन रेणु वुच्चिति मोहस्सेतं ग्रधिवचनं रजोति, एतं रजं विपज्जहित्व भिक्खवो विहरन्ति ते विगतरजस्स सासने"।

"राग को (ग्रसल) रज (=धूलि) कहते हैं, न कि रेणु को। रज राग का पर्य्यायवाची शब्द है। भिक्षु इस रज से मुक्त हो कर रज-रहित के शासन में विचरते हैं।

द्वेप (=कोध) को रज कहते हैं, न कि रेणु को। रज द्वेष का पर्व्यायवाची शब्द है। भिक्षु इस रज से मुक्त हो कर रज-रहित के शासन मे विचरते है।

मोह को रज कहते हैं, न कि रेणु को। रज मोह का पर्य्यायवाची शब्द है। भिक्षु इस रज से मुक्त हो कर, मोह-रहित के शासन में विचरते है।"

गाथाश्रों की समाप्ति पर चुल्लपन्यक को प्रति सम्भिदा—ज्ञान के सहित श्रह्तंव प्राप्त हुआ; श्रीर प्रति-सम्भिदा-ज्ञान के साथ ही साथ तीनों पिटकों का भी ज्ञान हो गया।

उसने पूर्व (-जन्म) मे राजा हो, नगर की प्रवक्षिणा करते हुए, माथे से पसीना गिरने पर, शुद्ध वस्त्र से माथे को पोछा। वस्त्र मैला हो गया 'इस शरीर के कारण इस प्रकार का परिशुद्ध वस्त्र अपने पूर्व-स्वरूप को छोड़ मैला हो गया' सोच उसे, 'सब संस्कार (=निर्माण) अनित्य हैं'—ऐसी अनित्य-बुद्धि हुई। इसी कारण से (इस जन्म मे भी) उस (की अर्हत्व-प्राप्ति) का साधन (=प्रत्यय) 'रजो हरण' ही हुआ!

कौमारभृत्य जीवक बुद्ध के लिये दक्षिणा का जल लाया। बुद्ध ने 'जीवक! (श्रभी) विहार में भिक्षु हैं' कह हाथ से पात्र ढक दिया। महापन्यक ने कहा—

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> ग्रनिच्चा वत संखारा ।

"भन्ते ! (श्रव) विहार में (श्रीर) भिक्षु नही है।" शास्ता ने कहा—"जीवक ! है।"

जीवक ने आदमी भेजा, 'भणे ! जाओ, देखो तो विहार में भिक्षु है या नहीं ?'

उस समय चुल्लपन्थक ने, "मेरा भाई 'विहार में भिक्षु नहीं है' कहता है, सो उसे विहार में भिक्षुओं का होना दिखाऊँगा"—सोच, सारे भ्राम्नवन को भिक्षुओं से भर दिया। कुछ भिक्षु चीवर-कर्म (चीवर का तीना) कर रहे थे। कुछ भिक्षु चीवर रँग रहे थे। कुछ मिल कर पाठ कर रहे थे। इस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हजारो भिक्षु बना दिये। उस भ्रादमी ने बहुत से भिक्षुओं को देख, लौट कर जीवक से कहा—"ग्रायं! सारा भ्राम्नवन भिक्षुओं से भरा पड़ा है।" उस समय चुल्लपन्थक स्थविर—

#### "सहस्सक्खतुं ग्रतानं निम्मिनित्वान पन्यको, निसीदम्बवने रम्मे याव कालप्यवेदना" ॥

[चुल्लपन्थक ग्रपने को भिन्न भिन्न हजार प्रकार का बना, (भोजन के) समय की मूचना मिलने तक रमणीय श्राम्रवन में बैठे रहे।]

तब बुद्ध ने उस पुरुष से कहा—"विहार जाकर कही कि शास्ता चुल्ल-पन्यक को बुलाते हैं।"

उसके जाकर वैसा कहने पर, सहस्रों मुखों से "मैं चुल्लपन्यक, मैं चुल्ल-पन्यक", की (ग्रावाज) उठी।

भ्रादमी ने लौट कर कहा-"भन्ते ! सब चुल्लपन्थक ही है।"

"ग्रच्छा ! तू जाकर, जो पहले बोले में चुन्लपन्थक हूँ, उसका हाथ पकड़ लेना । बाकी सब भ्रन्तर्धान हो जायेंगे ।"

उस (ग्रादमी) ने वैसा ही किया। उमी समय हजार के हजार भिशु ग्रन्तर्घान हो गये। स्थविर ग्रादमी के साथ ग्राये। बृद्ध ने भोजन के वाद जीवक को बुला कर कहा— "जीवक! चुल्लपन्थक का पात्र ग्रहण कर। चुल्लपन्थक तुभे (दान-) ग्रनुमोदन करेगा।"

जीवक ने वैसा ही किया। स्थविर ने मिहनाद करते हुए तरुण-सिंह की तरह तीनों पिटकों का साराश निकाल कर ग्रनुमोदन किया।

बुद्ध भिक्षु-संघ के साथ ग्रासन से उठ, विहार में गये। वहाँ भिक्षुग्रों ने (ग्रपना माध्यान्हिक) सन्मान प्रदर्शित किया। फिर ग्रासन से उठ कर (भगवान् ने) गन्धकुटी के सामने खड़े हो, भिक्षुसंघ को सुगतोपदेश (च्बुद्धोपदेश) दे, कर्मस्थान' बता, भिक्षुसंघ को उत्साहित कर, सुगन्धित गन्धकुटी में प्रवेश कर दाहिनी करवट लेट सिंह-शय्या से शयन किया। तब शाम को, धर्म-सभा में, भिक्षु इघर उघर से एकत्र हुए। लाल वानात की कनात पसारते से, बैठ कर, वह बुद्धता के गुण को वर्णन कर रहे थे— "ग्रायुष्मानो! महापन्थक ने चुल्लपन्थक की प्रवृत्ति (च्याध्यास) न जानी; ग्रौर (यह चार महीनो में एक भी गाथा कण्ठस्थ न कर सका, इसलिये, मूढ़ है सोच विहार से निकाल दिया। लेकिन सम्यक् सम्बुद्ध ने ग्रतुलनीय धर्मराज होने के कारण, प्रातःकाल ग्रौर मध्यान्ह के भोजन के समय के भीतर ही उसे प्रतिसम्भिदा-ज्ञान सहित ग्रहंत्व प्रदान कर दिया; ग्रौर प्रति-सम्भिदा-ज्ञान के साथ ही उसे त्रिपटक (का ज्ञान) भी ग्रा गया। श्रही! बुद्धों के बल की महानता!"

तब भगवान् ने यह जान कि घर्म-मभा मे इस प्रकार की बातचीत हो रही है, सोचा कि ग्राज मुक्ते भी वहाँ जाना चाहिए। उन्होंने बुद्ध-शय्या से उठ सुरक्त सघाटी घारण की; विजली के सदृश (चमकदार) पट्टी (=काय बंघन) को बाँघा; लाल बानात (कम्बल) सदृश अपने महा-चीवर को पहना; श्रौर फिर सुगन्वित गन्धकुटी से निकले। मस्त हाथी का पीछा करने वाले सिह के समान, ग्रनन्त बुद्ध-लीला के साथ, वह धर्म-सभा मे पहुँचे। (वहाँ सभा मे जाकर) अलकृत मण्डप के वीच मे अच्छी तरह विछाये श्रेष्ठ बुद्धासन पर चढ़, छः वर्ण की बुद्ध-किरणे फैलाते, समुद्ध-गर्भ को प्रकाशित करने वाले, युगन्धर पर्वत के शिखर पर स्थित वाल-सूर्य्य की भाँति, ग्रासन के बीच मे विराजमान् हुए। सम्यक् सम्बुद्ध के ग्राते ही भिक्षु सघ बातचीत छोड़ चुप हो गया। शास्ता ने मृदु, मैत्रीपूर्ण चित्त से परिषद् को देख कर सोचा—"यह परिषद् ग्रित सुन्दर लगती है। ब्रिक्री एक में भी हाथ की चञ्चलता नही; पाँव की चञ्चलता नही; खाँसने का शब्द वा छीकने का शब्द नही। सभी बुद्ध का

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> योग विधियाँ ।

गौरव करने वाले हैं। सभी बुद्ध के तेज से प्रभावित हैं। मेरे भ्रायु-कल्प तक भी चुपके रहने पर, यह पहले बोलना भ्रारम्भ न करेंगे। मुफेही बातचीत श्रारम्भ करने का विषय ढूँढ़ना चाहिए।" श्रपने ही प्रथम बोलने का निश्चय कर, भगवान् ने मघुर ब्रह्म-स्वर से भिक्षुग्रों को श्रामन्त्रित कर पूछा—"भिक्षुग्रों! इस समय किस बातचीत में लगे थे? इस समय क्या कथा चल रही थी?"

"भन्ते ! यहाँ हम कोई ग्रीर फजूल (=ित्रश्चीन-कथा) बात नहीं कर रहे थे। हम यहाँ वैठे ग्रापका गुणानुवाद ही कर रहे थे, कि "ग्रायुष्मानो ! महापन्थक ने चुल्लपन्थक की प्रवृत्ति.....ग्रहो ! बुढों के बल की महानता !!!"

शास्ता ने भिक्षुत्रों की बात सुनकर कहा—"भिक्षुत्रों ! इसी जन्म में चुल्लपन्थक ने मेरे कारण धर्म में महानता (नहीं) प्राप्त की है, पूर्व जन्म में भी मेरे कारण उसने भोगों (=ऐश्वर्य) में महानता प्राप्त की थीं।"

भिक्षुग्रो ने भगवान् से, उस बात को प्रकट करने की प्रार्थना की। तब भगवान् ने पूर्व-जन्म की छिपी हुई बात को प्रकट किया---

#### ख. श्रतीत कथा

पूर्व काल में, काशा राष्ट्र कें, बाराणसी (नगर) में ब्रह्मदत्त (राजा) के राज्य करते समय, बोधिसत्त्व एक सेठ परिवार में उत्पन्न हुए थे। वयस्क होने पर श्रेड्वी (=सेठी) का पद पा चुल्लसेठी नाम से प्रसिद्ध हुए। वह पण्डित थें, = व्यक्त थें, सब लक्षणों के जानकार थे। एक दिन उन्होंने राजा की सेवा में जाते समय गली में एक मरे चूहे को देखा। उसी समय नक्षत्र का विचार करके कहा—चुद्धिमान (चक्षुमान्) कुलपुत्र इस चूहे को ले जाकर, (ग्रपने) परिवार का पालन कर सकता है; ग्रयवा जीविकोपार्जन के पेशे (=कर्मान्त) में लगा सकता है।

एक दरिद्र कुलपुत्र ने श्रेप्ठी की बात सुन, "यह बिना जाने नही कह रहा

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> उस समय का एक राजकीय पद जो कि नगर के ग्रधिक घनी पुरुष को मिलता था।

हैं" (सोच) उस चूहे को एक दुकान पर ले जा बिल्ली के (खाने के) लिये दे डाला। उसके लिए उसे एक काकणी (=कार्षापण का आठवाँ हिस्सा) मिली। उस काकणी से उसने गुड खरीदा। फिर एक बरतन में पानी ले जगल से आदे हुए मालियों को देख, उन्हें थोड़ा थोड़ा गुड़ और पानी देने लगा। उन्होंने उसे एक एक मुट्ठी फूल दिये। अगले दिन वह उन फूलों को बेच कर प्राप्त किये मूल्य से, फिर गुड़ और पानी का घड़ा ले कर, पुष्प-उद्यान में ही चला गया। मालियों ने उसे आधे चूने पुष्प-वृक्ष दे दिये।

थोडे समय में इस उपाय से उसने भ्राठ कार्षापण प्राप्त कर लिये। एक दिन ऐसा हुआ कि आँधी आई; और हवा से राज्योद्यान में वहत सी सखी लकड़ी, शाखाय भौर पने गिर पडे। माली नही जानता था कि उनको कैसे हटवाये। उसने भ्राकर माली से कहा-- "यदि यह लकडी-पत्ते मुभे दो, तो मै इन सब को यहाँ से उठवा ले जाऊँ।" "श्रार्य ! ले जाग्रो।" (कह) उसने स्वीकार कर लिया। तब वह चुल्ल-ग्रन्तेवासिक (= छोटा शिष्य) छोटे लड़कों के खंलने की जगह पर गया। उन्हें (थोड़ा थोड़ा) गड दे, थोड़ी ही देर में लकड़ी-पत्ते उठवाकर उद्यान के द्वार पर ढेर लगवा लिया। उस समय राजकीय कुम्हार राज-परिवार के वर्तनों को पकाने के लिए लकड़ी ढँढ रहा था। राजो-द्यान के द्वार पर जा उसने उन (लकडी-पत्तों) को देखा। उन्हे खरीद लिया। उस दिन चुल्ल-ग्रन्तेवासिक को लकड़ी के बेचने से सोलह कार्षापण श्रीर चाटी तथा दूसरे पाँच बर्तन मिले। (इस प्रकार) धीरे धीरे उसके पास चौबीस कार्पापण हो गये। उसने सोचा 'मेरे लिये यह एक (श्रच्छा) ढग है।' वह नगर-द्वार के समीप एक पानी की चाटी रख पाँच सौ घसियारों (=त्ण-हारको) को पानी पिलानं लगा। वे पूछने लगे "सौम्य, तू ने हमारा बहुत उपकार किया है। हम तेरे लिये क्या करे?"

"काम पड़ने पर कहूँगा (करना)"—कह, इधर उधर घूमते हुए, उसने स्थलपथकमिक (स्थल-मार्ग के कर्मचारी) से ग्रीर जल-मार्ग के कर्मचारी ( जलपथकम्मक) से मित्रता कर ली।

<sup>ै</sup> उस समय के राज-पदाधिकारी।

(एक दिन) स्थलपथकर्मिक ने उससे कहा—"कल इस नगर में, घोड़ों का व्यापारी, पाँच सी घोड़े ले कर ग्राने वाला है।" उसने उसकी बात सुन घिसयारों से कहा—"ग्राज मुफे (सब जने) एक एक घास की पूली (च्तृण-कलाप) दो, ग्रीर मेरा घास न बिकने तक, अपना घास न बेचो।" उन्होंने 'ग्रच्छा' कह स्वीकार किया ग्रीर घास के पाँच सी पूले लाकर, उसके घर पर डाल दिये। घोड़ों के व्यापारी ने सारे नगर में (ढूँढा)। किसी दूसरी जगह घोड़ों के लिये उसे चारा न मिला। (ग्रन्त मे) उसे एक सहस्र देकर, उसने (वह) घास खरीदी।

कुछ दिन बाद, उसके जलपथर्कामक मित्र ने कहा कि घाट (=पत्तन-बन्दरगाह) पर बड़ी नाव ग्राई है। उसने सोचा 'यह एक (श्रच्छा) मौका है' भीर ग्राठ कार्षापण में सब सामान से सुसज्जित एक रथ किराये पर लिया। बड़ी सजधज के साथ नाव के घाट पर जा, नाविक को एक ग्रॅंगूठी पेकागी दे (उससे) थोड़ी दूर पर, क़नान तनवा, (भीतर) बैठ, ग्रादिमयों से कह दिया "जब बाहर से व्यापारी ग्रायें, नो उन्हें नीन पहरों से लिवा कर सूचित करना।"

"नाव आई है" सुन, बाराणसी के सौ व्यापारी सामान खरीदने के लिए आये। 'यहाँ से तुम्हें सामान नहीं मिल सकता, अनुक स्थान के महान् व्यापारी ने पेशगी दी हैं', सुन, वह उसके पास आये। सेवकों ने पूर्व आज्ञा के अनुसार उन्हें तीन पहरों में से लिवा कर सूचना दी।

वे व्यापारी सौ थे। उनमें से प्रत्येक ने एक एक सहस्र देकर, उसे नाव में भागीदार बनाया। फिर एक एक सहस्र देकर, ग्रपने प्रपने हिस्से (क्ने माल) को खुडा लिया। (इस प्रकार) चुल्ल-ग्रन्तेवासिक दो लाख ले बाराणसी भ्राया। इतज्ञता प्रकट करने की इच्छा से वह एक लाख साथ ले चुल्लसेठी के पास गया। श्रेण्ठों ने पूछा—"तात! क्या करके तू ने यह धन कमाया।"

उसने कहा—''श्रापके ही बताये उपाय से चार महीने के श्रन्दर यह धन कमाया।'' श्रोर मरे चूहे से श्रारम्भ करके सब कहानी कह डार्ला। चुल्लक-महासेठी ने 'इस प्रकार के तरुण को किसी दूसरे के पास छोड़ना श्रच्छा नहीं'; सोच उसे श्रपनी तरुण कन्या दे सारे परिवार का मालिक बना दिया।

श्रेष्ठी की मृत्यु के बाद, उसे उस नगर के श्रेष्ठी का पद प्राप्त हुग्रा। बोधिसत्त्व भी कर्मानुसार परलोक सिघारे। सम्यक् सम्बुद्ध ने यह घर्मोपदेश कह, बुद्ध होने की भ्रवस्था में यह गाथा कही---भ्रप्पकेनापि मेधावी पाभतेन विचक्खणी,
समुद्रापेति भ्रतानं अणुं भ्रग्गिं व सन्वमं।

[(चतुर) मेघावी (पुरुष) थोड़ी सी भी श्राग को फूँक मारकर बढ़ा लेने की तरह, थोड़े से भी मूलबन से श्रपने को उन्नत कर लेता है।]

इसमें 'अप्पकेनापि' का अर्थ है योड़े से भी =परिमित से भी। मेबावी= प्रज्ञावान्। पाभतेन=सामान का मूल्य। विचक्खणो=व्यवहार-कुशल। समुद्वापित स्नतानं का अर्थ है बहुत सा धन तथा यश कमा कर, उसपर अपने को प्रतिष्ठित करता है। कैसे? अर्णु अग्निं व सन्धमं, जैसे बुद्धिमान् आदमी थोड़ी सी आग को भी कम से गोबर का चूरा आदि डाल कर, तथा मुँह से फूँक मारकर उठा लेता है, बढ़ा लेता है, बड़ा अग्नि-पुञ्ज बना लेता है। उसी प्रकार बुद्धिमान् मनुष्य थोड़ा भी मूल प्राप्त कर, नाना (प्रकार के) उपायों से धन और यश की वृद्धि करता है, और वृद्धि कर, उसपर अपने को प्रतिष्ठित करता है अथवा उस महान् धन और यश से अपने को उठाता है, प्रसिद्ध करता है, मश-हूर करता है।"—यह अर्थ है।

इस प्रकार भगवान् ने, "भिक्षुग्रो! इस जन्म मे चुल्लपन्थक ने मेरे कारण धर्म मे धर्म की महानता को प्राप्त किया, ग्रीर पूर्व जन्म मे मेरे कारण भोगो (≕ऐश्वर्य) की महानता तथा यश की महानता को प्राप्त किया" कह, इस धर्मोपदेश को स्पष्ट कर, दोनों कहानियाँ सुना, तुलना करके जातक का साराश निकाल दिखाया—"उस समय का चुल्लग्रन्तेवासिक (यही) चुल्लपन्थक था; ग्रीर चुल्लकमहासेट्ठी तो मै (स्वय) ही था" कह देशना समाप्त की।

# ४. तएडुलनालि जातक

'किमन्धित तण्डुलनालिका, तण्डुल-नालि का क्या मूल्य है ? यह (उपदेश) बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय लाल-उदायी स्थविर को उद्देश करके कहा।

## क. वर्तमान कथा

उस समय मत्लपुत्र ग्रायुष्मान् दब्ब सघ के भोजन-प्रबन्धक (=भत्तृद्दे-सक) थे। जय प्रातःकाल वह भोजन को शलाकार्ये वाँटते तो लाल-उदाया स्थिवर को, किसी दिन ग्रच्छा भोजन मिलता, किसी दिन खराब। जिस दिन उन्हें खराब भोजन मिलता, वह भोजन की शलाकाये बाँटने के स्थान पर गड़बड़ करते; श्रीर कहते 'क्या दब्ब ही शलाका देना जानता है, हम नही जानते'। उसके शलाका की जगह पर गड़बड़ करने से उमे ही शलाकाश्रों की डिलिया दे दी गई, 'हन्त! लो तुम ही शलाकायें बाँटो।' उस दिन से वह ही सघ को (भोजन की) शलाकाये बाँटने लगा। बाँटते समय वह न जानता था—यह ग्रच्छे भोजन (की शलाका) है श्रीर यह खराब भोजन (की शलाका) है। यह भी न जानता था—श्रमुक वर्ष की श्रायु तक के भिक्षुश्रों को श्रच्छा भात दिया जा चुका है, श्रीर ग्रमुक-वर्ष की श्रायु तक के भिक्षुश्रों को खराब। 'श्रमुक-वर्ष' की सीमा (=ठिनिका) करते हुए भी 'श्रमुक-वर्ष-तक की सीमा की जा चुकी है'—का ख्याल न रखता था। भिक्षुश्रों के स्थान के बारे मे, 'इस स्थान पर,

<sup>&#</sup>x27; गृहस्यों की श्रोर से परिमित श्राविमयों का निमंत्रण होने पर भिक्षुश्रों के चुनने में पेंसिल जैसी लकड़ी की शलाकाश्रों का वितरण होता था। <sup>1</sup> भिक्षश्रों की श्राय उनकी उपसम्पदा से गिनी जाती है।

इस (भ्रापु)-सीमा तक के भिक्षु ठहरें, इस स्थान पर, इस सीमा तक के भिक्षु ठहरें, करके पृथ्वी या दीवार पर रेखा खीचता था। ग्रगले दिन शलाका की जगह में भिक्षु (पहले दिन से) कम हो जाते वा ग्रधिक हो जाते। उनके कम होने पर रेखा नीचे हो जाती, श्रधिक होने पर ऊपर। वह सीमा (=िठितिका) का ख्याल न कर, रेखा के चिन्ह के अनुसार शलाका बाँटता। तब उसे भिक्षु कहते—"श्रायुष्मान् लालउदायी! रेखा चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे, लेकिन श्रच्छे भोजन मिल चुकने की सीमा अमुक-वर्ष के भिक्षुश्रो तक है, श्रीर खराब-भोजन मिल चुकने की सीमा श्रमुक-वर्ष के भिक्षुश्रो तक।" (लाल-उदायी) खीभ कर उत्तर देता—"यदि ऐसा है, तो यह रेखा यहाँ किस लिए हैं? में तुम्हारा विश्वास थोड़े ही कहँगा। में (तो) इस लकीर का विश्वास कहँगा।"

तब नए भिक्षुग्रों ने ग्रीर श्रामणेरों ने उसे, "(ग्रायुष्मान् ! लालउदायी) तेरे शलाका बोटने पर भिक्षुग्रों के लाभ की हानि होती हैं। तू बाँटने के योग्य नहीं। यहाँ से निकल" कह, शलाका-बाँटने की जगह से निकाल दिया। उस समय शलाका की जगह पर बड़ा कोलाहल हुग्रा।

उसे सुन बुद्ध ने **श्रानन्द** स्थिवर से पूछा— "श्रानन्द! शलाका की जगह मे बड़ा कोलाहल है। यह क्या शोर है?" स्थिवर ने तथागत को वह बात बताई।

शास्ता ने कहा— "श्रानन्द! श्रपनी मूर्खता से लाल उदायी न केवल इस जन्म मे दूसरों के लाभ की हानि कर रहा है; बल्कि (इसने) पहले भी ऐसा किया है।" स्थिवर ने इस बात को स्पष्ट करने के लिये प्रार्थना की। भगवान् ने पू जन्म की गुष्त बात प्रकट की—

#### ख. अतीत कथा

"पूर्व समय में, काशी राष्ट्र के बाराणसी (नगर) में ब्रह्मदत्त (नामक) राजा राज्य करते थे। उस समय हमारे वोधिसत्त्व उस (राजा) के प्रर्थ-कारक (चमूल्य निश्चित करने वाले appraiser of the prices) थे। (वे) हाथी, घोड़े, मणि, सुवर्ण भ्रादि का मूल्य (निश्चित) करते भ्रीर मूल्य करवा चीज के मालिकों को चीज का उचित मूल्य दिलवाते थे। लेकिन राजा लोभी था, उसने लोभी-स्वभाव होने के कारण सोचा—"यदि यह अर्घकारक मूल्य (निश्चित) करता रहा, तो थोड़े ही समय में मेरे घर का धन नष्ट हो जायेगा। (इसलिए) किसी दूसरे को अर्घकारक रक्खूंगा।" उसने खिड़की खोल कर राजांगन मे देखते हुए, एक लोभी, मूर्ख, गँवार आदमी को वहाँ से जातं देख कर सोचा—"यह मेरा दाम लगाने का काम कर सकेगा।" और फिर उसे बुला कर पूछा—"अरे! क्या तू हमारा दाम लगाने का काम कर सकेगा?"

"देव ! कर सकता हूँ"। राजा ने अपने धन की रक्षा करने के लिए उस मूर्ख ब्रादमी को अर्घ-कारक के पद पर स्थापित किया। उस समय से वह मूर्ख अर्घ-कारक हाथी, घोड़े ब्रादि का दाम लगाते वक्त, दाम को घटा कर जैसा मन मे ब्राता, वैसा कहता था। उसके उस पद पर प्रतिष्ठित होने के कारण, जो कुछ वह कहता, वही चीजों का मूल्य होता।

उस समय एक सरहद्दी (=उत्तरापथक) घोडेका व्यापारी पाँच सी घोड़े लंकर श्राया। राजा ने उस श्रादमी को बुलवाकर घोड़ों का दाम लगवाया। उसने पाँच सी घोड़ों का दाम एक तण्डुल नालिका किया और फिर "घोड़ों के व्यापारी को एक तण्डुल नालिका दे दो" कह, घोड़ों को (राजकीय) श्रवव-शाला में भिजवा दिया। घोडे के व्यापारी ने पुराने श्रर्व-कारक के पास जा, उस समाचार सुना कर पुछा, कि श्रव क्या करना चाहिए?

उसने उत्तर दिया— "उस ग्रादमी को रिशवत देकर, उसरे कहो—कि हमारे घोड़ों का मूल्य एक तण्डुल-नालिका है; यह तो हमे मालूम हो गया, ग्राब हम यह जानना चाहते है कि ग्रापसे जो तण्डुल-नालिका मिली है, उसका क्या मूल्य है? क्या ग्राप राजा के सम्मुख खड़े हो कर, कह सकेगे कि तण्डुल-नालिका का क्या मूल्य है? यदि कहे कि 'कह सकता हूँ' तो उसे राजा के पास लेकर भाग्रो। मैं भी वहाँ ग्राऊँगा।"

घोड़ो के व्यापारी ने "ग्रच्छा" कह बोधिसत्त्व के वचन को स्वीकार कर, ग्रयं-कारक को रिशवत दे, वह बात कहीं। उसने रिशवत पाकर उत्तर दिया— "हाँ, तण्डुल-नालिका का मोल करा सकता हूँ।" "तो राज-कुल चले" कह, उसे ले, राजा के पास ग्राये। बोधिसत्त्व तथा दूसरे बहुत से ग्रमात्य भी ग्रा गये। घोड़ों के व्यापारी ने राजा को प्रणाम करके कहा—''देव ! यह तो मैने जाना कि पाँच सी घोड़ों का मूल्य एक तण्डुल-नालिका है, ग्रब ग्रर्घ-कारक से पूछें कि एक तण्डुल-नालिका का क्या मूल्य है ?''

राजा ने रहस्य न जानने के कारण पूछा—'ग्ररे ग्रर्घकारक ! पाँच सी घोड़ों का क्या मृत्य है ?''

"देव! तण्डुल-नालिका।"

"ग्ररे! पाँच मौ घोड़ों का तो मूल्य तण्डुल-नालिका है, उस तण्डुल-नालिका का क्या मूल्य है?" उस मूर्य ने उत्तर दिया— 'तण्डुल-नालिका का मूल्य है भीतर-बाहर (=सब) वाराणसी।"

राजा का पक्ष लेकर, उसने पहले तो घोडों का मूल्य एक तण्डुल-नालिका (स्थिर किया) अब घोड़ों के व्यापारी से रिस्तत लेकर, उस तण्डुल-नालिका का मूल्य अन्दर-बाहर (=मव) वाराणमी किया।

"कियम्बति तण्डुलनालिकाय भ्रस्तान मूलाय वदेहि राज ! बाराणींस सन्तरबाहिरन्तं भ्रयमम्बति तण्डुलनालिका॥"

[राजन् ! घोड़ो की कीमत, इस तण्डुल-नालिका का क्या मूल्य है ? इस तण्डुल-नालिका का मूल्य अन्दर-बाहर सहित (सारी) बाराणसी है ]

उस समय वाराणसी का शहर पनाह (प्राकार) बारह योजन का था, (ग्रीर) उसके अन्दर-बाहर तो तीन सो योजन का देश (=राष्ट्र) था। सो, उस मूर्ख ने अन्दर ग्रीर बाहर सहित इतनी बड़ी बाराणसी को तण्डुल-नालिका का मूल्य बताया।

इसे मुन ग्रमात्य ताली पीट कर हँसते हुए कहने लगे—"हम ग्राज तक यही समक्षते रहे कि पृथ्वी ग्रौर राज्य ग्रमूल्य (होते) हैं। (लेकिन ग्राज मालूम हुग्रा) कि इतने बड़े राज्य सहित बाराणसी का मूल्य एक तण्डुल-नालिका मात्र है। श्रहो! मूल्य करने वाले की प्रज्ञा! इतने समय तक यह ग्रवें-कारक कहाँ (खिपे) रहे। हमारा राजा ही (इनके) योग्य नहीं है।"

उस समय राजा ने लिज्जित हो, उस मूर्ख को निकाल, बोधिसत्त्व को ही

ग्रयं-कारक का पद दिया। (समय ग्राने पर) बोधिसत्त्व भी कर्मानुसार (परलोक को) गये।

शास्ता ने इस धर्म-उपदेश की कहानी कह कर, तुलना कर, जातक का साराश निकाल दिखाया—"उस समय का गँवार, मूर्ख झर्घकारक (श्राज कल यह) लालउदायी है। बुद्धिमान् अर्घकारक तो मैं (स्वय) ही था" कह धर्म-देशना समाप्त की।

## ६. देवधम्म जातक

"हिरि भ्रोत्तष्प सम्पन्नाः लज्जा श्रीर भय से युक्त" यह (धर्मदेशना) भगवान् ने जेतवन में विहार करते समय, एक बहुत सामान रखने वाले भिक्षु को लेकर कही।

## क. वर्तमान कथा

उसने प्रत्नजित होने से पहले ग्रपने लिए परिवेण, श्रानिशाला, भाण्डागार बनवा कर उस भाण्डागार को घी-चावल ग्रादि से भर कर प्रव्रज्या ग्रहण की। फिर प्रविज्ञत होने पर, वह ग्रपने नौकरों को बुलवा (उनसे) यथारुचि भोजन पकवा कर खाता था। उसके पास सामान बहुत था। रात को दूसरा श्रोढ़न-बिछावन होना था, दिन को दूसरा। वह विहार के एक सिरे पर बसता था।

एक दिन वह चीवर, बिछीने ग्रादि को निकाल कर परिवेण में फैला कर मुखवा रहा था। उसी समय, जनपद (=देश) के बहुत से भिक्षु शयनासन देखते घूमते हुए (उस) परिवेण में पहुँचे। वे चीवर ग्रादि देख पूछने लगे— "यह किसके हैं?" उसने उत्तर दिया, "ग्रावुसों! ये मेरे हैं।"

"म्रावृत्त ! यह भी चीवर, यह भी चीवर, यह भी म्रोढ़न, यह भी म्रोढ़न, यह भी बिछावन, यह भी बिछावन—यह सब तुम्हारे हैं ?"

"हाँ! ये सब मेरे हैं।"

"श्रावुस! भगवान् ने (श्रधिक से श्रधिक) तीन चीवरों (के रखने) की श्राज्ञा दी है। इस प्रकार के निर्लोभी बुद्ध के धर्म में साधु हो कर (भी) तू इतना सामान रखता है?" 'चल, तुर्भे भगवान् के पास ले चले' कह उसे शास्ता के पास ले गये?

शास्ता ने देख कर पूछा— "भिक्षुग्रो! क्यों जबरदस्ती इस भिक्षु को ले कर ग्राये हो ?"

"भन्ते ! यह भिक्षु बहुत भाण्ड बटोरे है, वहुत सामान रक्खे हैं।"

"भिक्षु! क्या तु सचमुच बहुत सामान रखता है?"

"भगवान् ! हा, सचमुच ।"

"भिक्षु! तू किस लिए, बहु-भाण्डिक हो गया? क्या मै निर्लोभता, मतोष...एकान्त-चिन्तन ग्रीर ग्रभ्यास की प्रशसा नहीं करता?"

शास्ता की इस बात को सुन वह भिक्षु कुद्ध हो, "तो अच्छा! श्रव से में इम तरह रहूँगा" कह, ऊपर पहने चीवर को उतार, सभा के बीच में केवल एक चीवर (=श्रन्तरवासक) धारी हो कर खड़ा हो गया।

तब शास्ता ने उसे सँभालते हुए पूछा—'भिक्षु ! क्या तू ने जल-राक्षस के जन्म में लज्जा तथा निन्दा-भय के साथ विहार करते हुए बारह वर्ष नहीं बिताये ? तो फिर ग्रब इस गौरव-पूर्ण बुद्ध धर्म में प्रव्रजित होकर तू किस लिए चार प्रकार की परिषद् के बीच में पहने हुए चीवर को छोड़, लज्जा-भय त्याग खड़ा है ?''

वह शास्ता के वचन को सुन, लज्जा तथा निन्दा-भय से युक्त हो, उस चीवर को पहन, शास्ता को प्रणाम कर, एक म्रोर बैठ गया। भिक्षुम्रों ने भग-वान् से उस बात के प्रकट करने की प्रार्थना की। भगवान् ने पूर्व-जन्म की खिपी हुई बात प्रकट की—

### र्व. अतीत कथा

पूर्व समय मे काशी देश मे, बाराणसी (बनारस) मे बह्यदत्त राजा था। उस समय बोधिसत्त्व ने उस (राजा) की पटरानी की कोख से जन्म ग्रहण किया। नाम-करण के दिन उसका नाम महिसास कुमार रक्खा। उसके खेल-कूद करते, राजा को एक श्रोर भी पुत्र हुआ, जिसका नाम चन्द्रकुमार रक्खा गया; लेकिन उसके खेल-कूद करते समय ही उसकी माता (बोधिसत्त्व-माता) मर गई। राजा ने दूसरी पटरानी बनाई। वह राजा की प्रिया तथा श्रनुकूल थी। राजा के सहवास से उसे एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम सूर्य्य-कुमार रक्खा गया। राजा ने पुत्र को देख, सन्तुष्ट हो, कहा—"भद्रे! तेरे पुत्र को वर देता हूँ।" देवी ने 'इच्छा होने पर ग्रहण करूँगी' कह वर को अमानत रक्खा। (फिर) पुत्र के सयाने होने पर उसने राजा से कहा—"आपने पुत्र-जन्म के समय मुफे वर दिया था, ग्रव मेरे पुत्र को राज्य दीजिये।"

'प्रज्विलत अग्निपुञ्ज के समान चमकते मेरे दो पुत्र हैं, (उन्हें छोड़ कर) तेरे पुत्र को राज्य नहीं दे सकता'—कह राजा ने इन्कार किया। लेकिन रानी को बार बार याचना करते देख, राजा ने सोचा, 'यह मेरे पुत्रों का बुरा भी सोच सकती है।' (इसलिये) पुत्रों को बुला कर कहा—''तात! मैने सूर्य्यकुमार के उत्पन्न होने के समय वर दिया था। श्रव उसकी माता राज्य माँगती है। मैं उसको नहीं देना चाहता। लेकिन स्त्री-जाति पापिन होती है, वह तुम्हारी बुराई भी सोच सकती है। इसलिए अभी तुम जंगल मे चले जाओ, मेरे मरने पर आकर अपने कुल के आधीन (इस) नगर में राज्य करना।'' (यह कह) रोते कुमारों के सिरों को चूम, (उन्हे जङ्गल में) भेज दिया।

पिता को प्रणाम कर उन्हे राज-प्रासाद से उतरते समय देख, सूर्य-कुमार को भी बात मालूम हो गई। 'मैं भी भाइयों के साथ जाऊँगा' (सोच) वह भी उनके साथ निकल पडा।

वह हिमालय में प्रविष्ट हुए। बोधिसत्त्व ने मार्ग से हट, वृक्ष के नीचे बैठ, सूर्य्यकुमार को बुला कर कहा—''तात! सूर्य्य! इस तालाब पर जाओ, वहाँ नहा, पानी पी, हमारे पीने के लिये भी कमल के पत्ते मे पानी ले आओ। उस तालाब को कुबेर (चवैश्ववण) ने एक जल-राक्षस को दिया था; और कुबेर ने उस (राक्षस) को कह रक्खा था कि देव-धर्म जानने वालों को छोड़, अन्य जो कोई इस तालाब में उतरेंगे, वे (सब) तेरे आहार होगे; (तालाब में) न उतरने वाले तेरे आहार नहीं होंगे।"

तब से वह राक्षस, जो उस तालाब में उतरते, उनसे देवधर्म पूछता।

जो न जानते, उनको खा जाता । सूर्यकुमार उस तालाब पर पहुँचा । बिना सोचे विचारे ही, उसमें उतरा । राक्षस ने उसे पकड़ कर पूछा—"तुक्ते देवधमें मालूम है ?"

उसने उत्तर दिया-"हाँ जानता हूँ। चौद सूर्य्य देव-धर्म हैं।"

"तू देव-धर्मों को नही जानता" (कह) उसने पानी में प्रवेश कर, उसे प्राप्तने वासस्थान पर लं जाकर रक्खा । बोधिसत्त्व ने उसे देर करता देख, चन्द्र-कुमार को भेजा । राक्षस ने उसे भी पकड़ कर पूछा— 'तुभे देव-धर्म मालूम हैं ?' "हॉ जानता हूँ । चारो दिशाये देव-धर्म हैं ।" राक्षस ने 'तू देव-धर्म को नही जानता कह उने भी पकड़ कर वही रक्वा ।

उसके भी देर करने पर "कोई आफत पडी" मोच, बोधिसस्य अपने आप यहां पहुँच, दोनो (जनो) के उतरने के पद-चिन्ह देख, "यह तालाब राक्षस के अधिकार मं होगा" (मोच) तलवार निकाल, (तीर-)कमान ले खड़े हो गये। जल-राक्षस ने बोधिसत्त्व को पानी में उतरते न देख जगल में काम करने वाले म पुष्य का रूप धारण कर, बोधिसत्त्व से पूछा— "महाशय! रास्ते के थके तुम किस लिए इस तालाब में उतर, नहा, (पानी) पी, भिसे खा, फूल को धारण कर सुख पूर्वक (ग्रागे) नहीं जाते?"

बोधिसत्त्व ने उमे देख, मोचा, "यह वही यक्ष होगा" (और) यह जान कर पूछा—"क्या तु ने मेरे भाइयो को पकड़ रक्खा है?"

''हाँ, मैने (पकड रक्ला है)।''

"किस कारण से ?"

"इस तालाब मे उतरने वालो पर मुभे श्रविकार है।"

"क्या सब पर ग्रधिकार है ?"

"जो देव-धर्म जानते हैं, उन्हें छोड वाकी सब पर म्रधिकार हैं ?"

"क्या तू देव-धर्म (जानना) चाहता है ? यदि चाहता है, तो मै तुभ से देव-धर्म कहुँगा।"

"तो कहे, मैं देव-धर्मी की सुनुँगा।"

"मैं देव-धर्मों को कहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा शरीर साफ नहीं है।"
यक्ष ने बोधिसत्त्व को नहलाया, भोजन करवाया, पानी पिलाया, फूल
धारण कराया, सुगन्धियों का लेप कराया, फिर ग्रलकृत मण्डप के बीच ग्रासन

प्रदान किया। बोधिसत्त्व ने ग्रासन पर बैठ, यक्ष को पैरों मे बिठा, 'तो, देवधर्मी' को ध्यान-पूर्वक कान देकर सुनो' कह, इस गाया को कहा—

#### हिरिम्रोत्तप्पसम्पन्ना सुक्कबम्मसमाहिता, सन्तो सप्पुरिसा लोके देव-श्रम्माति बुच्चेर ॥

[लज्जा ग्रौर निन्दा-भय से युक्त, शुभ-कर्मी से युक्त (लोगों) को शान्त ग्रीर सत्पुरुष देव-धर्म कहते हैं।]

यहाँ हिरि श्रोत्तप्यसम्पन्ना का श्रर्थ है हिरि (=लज्जा) श्रीर श्रोत्तप्प (=िनन्दा-भय) से युवत । इन (दो शब्दों) में, कायिक दूराचार श्रादि में जो लज्जा मानना है, वह हिरि (=ह्नी) है। 'हिरि' लज्जा का ही पर्य्याय-वाची शब्द है। ग्रीर उन्ही (=कायिक दूराचार ग्रादि) से जो तपना है, वह 'ग्रोत्तप्प' है; पाप से उद्विग्न होने का यह पर्यायवाची शब्द है। सो हिरि (=लज्जा) अपने (अन्दर) से उत्पन्न होती है; स्रोत्तप्प (=िनन्दा-भय) बाहरी (कारणों) से । हिरि का स्वामी (=ग्राधिपत्य) खद है; किन्तु ग्रोत्तप्य का स्वामी लोक । हिरि में लज्जा का भाव रहता है; ब्रोत्तप्प में निन्दा-भय का भाव। हिरि का लक्षण है (ग्रात्म-)गौरव (ग्रादि) का भाद, ग्रोत्तप्प का लक्षण है दृष्कर्म (=व्हा) करने में भयभीत होना। सो (पुरुष) अपने (अन्दर) से उत्पन्न होने वाली 'हिरि' को चार कारणों से उत्पन्न करता है-जात (=जाति) का विचार करके, स्रायु का विचार करके, वीरता का विचार करके, तथा (स्रपनी) बहु-श्रुतता (=पाण्डित्य) का विचार करके। सो कैसे ? (प्राणि-हिंसा आदि) पाप-कर्म (ऊँची) जान वालों का काम नही; यह केवट आदि नीच जातियों का काम है। वैसी (ऊँची) जात वाले को ऐसा कर्म करना अनुचित है-इस प्रकार जात का विचार कर प्राण-हिंसा भ्रादि पापकर्म के न करते हुए, हिरि उत्राच्न करता है। पाप-कर्म बच्चों का काम है; सयाने पुरुष के लिए ऐसा करना श्रनुचित है; इस प्रकार ग्रायु का विचार कर, प्राणि-हिंसा ग्रादि पाप को न करते हुए, हिरि उत्पन्न करता है। पाप-कर्म दुर्बलों का काम है, मेरे जैसे वीर (पुरुप) को इस प्रकार का कर्म करना अनुचित है; इस प्रकार वीरता (=शरभाव) का विचार कर प्राणि-हिंसा ग्रादि पाप-कर्म को न करते हुए, हिरि उत्पन्न करता है। पाप-कर्म (करना) ग्रन्धे-मुर्ली का काम है; पण्डितों का काम नही। (मेरे)

जैसे पण्डित, बहुश्रुत को इस प्रकार का कर्म करना अनुचित है। इस प्रकार बहु-श्रुत-भाव का विचार कर, प्राणि-हिंसा ग्रादि पाप-कर्म को न करते हुए, हिरि उत्पन्न करता है। इसी प्रकार अपने से उत्पन्न होने वाली 'हिरि' को चार कारणों से उत्पन्न कर, ग्रीर उस हिरि को ग्रपने चित्त में स्थापित कर, पाप-कर्म नहीं करता। इस प्रकार हिरि अपने (ग्रन्दर) से उत्पन्न होने वाली होती है।

**प्रोत्तप्प** कैसे बाहर (के कारणो) से उत्पन्न होने वाला है? 'यदि तू पाप-कर्म करेगा, तो चारों प्रकार की सभा (=परिषद्) में निन्दा का भागी होगा-

#### "गरहिस्सन्ति तं विज्जू ब्रमुचि नागरिको यया विवज्जितो सीलवन्तेहि कयं भिक्खु! करिस्ससि ॥"

[विज्ञ लोग तेरी उसी प्रकार निन्दा करेगे, जैसे नागरिक (लोग) गन्दगी की। सच्चरित्र भिक्षुग्रों द्वारा (ग्रकेला) छोड़ दिये जाने पर, हे भिक्षु ! तू कैसे करेगा?]

इस प्रकार विचार करने से बाहर (के कारणो) से उत्पन्न स्रोत्तप्प (चिनन्दा-भय) के मारे, पाप-कर्म नहीं करता। इस प्रकार स्रोत्तप्प बाहर (के कारणों) से उत्पन्न होने वाला है।

हिरि (=लज्जा) का स्वामित्व कैसे ग्रपने ग्राप है ? जब एक कुल-पुत्र ग्रपने को ग्रिधिपति (=प्रधान), ज्येष्ट मान कर सोचता है, मेरे जैमे श्रद्धा से प्रज्ञजित, बहुश्रुत, धूतः क्ष रखने वाले को पाप-कर्म करना ग्रनुचित है, (ग्रौर) यह सोच पाप-कर्म से बचा रहता है। इस प्रकार हिरि का स्वामी ग्रपने ग्राप है। इसीलिए भगवान् ने कहा है—"वह ग्रपने को ही स्वामी करके, ग्रकुशल को छोड़ता है, कुशल (=प्रच्छे) कर्म का ग्रभ्यास करता है। सदोष को छोड़ता है, निर्दोष कर्म का ग्रभ्यास करता है। सदोष को छोड़ता है, निर्दोष कर्म का ग्रभ्यास करता है। श्रपने ग्रापको पवित्र बनाये रखता है। भें ग्रेतिप कर्म का स्वामी लोक कैसे है ? यहाँ एक कुल-पुत्र लोक को ही स्वामी (=ग्रिधगित), द्व्रोष्ट करके, पाप-कर्म से बचता है। जैसे कहा

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> म्रवधूतों के नियम, प्रारण्यक, पिण्डपातिक, पांसुकूलिक म्रादि होना । <sup>९</sup> मंगुत्तर-निकाय, तिक निपात ।

है— "यह लोक-समूह महान् हैं। इस लोक-समूह में (ऐसे) श्रमण-ब्राह्मण हैं, जो ऋदिमान् हैं; दिव्यचक्षु (वाले) हैं, दूसरों के चित्त की बात जान लेने वाले हैं। वे (ग्रपने) दूर से भी देख लेते हैं, श्रौर स्वयं पास होने पर भी नहीं दिखाई देते। वे (ग्रपने) चित्त से, (दूसरों के) चित्त को जान लेते हैं। वे मुफ्ते जान लेगे (ग्रौर कहेंगे), 'भो! देखते हो। इस श्रद्धा-पूर्वक घर से बेघर (हो), प्रव्रजित हुए कुल-पुत्र को, जो पाप बुरे-कर्मों से युक्त हो, विहरता है।" (ग्रौर) ऐसे देवता भी हैं, जो ऋद्धि-मान् है, दिव्य-चक्षु (वाले) है, दूसरों के चित्त की बात जान लेने वाले हैं। वे तो दूर से भी देख लेते हैं, ग्रौर स्वयं पास होने पर भी दिखाई नहीं देते। वे (ग्रपने) चित्त से, (दूसरों के) चित्त को जान लेते हैं। वे मुफ्ते जान लेगे, (ग्रौर कहेगे)— "भो! देखते हो। इस श्रद्धा पूर्वक घर से बेघर (हो) प्रव्रजित हुए कुल-पुत्र को, जो पाप बुरे कर्मों से युक्त हो, विहरता है।" (इस प्रकार) वह लोक को ही स्वामी (च्य्रधिपति) मान कर बुराइयों को छोड़ता है, भलाइयों का श्रभ्यास करता है, सदोप को छोड़ता है, निर्दोष-कर्म का श्रभ्यास करता है, ध्रपने ग्रापको पवित्र बनाये रखता है। इस प्रकार श्रोत्तप्य का स्वामी लोक है।

'हिरि में लज्जा का भाव रहता है, श्रोत्तण्प मे निन्दा-भय'—सो, यहाँ लज्जा का श्रर्थ है, लज्जा का श्राकार-प्रकार। इस भाव से जो युक्त हो, उसे हिरि (कहते है)। भय का श्रर्थ है नरक-भय, इस भाव से जो युक्त है, वह श्रोत्तण्प। ये दोनों (हिरि श्रीर श्रोत्तण्प) ही पाप के त्याग मे कारण होते है। जैसे पाखाना-पेशाब करता हुआ कोई कुल-पुत्र, शरम खाने के योग्य किसी को देख कर, लज्जा करने लगे, शरम खाये; इसी प्रकार श्रपने-श्राप मे लज्जा का भाव उत्पन्न होने पर, (व्यक्ति) पाप-कर्म नहीं करता। कोई नरक-गामी होने के भय से डर कर पाप नहीं करता। यहाँ यह उपमा है—'जैसे लोहे के दो गोलों में, एक शीतल हो, लेकिन मल लगा हुआ, दूसरा ऊष्ण श्रङ्गार-वर्ण। (उन दोनों में से) बुद्धिमान (श्रादमी) शीतल को मल लगा रहने के कारण घृणा के मारे नहीं ग्रहण करता, दूसरे को जलने के भय से। सो शीतल (गोले) के मल लगे

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> ग्रंगुत्तर निकाय, तिक निपात ।

रहने के कारण, घृणा के मारे न ग्रहण करने की तरह अपने-आप में लज्जा उत्पन्न होने से पाप-कर्म का न करना, और ऊष्ण (गोले) के जलने के भय से, न ग्रहण करने की तरह, नरक के भय से पाप का न करना', जानना चाहिये।

हो। (=िहिरि) का लक्षण है (ग्रात्म-)गीरव (ग्रादि) का भाव; श्रोत्तप्प का लक्षण है दुष्कर्म करने मे भयभीत होना—ये दोने। भी पाप-कर्म के त्याग में ही कारण होते है। एक व्यक्ति ग्रपनी जाति (=जात) की महानता का विचार कर, ग्रपने शास्ता की महानता का विचार कर, ग्रपनी विरासत की महानता का विचार कर, ग्रपने शास्ता की महानता का विचार कर, ग्रपने गुरुभाइयो (=सब्रह्मचारियो) की महानता का विचार कर, (इन) चार कारणों से गौरव स्वभाव वाली हां को उत्पन्न कर पाप-कर्म से बचता है। दूसरा व्यक्ति ग्रात्म-निन्दा के भय से, पर-निन्दा के भय गे, दण्ड के भय से, दुर्गति के भय से—(इन) चार कारणों से दुष्कर्म करने मे भय रूपी ग्रोत्तप्प को उत्पन्न कर पाप-कर्म नही करता। यहा जाति की महानना ग्रादि के विचार, तथा ग्रात्म-निन्दा ग्रादि के भय विस्तार से कहने चाहिये। इनका विस्तार ग्रंगुत्तर निकाय की श्रद्वक्या में ग्राया है।

मुक्कधम्मसमाहिता (शुक्लधर्मसमाहित) का ग्रर्थ है, इन हिरि तथा ग्रांत्तप्प से ही ग्रारम्भ करके, जितनी भी ग्राचरणीय भलाइयाँ है, वे सब शुक्ल धर्म है, ग्रीर वे सक्षेप मे चातुर्भूमिक लौकिक तथा लोकोत्तर धर्म है—इन धर्मी से समाहित—पमन्नागत—पुक्त । सन्तो सप्पुरिसा लोके—काय-कर्मादि के शान्त होने से शान्त, कृतज्ञता—कृतवेदिता के कारण शोभायमान् पुरा, सन्पुरुप । लोक—संस्कार-लोक, सत्व (==प्राण) लोक, श्रोकास (==स्पान)लोक, स्कन्ध-लोक, ग्रायतन-लोक, धातु-लोक—ये भ्रनेक प्रकार के लोक है। सो 'एक लोक—पब सत्वो की स्थित ग्राहार पर निर्भर है ... श्रद्वारह लोक, ग्रद्धारह धातु-लोक',—इसमे सस्कार-लोक कहा गया है। स्कन्ध-लोक ग्रादि सव उसके ग्रन्तर्गत ग्रा ही गये। यही लोक, परलोक, देव-लोक, मनुष्य-लोक ग्रांदि से सत्त्व-लोक कहा गया है—

यावता चन्दिमसुरिया परिहरन्ति दिसाभन्ति विरोचना, ताव सहस्सघा लोको एत्य ते वत्तति वसो ॥ जिहाँ तक चन्द्रमा तथा सूर्य्य घूमते हैं, प्रकाश से दिशाग्रों को प्रकाशित करते हैं; वहाँ तक सहस्र (चकवाल) लोक है; भीर इस सारे लोक पर तेरा वश है।]

इस गाथा मे श्रोकास-लोक का वर्णन किया गया है। इनमें यहाँ मतलब है सत्व-लोक से। सत्व लोक मे ही (जो) इस प्रकार के सत्पुरुष होते है, वे देव-धम्माति व्च्चरे, ( = वे देव-धर्म कहलाते है)। इनमें देव तीन प्रकार के होते हैं-सम्मुति-देव, उत्पत्ति-देव और विशुद्धि-देव। महासम्मत के समय से लेकर, लांग (जिन जिन) राजा राजकुमार भ्रादि को देव कह (करके) ब्लाते हैं ( =सम्मत करते हैं), वे सम्मति-देव। देव-लोक मे उत्पन्न हुए देव, उत्पत्ति-देव। क्षीणास्रव ( = प्रह्तु) विश्वद्धि-देव। ऐसा कहा भी गया है -"सम्मुति-देव है राजा, महारानियाँ, (राज-)कुमार। उत्पत्ति-देव है भूमि के देवों से म्रारम्भ करके ऊपर के देवों तक। विशिद्ध-देव है बद्ध, प्रत्येक-बद्ध, क्षीणाश्रव।" इन देवों के धर्म है देव-धर्म। बुच्च का ग्रर्थ है कहलाते हैं। हिरि तथा ग्रोत्तप्प--यह दोनो कुशल-धर्मों के मल है। कुशल(-कर्म) रूपी सम्पत्ति से देव-लोक में उत्पत्ति होने से, और विग्रद्धता का कारण होने से, कारण के अर्थ में ही, तीन प्रकार के देवों के धर्म, देव-धर्म । उन देव-धर्मी से युक्त मनुष्य भी देव-धर्म है। इसलिये व्यक्ति की ग्रोर सकेत करके उपदेश किये गये इस धर्मीपदेश मे, इन धर्मी का उपदेश करते हुए कहा है, "सन्तो सप्परिसा लोके देव-धम्माति बुच्चरे।"

यक्ष इस धर्म-देशना को सुन प्रसन्न हुग्रा, श्रौर बोधिसत्त्व से बोला, "पण्डित! में तुम पर प्रसन्न हुग्रा हूँ। एक भाई को (लौटा) देता हूँ। (बोलो) किस (भाई) को लाऊँ?"

"छोटे भाई को लाग्रो।"

"पण्डित ! तू देव-धर्मों को केवल जानता भर है, उनके श्रनुसार श्राचरण नहीं करता।"

"कैसे (=िकस कारण से)?"

"क्योंकि तू ज्येष्ठ (भाई) को छोड, उसके छोटे भाई को मँगवा कर ज्येष्ठ का गौरव नहीं रखता है।"

"यक्ष ! में देव-वर्मों को जानता हूँ, ग्रीर उनके अनुसार श्राचरण करता हूँ। इसी (भाई) के कारण, हमने इस वन में प्रवेश किया। इसीके कारण, हमारे िपता से इसकी माँ ने राज्य माँगा। हमारे िपता ने उसे वर न दिया, (लेकिन) हमारी रक्षा के लिए, हमें वनवास की श्राज्ञा दी। (सो) इस कुमार को बिना लिये यदि हम लौटेगे; तो—"इसे जंगल में एक यक्ष ने खा लिया"— यह बात कहने पर भी कोई विश्वास न करेगा। इसलिए मैं, निन्दा के भय से भय-भीत, इमीको माँगता हूँ।

"साधु, साधु पण्डित! तू देव-धर्मों को जानता है, ग्रौर उनके अनुसार आचरण भी करता है" कह, यक्ष ने बोधिसत्त्व को साधु (-वाद) दे, (उसके) दोनो भाई लाकर, (उसे) दे दिये।

तव बोधिसत्त्व ने उसे कहा—"सौम्य ! तू श्रपने पूर्व के पाप-कर्म के कारण, दूसरों का रक्त-मास खाने वाले यक्ष की योनि में उत्पन्न हुमा। म्रब फिर भी पाप-कर्म ही करता है। यह पाप-कर्म नरक म्रादि से छूटने न देगा। (इसलिए) भ्रब से तू पाप-कर्म को छोड़ कर पुण्य ( =कुशल) कर्म कर।" (इस प्रकार) वोधिसत्त्व, उस यक्ष को दमन कर सके। उस यक्ष का दमन कर, उमी यक्ष की रक्षा में वही रहने लगे।

एक दिन नक्षत्र देख, पिता के मरने की बात जान, यक्ष को साथ ले, वे बाराणसी पहुँचे। फिर राज्य को ग्रहण कर, चन्द्रकुमार को उप-राज ग्रीर सूर्य-कुमार को सेनापित का स्थान दिया। यक्ष के लिए एक रमणीय स्थान पर, मन्दिर (= ग्रायतन) बनवा दिया, ग्रीर ऐसा (ग्रबन्ध) कर दिया, जिससे उसे श्रेष्ठ माला. श्रेष्ठ पुष्प, ग्रीर श्रेष्ठ भोजन मिलता रहे। धर्मा-नुसार राज्य करके वह कर्मानुसार (परलोक) को गये।

शास्ता ने इस धर्म-उपदेश को ला कर, (श्रार्य-)सत्यों को प्रकाशित किया। श्रार्य-सत्यों के प्रकाशन के श्रन्त मे, उसने भिक्षुश्रों को ल्रोत श्रापति-फल में प्रतिष्ठित किया। सम्यक्-सम्बुद्ध ने दोनो कथाएँ कह कर, तुलना कर, जातक का साराश निकाल दिखाया।

उस समय का उदक-राक्षस, (इस समय का) बहु-भाण्डिक भिक्षु है। सूर्य्य-कुमार (इस समय का) आनन्द, चन्द्र-कुमार (इस समय का) सारिपुत्र, ग्रौर महिसांस-कुमार नामक ज्येष्ठ भ्राता तो मैं ही था।

## ७. कट्टहारि जातक

"पुत्तो त्याहं महाराज..." यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में विहार करते हुए वासभ खित्य (क्षित्रया) की कथा के सम्बन्ध में कही। वासभ-खित्या की कथा बारहवे परिच्छेद (निपात) में भहसाल जातक में ग्रायेगी।

## क. वर्त्तमान कथा

महानाम शाक्य को नागमुण्डा नामक दासी की कोख से लड़की उत्पन्न हुई। (पीछे वह) कोसल-नरेश की पटरानी हुई। उससे राजा को पुत्र हुमा। लेकिन राजा ने उसका पूर्व में दासी होना जान, उसको तथा उसके पुत्र विद्रूडभ को भी स्थान से च्युत कर दिया। दोनो घर के भीतर ही रहते। शास्ता ने उस बात का पता पा, पाँच सौ भिक्षुयों के साथ, प्रातःकाल ही राजा के निवास-स्थान पर जा, विछे म्रासन पर बैठकर पूछा— "महाराज! वासभ खित्या कहाँ है ?" राजा ने (उसके सम्बन्ध मे) उक्त बात कही। "महाराज! वासभ खित्या किसकी लड़की है ?"

"भन्ते ! महानाम की।"

"ग्रीर (यहाँ) ग्राकर, वह किसे प्राप्त हुई ?"

"भन्ते! मुक्ते"

"महाराज! यह राजा की लड़की, राजा को प्राप्त हुई, राजा से ही इसे पुत्र हुग्रा; सो वह पुत्र किस लिए पिता के राज्य का श्रधिकारी नहीं? पूर्व समय में राजाओं ने लकड़हारिनी के मुहूर्त भर के सहवास से, उसकी कोख से उत्पन्न पुत्र को भी राज्य दिया है।"

भहसाल जातक (४६५)

राजा ने भगवान् से, उस बात को स्पष्ट कर, कहने की प्रार्थना की। भगवान् ने पूर्व जन्म की छिपी हुई बात प्रकट की—

#### ख. श्रतीत कथा

"पूर्व समय में, बाराणमी में, बह्मवत्त राजा वड़े समारोह के साथ उद्यान गया। वह वहाँ पुष्प-फलो की चाह से घूम रहा था; उसी समय उद्यान के वन-पण्ड में गा गा कर लकड़ी चुनती एक स्त्री को देख, उसपर श्रासक्त हो, उसने उससे सहवास किया। उसी क्षण, बोधिसत्त्व ने उसकी कोख में प्रवेश किया। उसकी कोख, वज्र से भरी गई की तरह, भारी हो गई। उसने गर्भ स्थापित हुआ जान, (राजा से) कहा—"देव! मुक्ते गर्भ हो गया है।" राजा ने ग्रॅगुली की ग्रॅगूठी देकर कहा—"यदि लड़की हो, तो इस (ग्रॅगूठी) को फेककर, (ग्रपनी) लड़की को पालना। यदि लड़का हो, तो ग्रॅगूठी के माथ, उसे मेरे पास लाना"। इतना कहकर, वह चला गया। गर्भ-परिपक्व होने पर, उसने बोधिसत्त्व को जन्म दिया। बोधिसत्त्व के इधर उधर दौड-भाग कर कीड़ा भूमि में खेलते समय, कोई कोई (उसके सम्बन्ध में) कहते थे, "विना-बाप-के ने हमे मारा"। इसे सुन, बोधिसत्त्व ने माता के पास जाकर पृद्धा—"मौ, मेरा पिता कौन है?"

"तात ! तू बाराणसी-नरेश का पुत्र है।"

"ग्रम्मा ! नया इसका कोई साक्षी (=सबूत) है ?"

"तात! राजा 'यदि लडकी हो, तो इस ग्रँगूठी को फेंककर, (ग्रपनी) लडकी को पालना, यदि लडका हो, तो ग्रँगूठी के साथ, उसे मेरे पास लाना,' कह, यह ग्रँगुठी दे गया है।"

"प्रम्मा ! यदि ऐसा है, तो मुक्ते क्यों पिता के पास नहीं ले चलती ?"

उसने पुत्र का विचार जान, राज-द्वार पर जा, राजा को कहला भेजा, भौर राजा के बुलवाने पर्क राजा को प्रणाम कर कहा—"दिव! यह तुम्हारा पुत्र है।"

राजा ने पहचानते हुए भी, सभा में लज्जा के मारे, कहा---"यह मेरा पुत्र नही है।" "देव ! यह तुम्हारी भ्रॅंगूठी है, इसे पहचानेंगे ?"
"यह भ्रॅंगठी भी मेरी नहीं है ।"

'दिव! तो ग्रब मेरे पास सत्य किया' के ग्रतिरिक्त कोई दूसरा साक्षी नहीं है। 'यदि यह बालक ग्राप से पैदा हुग्रा है, तो ग्राकाश में ठहरे, नहीं तो भूमि पर गिरकर मर जाये' कह, उसने बोधिसत्त्व को पैरों से पकड़, ग्राकाश में फेक दिया। बोधिसत्त्व ने ग्राकाश में पालथी मार, बैठ, मधुर स्वर से पितृ-धर्म (=पिता का कर्तव्य) कहते हुए, यह गाथा कही—

पुत्तो त्याहं महाराज! त्वं मं पोस जनाधिप! ग्राञ्जोप देवो पांसेति किंच देवो सकं पजं।

[महाराज ! तुम्हारा पुत्र हूँ। जनाधिप ! तुम मेरा पालन करो । देव ! तुम तो औरो का भी पालन करते हो, (फिर) अपनी सन्तान की (तो वात ही) क्या ?]

इसमे पुत्तो त्याहं का मतलव है, मै तुम्हारा पुत्र हूँ। पुत्र होते है चार प्रकार के—ग्रात्मज, क्षेत्रज, ग्रन्तेवालिक तथा दिसक (=दत्तक)। ग्रपने हेतु (शरीर) से जो उत्पन्न हुग्रा हो, वह ग्रात्मज, शयनासन पर, पलंग पर, छाती पर; —इस प्रकार के स्थानों पर जो (दूसरे से) उत्पन्न हुग्रा, वह क्षेत्रज; ग्रपने पास रहकर शिल्प (=विद्या) सीखने वाला श्रन्तेवालिक, तथा पालने-पोसने के लिए दिया गया (बालक) दिसक। यहाँ पुत्र शब्द का प्रयोग ग्रात्मज के ग्रर्थ में है। चारों प्रकार की संग्रह-बस्तुग्रों से जो प्रजा का रञ्जन करे, वह राजा; फिर महान् राजा, सो महाराज, ग्रामन्त्रित करने के लिए ही महाराज ! कहा गया है। सं मं पोस जनाधिय का ग्रर्थ है, हे जनाधिप! हे महाजन (समूह) में ज्येष्ठतम ! ग्राप मेरा पोषण करे, भरण करे, वृद्धि करे। श्रञ्जेष देवो पोसेति का ग्रर्थ है कि देव ग्रन्थ ग्रनेक हाथी-पालक,

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> सस्य किरिया, सस्य झौर पुण्य की शपय।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> दान, प्रिय-वाणी, लोक-हित का श्राचरण तथा समानता ।

श्रहव-पालक ग्रादि मनुष्यों तथा हाथी घोड़े ग्रादि प्राणियों का पालन करते हैं। किञ्च देवो सकं पजं में किञ्च (=ग्रीर क्या) शब्द निन्दार्थक तथा अनुग्रहार्थक निपात है। 'देव, ग्रपनी सन्तान, मुक्त ग्रपन पुत्र की पालना नहीं करते' कहकर निन्दा भी की गई है; ग्रीर 'ग्रन्य बहुत जनों का पालन करते हैं' कहकर अनुग्रह (का भाव भी जाग्रत) किया गया है। इस प्रकार बोधिसत्त्व ने निन्दा करते हुए, तथा ग्रनुग्रह (का भाव जाग्रत) करते हुए कहा—"किञ्च देवो सकं पजं [=ग्रपनी सन्तान की (तो बात ही) क्या ?]।

राजा ने बोधिसत्त्व को ब्राकाश में बैठे, इस प्रकार धर्मोपदेश करते सुन हाय पसार कर कहा—"तात! ब्रा! में ही पालन करूँगा। मैं ही पालन करूँगा।" (ब्रीर भी लोगों ने) सहस्रो हाय फैलाये। बोधिसत्त्व, ब्रीर किसी के हाय में न उतर कर, राजा के ही हाथ में उतर, उसकी गोद में बैठे। राजा ने उन्हें उप-राजा बना, उनकी माना को पटरानी (== ग्रग्र-महिषी) बनाया। पिता के मरने पर वह काष्ठवाहन राजा के नाम से धर्म-पूर्वक राज्य का सञ्चालन कर (ब्रपने) कर्मानुसार परलोक को गया।

शास्ता ने कोसल-नरेश का यह धर्मोपदेश ला दोनों कहानियाँ कह, तुलना करके जातक कथा का साराश निकाल दिखाया। उस समय की माता, (ग्रब की) महामाया थी, पिता (ग्रब का) शुद्धोदन राजा था ग्रौर काष्ठवाहन-राजा तो में ही था।

## र्दं. गामगी जातक

ग्रिप ग्रतरमानानं—यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, एक उद्योग हीन (≕ग्रालसी) भिक्षु के सम्बन्ध में कही । इस जातक की वर्तमान-कथा तथा ग्रतीत-कथा; दोनों ग्यारहवें परिच्छेद के संवर-जातक में ग्रायेगी। उस जातक में तथा इसमें कहानी समान ही है, हाँ गाथा का भेद है।

१७७

बोधिसत्त्व के उपवेश को मानकर, सौ भाइयों में सबसे छोटा होने पर भी ग्रामणो कुमार, सौ भाइयों के बीच, श्वेतछत्र के नीच, सिंहासनासीन हुग्रा। श्रपने यश रूपी धन पर विचार करते हुए, 'मेरा यह यश रूपी धन, मुफे श्रपने श्राचार्य से मिला है, सोच, सन्तुष्ट-चित्त हो, यह उदान (==हर्ष से प्रेरित कथन) कहा—

श्रिप श्रतरमानानं फलासाव समिज्यति, विपक्क ब्रह्मचरियोस्मि एवं जानाहि गामणी॥

[जल्द-बाजी न करने वालों की विशेष-फल की श्राशा पूर्ण होती है। गामणी ! तूऐसा जान कि मै पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ।]

इसमें जो ग्रिप है, सो केवल निपात-मात्र हैं। ग्रांतरमानानं का मतलब हैं पण्डितों के उपदेश को मानकर, जल्द-बाजी से काम न ले, ढंग ( - उपाय कौशल) से काम करनेवालों की। फलासाब समिज्ञकित का ग्रिषं है - इन्छित फल की जो ग्राशा है, वह उस फल की प्राप्ति होने से प्री होती ही है। ग्रथवा फलासा - ग्राशा-फल; इन्छानुसार फल की प्राप्ति होती ही है, यह ग्रथं है। विपक्क ब्रह्मचिरियोस्मि चारों संग्रह-बस्तुयें श्रेप्ट-चर्या होने से ब्रह्म-चर्या (कही गई है)। ग्रीर क्योंकि वह यश रूपी धन की प्राप्ति का मूल-कारण है, इसलिए यश रूपी धन की प्राप्ति हुई रहने से (ब्रह्म-चर्य) का परिपक्व ( - विपक्व) होना कहा गया है। ग्रीर जो उसके यश की उत्पत्ति हुई है, वह भी श्रेष्ठता के कारण 'ब्रह्मचर्य' (कहा जा सकता है)। इसीलिए कहा है-

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> पच्चुप्पन्न वत्थु तथा झतीत-वत्थु ।

<sup>ै</sup>संबर जातक (४६२) ग्यारहवें परिच्छेद की इस कथा से ग्रामणी जातक की गाया की संगति नहीं बैठती। मालूम होता है। ग्रसली ग्रामणी जातक लुप्त हो गई है।

विपत्कत्रहाचिरियोस्मि। एवं जानाहि गामगी—कहीं कहीं ग्रामिक पुरुष को; ग्रीर कहीं कही ग्राम में जो वडा हो, उसे भी ग्रामणी कहा गया है। लेकिन पहाँ (ग्रपने को) सब जनों में श्रेष्ठ समक्त ग्रपनी ही ग्रोर इशारा कर, श्रपने को सम्बोधन करके उदान कहा है—"भो ग्रामणी! तू इस बात को इस प्रकार जान। यह जो सौ भाइयों का ग्रतिक्रमण करके, तुक्ते इस महाराज्य की प्राप्ति हुई है, सो यह ग्राचार्य्य (की कृपा) से हुई है।" उसकी राज्य प्राप्ति के बाद सात ग्राठ दिन व्यतीत होने पर, उसके सभी भाई ग्रपने ग्रपने निवास स्थान को चले गये। ग्रामणी-राजा धर्मानुकूल राज्य का सञ्चालन कर, कर्मानुसार परलोक को प्राप्त हुग्रा।

शास्ता ने इस धर्म-उपदेश को ला, दिखाकर, (श्रार्य-)सत्यों को प्रकाशित किया। (श्रार्य-)सत्यों के प्रकाशन के अन्त मे, (वह) श्रानसी भिक्खु श्रर्हत्-पद मे प्रतिष्ठित हुआ। शास्ता ने दोनो कहानियाँ कह, मेल तुलनाकर, जातक का साराश निकाल दिखाया।

## ६. मखादेव जातक

उत्तमञ्ज्ञाका स्वतः.....इस गाथा को शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, महानिष्क्रमण के बारे में कहा। वह (= महाभिनिष्क्रमण) पहले निदान-कथा में कहा ही जा चुका है।

# क्र. वर्त्तमान कथा

उस समय भिक्षु बैठे बुद्ध के गृहत्याग (==ग्रिभिनिष्कमण) की प्रशंसा कर रहे थे। शास्ता ने धर्म-सभा में ग्रा बुद्धासन पर बैठ, भिक्षुग्रों को सम्बोधित किया—"भिक्षुग्रों! बैठे क्या बात-चीत कर रहे हो?"

"भन्ते ! और कोई बात-चीत नहीं, बैठे आपके अभिनिष्क्रमण की ही प्रशंसा कर रहे है।"

"भिक्षुत्रो ! तथागत ने केवल अब ही अभिनिष्क्रमण नहीं किया; पहले भी अभिनिष्क्रमण किया है।"

भिक्षुम्रों ने भगवान् से इस बात को स्पष्ट करने की प्रार्थना की । भगवान् ने पूर्व-जन्म की छिपी हुई बात प्रकट की—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बिदेह राष्ट्र (की) मिथिला (नामक नगरी) में, मखादेव नाम का धार्मिक राजा हुन्ना । वह चौरासी हजार वर्ष तक बाल-कीड़ा (खेल कूद) में लगा रहा। उसके बाद उपराजा ग्रौर फिर महाराजा हुन्ना। चिरकाल के बाद (उसने), एक दिन (प्रपने) नाई (कप्पक) में कहा—"सौम्य कप्पक! जब तुक्ते मेरे सिर में सफेद (बाल) दिखाई दें, तो मुक्ते कहना।" नाई ने कितने ही समय बाद एक दिन राजा के सुरमे के रंग के (क्लाले) केशो में केवल एक सफेद (बाल) देखकर राजा में निवंदन किया—"देव! भ्रापके (सिर में) एक सफेद (बाल) (दिखाई) दे हा है।"

"तो सौम्य ! उस सफेद (वाल) को उखाडकर मेरी हथेली पर रक्खो।" ऐसा कहने पर, (नाई ने उस वाल को) सोने की चिमटी से उखाड़कर राजा की हथेली पर रख दिया। उस समय भी राजा की चौरासी हजार वर्ष की ग्रायु शेप थी; लेकिन फिर भी सफेद (वाल) को देखते ही, जैसे यमराज न्नाकर समीप खड़ा हो गया हो, (ग्रथवा) ग्राग लगी कृदिया में दाखिल हुआ हो, उसका चित्त, उद्विग्न हो उटा। वह मोचने लगा—"मूर्ख मखादेव ! सफेद (वाल) के उगने तक भी तू इन (चित्त के मैंलों) का परित्याग न कर सका।" उसके इसप्रकार सफेद (वाल) की उत्पत्ति पर बार बार विचार करने से, (उसका) हुदय गर्म हो उठा। शरीर में पसीना चूने लगा। वस्त्र भीगकर उतारने योग्य हो गये। उस ने 'ग्राज ही मुफे निकलकर प्रव्रजित होना चाहिए (का निश्चय कर), नाई को लाख (मुद्रा) ग्रामदनी के गाँव देकर ज्येष्ठ-पृत्र को बुलाकर कहा—"तात! मेरे सिर में सफेद (बाल) उग ग्राया है।

में बढा हो गया हूँ। (ग्रभी तक) में ने मानुषिक भोगों का उपभोग किया है, ग्रब में दिव्य भोगों की खोज करूँगा। (यह) मेरा गृहत्याग (=निष्कमण) का समय है। (ग्रब) तू इस राज्य को सँभाल। में प्रव्रजित हो, मखादेव-ग्राम्य-उद्यान में रहते हुए योगाभ्यास (=श्रमण-धर्म) करूँगा।"

इस प्रकार उसने जब इस प्रब्रज्या के लेने की इच्छा प्रकट की, तो स्रमात्यों ने भ्राकर उसे पूछा—"देव! भ्रापके प्रव्रजित होने का क्या कारण है?" राजा ने सफेद (बाल) को हाथ में लेकर, ग्रमात्यों से यह गाथा कही—

> उत्तमङ्गरुहा मय्हं इमे जाता वयोहरा, पातुभूता देववृता पब्बज्जासमयो मम ॥

[यह मेरी श्रायु का हरण करनेवाले मेरे सिर के बाल पैदा हो गए हैं। यह देव-दूत प्रादुर्भूत हुए है। यह मेरी प्रश्नज्या का समय है।]

यहाँ उत्तमङ्गरुहा का अर्थ है केश । हाथ पाँव आदि अङ्गों में उत्तमअङ्ग (=िसर) में उत्पन्न होने के कारण, केश, उत्तमङ्गरुहा कहलाते हैं।
इसे जाता वयोहरा, अर्थात् तान ! देखो, सफेद (बाल) होने से, यह तीनों
प्रकार की आयु के हरण करनेवाले (है), (इसिलए) इसे जाता वयोहरा।
पातु भूता =उत्पन्न हुए। देवदूता, देव कहते है मृत्युको, उसके दूत, सो देवदूत।
सिर में सफेद (बालो) के उत्पन्न होने पर (मनुष्य अपने को) यमराज (=
मृत्यु-राज) के समीप खड़ा सा समभता है, इसिलए सफेद (बाल) मृत्यु-देव
के दूत कहलाते है। देवताओं जैसे दूत, इस अर्थ में भी देव-दूत। जिस प्रकार
अलकृत-सजे हुए देवता के, आकाश में खड़े होकर 'अमुक दिन मरेगा'
कहने से वह (मरण) वैसे ही होता है, इसी प्रकार सिर में सफेद (बाल) का
उगना भी देवता की भविष्यद्वाणी के सदृश ही होता है। इसिलए सफेद (केश)
देव सदृश दूत कहलाते है। विशुद्धि-देवों के दूत, इस अर्थ में भी देव-दूत।
सभी बोधसत्त्व बूढ़े, व्याध्यक्त्त, मृत तथा प्रवजित को देख कर ही वैराग्य को
प्राप्त हो, निकल कर प्रवजित होते है। जैसे कहा है—

जिण्णं च दिस्वा दुखितं च व्याधितं मतञ्च दिस्वा गतमायुसङ्खयं

#### कासाव वत्यं पञ्चिज्जितञ्च दिस्वा तस्मा ग्रहं पञ्चिजतोम्हि राजा ॥

[जीर्ण (==बूढ़े) दु:खित ==व्याधित को देखकर, धायुक्षय-प्राप्त == मृत को देखकर, (तथा) काषाय वस्त्र धारी प्रव्रजित को देखकर, हे राजन् ! मैं प्रव्रजित हुमा हूँ।]

इस प्रकार सफेद (केश) विशुद्धि-देवों के दूत होने से देव-दूत कहलाते हैं। पब्बज्जासमयो मम, स्पष्ट करता है कि यह मेरे लिए गृहस्थ से निकलने के कारण 'प्रबज्या' कहें जाने वाले, साधु-भेस धारण करने का समय है।

यह (सब) कहकर, वह उसी दिन राज्य छोड़, ऋषि-प्रश्नज्या के भ्रनुसार प्रश्नजित हुम्रा भौर उसी मखादेव-म्राम्न-वन में विचरते हुए, चौरासी हजार वर्ष तक चारों बहाविहारों की भावना करते ध्यानावस्था को बिना छोड़े मरकर, ब्रह्म-लोक में उत्पन्न हो, फिर वहाँ से मिथिला ही में निमि नामक राजा (के रूप में) उत्पन्न हुम्रा; भौर उसने नष्ट होते हुए भ्रपने वंश को सँभाला! फिर वही आम्रवन में प्रब्रजित हो, ब्रह्मविहारों की भावना कर, फिर ब्रह्मलोक ही में उत्पन्न हुम्रा।

शास्ता ने भी, "भिक्षुम्रो ! तथागत ने केवल इसी जन्म में महाभिनिष्क्रमण नहीं किया, पहले भी ग्राभिनिष्क्रमण किया है।"

इस धर्म-उपदेश को लाकर, दिखाकर, चारों (ग्रार्य-)सत्यों को प्रकाशित किया। (उस समय) कोई स्रोतापन्न हुए। कोई सकुदागामी। कोई ग्रनागामी।

इस प्रकार भगवान् ने इन दो कहानियों को कहकर, तुलना करके जातक का सारांश निकाल दिखाया । उस समय का नाई (ग्रबका) ग्रानन्द था, पुत्र (ग्रबका) राहुल था । ग्रीर मखादेय राजा तो मैं ही था ।

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> मैत्री-भावना, करुणा-भावना, मुहिता-भावना तथा उपेक्षा-भावना ।

## १०. सुखबिहारी जातक

'यञ्च श्रञ्जो न रक्लिन्त--' यह गाथा, बुद्ध ने श्रनूषिय नगर के समीप स्थित श्रनूषिय श्राम्न-वन मे विहार करते समय सुख पूर्वक विहार करनेवाले भिद्दय स्थविर के बारे मे कही ।

# क. वर्त्तमान कथा

मुख पूर्वक विहार करनेवाले भिंद्दिय स्थिवर छ क्षत्रियों तथा सातवे उपाली की प्रवज्या के समय, प्रवजित हुए थे। उन (सात) में से भिद्धिय स्थिवर कि म्बल स्थिवर, भृग स्थिवर तथा उपालि स्थिवर ग्रहेंत्व पद को प्राप्त हुए। श्रानंव स्थिवर श्रीतापन्न हुए। श्रानंव स्थिवर श्रीतापन्न हुए। श्रानंव स्थिवर विव्य-चक्षु के लाभी हुए। श्रानंव स्थान के लाभी हुए। श्रानंपिय नगर तक छन्नों क्षत्रियों की कथा खण्डहाल जातक में भे शायेगी। ग्रायुष्मान् भिद्धिय राज करने के समय, अपनी हिफ़ाजत के लिए, पहरेदारों तथा भौर भी कई प्रकार की भ्रारक्षा के साथ रहते थे। महल के ऊपरले तल्ले पर, बड़े पलंग पर लेटते समय भी, अपने भय-भीत होने की बात स्मरण कर, तथा श्रव महंत्पद प्राप्त कर लेने पर जङ्गल श्रादि में, जहाँ तहाँ विचरते हुए भी, ग्रपने को निर्भय देख, प्रसन्नता से कहते थे— "श्रहों! सुख! श्रहों! सुख! श्रहों! सुख।"

इसे सुन भिक्षुम्रों ने भगवान् से कहा कि— "ब्रायुष्मान् भद्दिय ब्रुप्नना ग्रर्हत् होना (≔ग्रञ्जं) कह रहे हैं ।"³

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> खण्डहाल जातक (४४२)

<sup>ै</sup> चुल्लवग्ग में भिद्य का 'गृह-सुख' को याद करना लिखा है।

भगवान् ने कहा, "भिक्षुयो ! भिद्ध्य, केवल धव ही सुख पूर्वक विहार करनेवाला नहीं है, यह पहले भी सुख पूर्वक ही विहार करनेवाला था।" भिक्षुयों ने भगवान् से, उस बात के स्पष्ट करने की प्रार्थना की। भगवान् ने पूर्व-जन्म की छिपी हुई बात प्रकट की---

#### ख. अतीत कथा

पूर्व-समय बाराणती में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, बोधिसत्त ने (एक) प्रसिद्ध, महान् कुल में ब्राह्मण हो, जन्म लिया था। भोगों (=कामों) में लिप्त रहने के दुष्परिणाम (=प्रादीनव) ग्रीर वैराग्य (निष्क्रमण) में लाभ देखकर, भोगों को छोड़, हिमवन्त में प्रवेश कर, वह ऋषि-प्रवर्ण्या के अनुसार प्रव्रजित हुए। उन्होंने ग्राठ समापतियों को प्राप्त किया। इनके अनुयायी श्रनेक थे; पाँच सौ तो तपस्वी थे। इन्होंने वर्षा-काल भ्राने पर हिमवन्त से निकल, तपस्वियों के गण सहित, ग्राम, नगर (=िनगम) भ्रादि में प्रमृते हुए, बाराणमी पहुँच राजा के ग्राधित, राज-उद्यान में वर्षा-वास किया। वहाँ वर्षा के चारों मास रहकर, राजा से (चलने के लिए) पूछा। राजा ने प्रार्थना की—"भन्ते ग्राप वृद्ध है। ग्रापको हिमवन्त से क्या? शिष्यों को हिमवन्त भेजकर, ग्राप यही रहें।

बोधिसत्त्व ने अपने प्रधान शिष्य को पाँच सौ तपस्वी सौंपकर कहा—
"जा। तू इनके साथ हिमबन्त में रह। मैं यही रहूँगा।" (इस प्रकार) उनको
चलता कर, आप वही रहने लगे। इनका, वह प्रधान शिष्य राज-प्रक्रित था।
उसने बड़े भारी राज्य को छोड़, प्रक्रजित हो किसण-पिरकर्म (च्योग-अभ्यास)
कर, श्राठ समापित्याँ प्राप्त की थी। हिमवन्त में तपस्वियों के साथ रहते
रहते एक दिन, उसने (अपने) ग्राचार्य्य को देखने की इच्छा से तपस्वियों को
बुलाकर कहा—'तुम उत्कण्ठा रहित हो, यहीं रहो। मैं ग्राचार्य्य की वन्दना
करके लौटूँगा'। और ग्राचार्य्य के पास जाकर, प्रणाम कर, कुशल-क्षेम पूछ,
एक चटाई फैलाकर, उसपर ग्राचार्य्य के समीप ही लेट रहा।

उस समय राजा तपस्वी को देखने की इच्छा से उद्यान में जाकर, प्रणाम कर, एक स्रोर बैठ रहा। शिष्य-तपस्वी राजा को देखकर भी (स्रपने स्थान से) नहीं उठा। लेटा ही लेटा 'ग्रहो! सुख! ग्रहो! सुख!—इस प्रकार का उदान (—प्रीति-वाक्य) कहता रहा। राजा ने 'यह तपस्वी मुफ्ते देखकर भी नहीं उठा है' (सोच) ग्रसन्तुष्ट हो बोधिसत्त्व से कहा—"भन्ते! मालूम होता है, इस तपस्वी को पेट भर खाने को मिला है। तभी तो 'उदान' कहता हुग्रा सुख-पूर्वंक लेटा है।" "महाराज! पहले, यह तपस्वी भी तुम्हारे सदृश एक राजा था। सो 'मैंने राज्य-श्री का ग्रानन्द लूटते कितने ही शस्त्रधारी पहरेदार मेरी रक्षा करते हैं, तो भी, इस प्रकार का सुख ग्रनुभव नहीं किया' (सोच) यह ग्रपने प्रवज्या-सुख के बारे मे इस प्रकार का उदान कह रहा है।"

यह कह बोधिसत्त्व ने राजा को धर्म-कथा कहने के लिए, यह गाथा कही—

> यञ्च ग्रञ्जे न रक्खन्ति यो च ग्रञ्जे न रक्खिन, स वे राज! मुखं सेति कामेमु ग्रनपेक्खवा॥

[जिसकी न दूसरे रक्षा करते हैं, और जो न दूसरो की रक्षा करता है; राजन् ! वही भोगो (=कामो) मे अपेक्षा-रहित व्यक्ति सुख से सोता है।]

यञ्च प्रञ्जो न रक्लन्ति का अर्थ है, जिस व्यक्ति की दूसरे बहुत से व्यक्ति आरक्षा नहीं करते। यो च अञ्जे न रक्लित का अर्थ है, जो अकेला व्यक्ति, मैं राज्य का सञ्चालन करूँ, (सोच) दूसरे बहुत से व्यक्तियों की आरक्षा (हिफ़ाजत) नहीं करता है। स वे राज! सुख सेति का अर्थ है, महाराज! वह अकेला, अद्वितीय, प्रविविक्त (— एकान्तसेवी) व्यक्ति, शारीरिक तथा मानसिक सुख से समन्वित हो सोता है। यह तो देशना (—पौति) का शब्दशः अर्थ हुआ। नहीं तो, इस प्रकार का व्यक्ति सुख से केवल सोता ही नहीं है, वह सुख से चलता है, ठहरता है, बैठता है, सोता है—अर्थात् सब अवस्थाओं (— इर्यापथो) में वह सुखी ही रहता है। कामेसु अन्येश्वा—वस्तु-कामना तथा किलेस (—पपेच्छा)-कामना में आसक्ति-रहित हो, जिसके छन्द —राग का नाश हो गाय है जो तृष्णा-रहित है हे राजन्! इस प्रकार का व्यक्ति सब शारीरिक अवस्थाओं में सुख से विहार करता है।

राजा धर्म-देशना (= धर्मोपदेश) सुन, सन्तुष्ट-चित्त हो, प्रणाम कर, (श्रपने) निवास-स्थान पर गया। श्रीर (वह) शिष्य भी श्राचार्य्य को प्रणाम कर हिमवन्त को चला गया। लेकिन बोधिसस्य वहीं विहार करते हुए, ध्याना-विस्थित रह, काल करके बहा-लोक में उत्पन्न हुए।

शास्ता ने इस धर्म-उपदेश को ला, दिखा, दोनों कहानियो को कह, तुलनाकर, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय (का) शिष्य, भिद्दय स्थविर था, और गण-शास्ता तो मैं ही था।

# पहला परिच्छेद

# २. सील वर्ग

#### ११. लक्खरा जातक

'होति सीलवतं ग्रत्यो'—इस गाथा को, राज-गृह के समीप बेळुवन में विहार करते हुए (बृद्ध ने), देवदत्त के बारे में कहा।

## क. वर्तमान कथा

देवदत्त का (भगवान् को) मारने का प्रयत्न करने तक का वृत्तान्त खण्डहाल जातक' मे, धनपाल (हाथी) के भेजने तक का वृत्तान्त चुल्लहंसजातक' मे, तथा पृथ्वी मे प्रवेश करने तक का वृत्तान्त सोलहवें परिच्छेद मे समुद्दवाणिज जातक' मे श्रायेगा।

एक समय देवदत्त ने भगवान् से पाँच बातें ( = वस्तु) स्वीकार करने की प्रार्थना की । उन (पाँच बातो) के श्रस्वीकृत होने पर, वह सङ्घ में फूट पैदा कर, पाँच सौ भिक्षुत्रों को साथ ले गया-सीस में रहनें लगा । (समय बीतने पर) उन भिक्षुत्रों को कुछ श्रकल श्राई। यह जानकर, बृद्ध ने (श्रपने दोनों प्रधान शिष्यों, को कहा—

"सारिपुत्त ! तुम्हारे साथी पांच सौ भिक्षु, देवदत्त के मत को पसन्द कर उसके साथ चले गये, लेकिन ग्रव उनको श्रकल ग्रा गई है। तुम बहुत से

<sup>&#</sup>x27; ५४२ जातक। ' ५६६ जातक। ' ४६६ जातक।

<sup>&#</sup>x27;सभी भिक्षु आजीवन आरण्य-वासी; वृक्षों के नीचे रहनेवाले (==घर में न रहें); पंसु-कूलिक (=-गुदड़ी धारी); पिण्डपातिक (=भिक्षा पर ही जीवित रहना) तथा शाकाहारी (=अमांस भोजी) हों।

भिक्षुओं के साथ वहाँ जाओ, और उन्हें घर्मोपदेश द्वारा मार्ग-फल का बोध करवा, साथ ले आओ। "तब वह वैसे ही (गयासीस) गये; और उन्हें घर्मोपदेश द्वारा मार्ग-फल का अवबोध करवा, फिर एक दिन अरुणोदय के समय उन भिक्षुओं को साथ लेकर, बेलुवन चले आये। आकर, सारिपुत्र स्थविर भगवान् को प्रणाम कर एक ओर खड़े हुए। तब भिक्षुओं ने स्थविर की प्रशंसा करते हुए, भगवान् से कहा---

"भन्ते ! हमारे ज्येष्ठ-श्राता, धर्मसेनापित (सारिपुत्र) पाँच सौ भिक्षुश्रों के बीच में श्राते कैसे मुन्दर लगते हैं; लेकिन देवदत्त तो श्रनुयायियों (=परिवार) के बिना रह गया।"

"भिक्षुत्रो ! जाति-सघ के बीच में श्राते हुए सारिपुत्र, केवल श्रव ही सुन्दर नहीं लगते हैं, पहले भी वह शोभा देते थे, श्रीर देवदत्त, केवल श्रव ही बे-जमाती (गण-रहित) नहीं हुआ, पहले भी हुआ है।"

भिक्षुत्रों ने भगवान् से उस बात को प्रकट करने की प्रार्थना की । भगवान् ने पूर्व-जन्म की छिपी हुई बात प्रगट की---

#### खः ग्रतीत कथा

पूर्व समय मे नगय देश के राजगृह नगर में, कोई मगध-नरेश राज्य करते थे। उस समय बोधिसत्व ने मृग की योनि मे जन्म ग्रहण किया था। बड़े होकर वह (एक) हजार मृगो के दल के साथ, जंगल मे वास करते थे। उनके लक्षण ग्रौर काल नाम के दो पुत्र थे। उन्होंने ग्रपने बूढ़ा होने पर, "तात! में ग्रब बूढ़ा हो गया, ग्रव तुम इस मृग-गण को सँभालों" कह एक एक पुत्र को पाँच सौ मृग सींप दिये। उस समय से, वह दोनों जने मृग-गण को लेकर घूमने लगे। मगध देश में खेती के दिनों में, खेती पकने के समय, जंगल में मृगों को खतरा होता था। खेती-खानेवाले मृगों को मारने के लिए लोग जहाँ तहाँ गढ़े खोदते, काँटे लगाते, पत्थर-यन्त्रों (=गुलेल) को सँवारते, कूट-पाश ग्रादि बन्धन फैलाते थे, (जिससे) बहुत से मृग मारे जाते। बोधिसत्त्व ने खेती पकने का समय जान, पुत्रों को बुलवाकर कहा—"यह खेती पकने का समय जान, पुत्रों को बुलवाकर कहा—"यह खेती पकने का समय जान, पुत्रों को बुलवाकर कहा—"यह खेती पकने का समय जान, पुत्रों को बुलवाकर कहा—"यह खेती पकने का समय है। (इस समय) बहुत से मृग मारे जाते हैं। हम बढ़े (लोग) तो जिस

किसी ढंग से एक ही स्थान पर (रहते) दिन काट लेगे, लेकिन तुम अपने अपने मृग-गणको लेकर, जगल में, पर्वत में जाओ; और (वहाँ रह) खेती कटने के समय (लीट) आना।"

वे पिता के वचन को 'ग्रच्छा' (कह), ग्रपने ग्रनुयायियों सहित निकल पड़े। उनके जाने के मार्ग में रहते (वाले) मनुष्य, "इस समय मृग पर्वतों पर चढ़ते हैं, इस समय पर्दतों से उतरते हैं" जानते थे और जहाँ तहाँ छिपने योग्य जगहों पर छिप कर वे बहत से मुगों को मार डालते थे। काल (नामक) मृग श्रपनी मृद्ता के कारण, यह जाने योग्य समय है (अथवा) यह नही जाने योग्य समय है, न समभ, मग-गण को ले पूर्वाण्ह के समय भी, सायकाल के समय भी, रात्रि के समय भी. (तथा) प्रातःकाल के समय भी ग्राम-द्वार के पास से ही निकलता था। जहाँ तहाँ प्रगट ही खड़े, ग्रथवा छिपे रह मनुष्य बहुत से मुगों को मार डालते । इस प्रकार ग्रपनी मुद्रता के काण (उसने) बहुत से मुगों को मरवा कर, बहुत थोडे से ही मगो के साथ ग्रारण्य मे प्रवेश किया। लेकिन पण्डित == व्यक्त, उपायकुशल लक्षण (नामक) मृग, 'इस समय जाना चाहिए, इस समय नही जाना चाहिए' जानता था। वह न ग्राम-द्वार से जाता, न दिन में जाता, न रात्र (==शाम) के समय जाता, न प्रातःकाल के समय जाता; मग-गण को लेकर केवल आधी-रात के समय जाता। इसलिए वह एक भी मृग का नाश बिना होने दिये ही जंगल मे प्रविष्ट हुग्रा। वहाँ चार महीने रहकर वे (मग) खेत कट जाने पर, पर्वत से उतरे। काल मृग, लौटते समय भी, पहली ही तरह से (लौटकर) बाकी मुगो को भी मरवा कर अकेला ही (वापिस) श्राया। लेकिन लक्षण मृग की मडली का एक भी मृग नष्ट न हुन्ना और न्नपने पाँच सौ मुगो के साथ, माता पिता के पास (वापिस) ग्राया । बोधिसत्त्व ने दोनो पुत्रो को भाता देख, मृग-गण से बात चीत करते हुए यह गाथा कही--

> होति सील्क्वतं मत्यो पटिसन्यार वृत्तिनं, लक्खणं पस्स मायन्तं म्राति संघ पुरक्खतं; मय पस्ससि मं कालं सुविहोनं च म्रातिहि॥

[(सदाचारी) भ्रौर श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने वालों की उन्नति होती

हैं। जाति-संघ के आगे आगे आते हुए लक्षण को देखो और जाति-संघ से रहित (अकेले) आते हुए इस करल को (तो) तुम देखते ही हो।)]

यहाँ सीलवतं का ग्रर्थ है, शुक्ल-शील से युक्त ; ग्राचार-युक्त ( = सदाचारी )। श्चर्य = उन्नति । 'पटिसन्थार वृत्तिनं' धम्म-पटिसन्थार तथा ग्रामिष-पटि-सन्यार-इन दोनो की वृत्ति को कहते हैं पटिसन्यार-वृत्ति । सो उन पटि-सन्थारवृत्ति वालो का पाप निवारण सम्बन्धी उपदेश = ग्रनुशासन रूपी पटिसन्थार (=बात-चीत) ही धर्म-पटिसन्थार है। गोचर-लाभ, गिलान-पट्टाक (=रोगी की सेवा), धार्मिक रक्षा के रूप में सम्बन्धी पटिसन्यार ही म्नामिष-पटिसन्थार कहा जाता है। ऐसा कहा गया है कि इन दोनों पटिसन्थारों में जो स्थित है; सदाचारी है, पण्डित है; उनकी उन्नति होती है। भ्रब उस उन्नति को दिखाने के लिए, जैसे पुत्र माता को बुलाता हो वैसे 'लक्खणं पस्त्र' ग्रादि कहा । संक्षेप मे इसका अर्थ है—(सदा-) ग्राचार-पटिसन्यार युक्त, एक मृग को भी बिना लोये, बिरादरी के साथ श्रागे श्राते हुए श्रपने पुत्र को देखो, श्रौर उसी (सदा-) श्राचार-पटिसन्यार सम्पत्ति से रहित, मृढ़, एक भी जाति-भाई को बिना बचाये, सभी नातेदारों से रहित, स्रकेले स्नाने-वाले इस काल मृग को देखो (ग्रथ पस्सिसिमं कालं)। इस प्रकार पत्र की प्रशंसा करते हुए बोधिसत्त्व म्रायु-भर (जीवित) रहकर कर्मानुसार परलोक सिधारे।

बुद्ध ने भी 'भिक्षुम्रो ! ञाति-संघ भाइयों के साथ म्राता हुम्रा सारिषुत्र केवल म्रब ही सुन्दर नही लगता, पहले भी शोभा देता था। श्रीर देवदत्त, केवल म्रब ही गण से रहित नही हुम्रा, पहले भी हुम्रा है'—इस धर्म देशना को दिखा, दोनों कहानियों को जोड़, तुलनाकर, जातक का साराश निकाल दिखाया।

उस समय का काल मृग (ग्रव का) देवदत्त था ग्रौर उसकी परिषद् भी देव-दत्त परिषद् ही थी। लक्षण मृग सारिपुत्र है। लेकिन उसकी मण्डली बुद्ध की मण्डली ही है। माता, (ग्रव की) राहुल-माता हुई। ग्रौर पिता तो मैं ही था।

1 8.2.82

## १२. नियोध मृग जातक

"निग्रोधमेत्र सेवेय्य..." यह गाथा, बुद्ध ने जेतवन मे विहार करते समय, कुमार काव्यप स्थविर की माता के बारे मे कही।

## क. वर्त्तमान कथा

वह राजगृह नगर के (एक) महासम्पत्तिशाली सेट की लड़की थी। 
प्रति स्वच्छ-विचार ( == ऊँचे कुशल-मूल), परिमार्जित-सस्कार, प्रन्तिम-शरीर 
वाली (उस लड़की) के हृदय में मुक्त होने की इच्छा वैसेही प्रज्वलित हो रही थी, जैसे घड़े के अन्दर प्रदीप। जब से होश सँभाला, तभी से उसका मन गृहस्थ 
में न लगता था। उसने प्रव्रजित होने की इच्छा से माता पिता से कहा—
"अम्मा-तात! मेरा मन घर में नही लगता। में (मोक्ष की ग्रोर) ले जानेवाले 
बुद्ध-धर्म में प्रव्रजित होना चाहती हैं। आग मुक्ते प्रव्रजित कराये।"

"ग्रम्म ! क्या कहती है <sup>?</sup> यह धनी कुल, श्रौर तू हमारी श्रकेली लड़की ! त प्रव्रजित नहीं हो सकती ।"

माता-पिता स वार-बार प्रार्थना करने पर भी, प्रवज्या की ग्राज्ञा न मिलने पर, वह सोचने लगी— "ग्रच्छा (= हो)। पित-कुल जाकर, स्वामी को मनाकर प्रवजित होऊँगी।" फिर ग्रायु-प्राप्त होने पर, पित-कुल जाकर, पिन को देवता बना, शीलवान, सदाचारिणी (=कल्याण धर्मा) हो गृहस्थ मे रहने लगी। उनके सहवास से उसकी कोख में गर्भ प्रतिष्ठित हो ग्या। (लेकिन) उसको गर्भ के प्रतिष्ठित हो का पता नही लगा।

उस समय उस नगर में उत्सव ( = नक्षत्र) की घोषणा हुई। सब नगर-वासी उत्सव मनाने लगे। नगर देव-नगर की भाँति ग्रलकृत किया गया। लेकिन उसने, इस प्रकार के विशाल उत्सव के रहने पर भी, न ग्रपने शरीर पर (चन्दनादि का) लेप किया, न उसे अलंकृत किया। स्वाभाविक वेष में ही घूमती रही।

उसके स्वामी ने उससे पूछा—"मद्रे! सारा नगर (तो) उत्सव मना रहा है, तू भ्रपने को क्यो नहीं सजा रही है?"

"आर्यं! यह शरीर बतीत प्रकार को गन्दिगियों से भरा है, इसे झलंकृत करने से ही क्या? यह शरीर न तो देव का बनाया हुआ है, न ब्रह्म का बनाया हुआ है, न स्वर्णमय है, न मिणमय, न हरिचन्दनमय है, न ही पुण्डरीक, कमल, उत्पल (आदि) के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, न अमृतौषि से पूर्ण है। (यह) गन्दिगो मे पैदा हुआ, माता-पिता (के संयोग) से अस्तित्व में आया है। अनित्यता, मालिश तथा मर्दन की आवश्यकता होना, टूटना, ध्वस्त होना—यही इसका स्वभाव है। यह श्मशान को बढ़ानेवाला है, तृष्णा से उत्पन्न है। शोकों का निदान है। विलाप का कारण है। सब रोगो का आलय है। (दण्ड-)कमों का भोगनेवाला है। अन्दर से गन्दा है; बाहर नित्य (गन्दिग) चूती रहती है। कीडों का निवासस्थान (=आवास) है। श्मशान का यात्री है। मरना (ही) इसका अन्त है। (यह शरीर) सब लोगों की दृष्टि में रहता हुआ भी—

<sup>&#</sup>x27; केस, रोम, नख, दाँत, त्वच् झादि (देखो सत्तीपट्टान सुक्त, मिकस्म निकाय)।

प्रयस्स सुसिरं सीसं मत्थलुङ्गेन पूरितं,
सुभतो नं मञ्जिति बालो ग्रिविज्जाय पुरक्षतो ।।
प्रनंत्तादोनको कायो विसर्क्ल समूपमो,
प्रावासो सम्बरोगानं पुञ्जो बुक्लस्स केवलो ॥
सचे इमस्स कायस्स श्रन्तो बाहिरतो सिया।
बण्डं नूनगहेत्वान काके सोणे च वारये॥
बुग्गन्थो ग्रसुची कायो कुणपो उक्करूपमो,
निन्दितो चक्खुभूतेहि कायो बालाभिनन्दितो॥

[यह हड्डी और नसों का संयोग है, ऊपर से त्वष् और मांस का लेप है, भीर उसके ऊपर चमड़ी से ढका है। (इसलिए इस शरीर का) यथार्थ स्वरूप नहीं दिखाई देता। (यह) भ्राँतों, भ्रामाश्य, यकृत्-पेल, उदरस्थ (वस्ती), हृदय, फ़्फ़्स, वृक्क, प्लीहा (पिहक) सीढ़, थूक, पसीना, वर (मेद), रक्त, लिसका पित्त और चर्बी (वस)—इन सबसे भरा हुम्रा है। इसके नौ स्रोतों से सदा गन्दगी बहती है—ग्रॉखों से ग्राँख का मैल, कानों से कान का मैल, नाक से सीढ़। कभी कभी मुँह से उल्टी, पित्त भ्रौर कफ की भी, शरीर से पसीना (च्स्वेद जल)। इसका छिद्रो वाला शीस मत्थलुङ्ग से भरा है। श्रविद्या से घरे हुए लोगों को यह (शरीर) भ्राक्षंक (=श्रुभ) मालूम होता है। यह विष-वृक्ष सदृश शरीर अनेक दोषों (च्यादिनव) से युक्त है। सब रोगों का घर है। केवल दु:ख का ढेर है। यदि (किसी तरह से) इस शरीर के भन्दर का हिस्सा बाहर म्रा जाये, तो निश्चय से डण्डा लेकर कौ म्रों भीर कुत्तों को हटाना पड़े। (इसीलिए) पंडितो (च्यक्षभूत) ने इस दुर्गन्ध-युक्त, भ्रश्चि-पूर्ण कचवर-सदृश, गन्दे शरीर की निन्दा की है। बाल (मूर्ख) ही इस पर रीभते हैं (=प्रशंसा करते है।)

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> विजय सुत्त (सुत्त<sup>®</sup>निपात)।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> कोहनी ग्रादि जोड़ों में स्थित तरल पदार्थ।

<sup>ै</sup> लोपड़ी के भीतर का गुद्दा।

"आर्य पुत्र ! इस शरीर को अलंकृत करके क्या करूँगी ? इस शरीर का अलंकृत करना क्या वैसा ही नहीं है जैसा गन्दगी भरे घड़े के बाहर चित्र बनाना?" सेठ-पुत्र ने उसके इस वचन को सुनकर कहा—"भद्रे ! यदि तू इस शरीर में इतने दोष देखती है, तो प्रव्रजित क्यों नहीं होती ?" "आर्य पुत्र ! यदि मुक्ते प्रव्रज्या मिले, तो में आज ही प्रव्रजित होऊँ।" सेठ-पुत्र ने 'अच्छा' में तुक्ते प्रव्रजित कराऊँगा, कह, महा-दान दे, महासत्कार कर, बहुत सी साथनों (परिचार) के साथ, उसे भिक्षुणी-विहार में ले जाकर, वहाँ देवदल के पक्ष की भिक्षुणियों के पास प्रव्रजित कराया। वह प्रव्रज्या प्राप्त कर, संकल्प पूर्ण होने के कारण सन्तुष्ट हुई। तब उसके गर्भ के परिपक्व होने से, उसकी इन्द्रियों (=आकार-प्रकार) का परिवर्तन (=अन्यथा होना); हाथ पैर तथा पीठ का भारीपन, तथा पेट (=उदर पटल) का मोटापन देखकर, भिक्षुणियों ने पूछा—"आर्ये! तू गिभणी सी प्रतीत होती है। सो यह क्या है?"

"ग्रायें । मै इसे नही जानती कि यह क्या है, लेकिन मेरा शील (=सदा-चार) परिपूर्ण है।"

तव उन भिक्षुणियों ने उसे देवदत्त के पास ले जाकर, देवदत्त से पूछा—
"ग्रार्य ! इस कुलपुत्री ने वडी किठनाई से (ग्रपने) स्वामी को मना कर प्रवज्या
प्राप्त की । लेकिन ग्रव इसे गर्भ दिखाई देता हैं । हम नही जानती कि यह गर्भ
इसे गृहस्थ रहने समय से ही हैं, ग्रथवा प्रव्रजित होने पर रहा हैं ? ग्रव हम क्या
करें ?" देवदत्त ने बुद्ध न होने के कारण, तथा क्षान्ति मैत्री ग्रौर दया का भी
ग्रभाव होने के कारण, सोचा "मुक्ते चाहिए कि मैं इसका चीवर उत्तरवा दूँ
(=ग्रपप्रव्रजित करा दूँ), नहीं तो (लोग) मेरी यह कहकर निन्दा करेगे
कि देवदत्त के पक्ष की एक भिक्षुणी कोख में गर्भ लिये फिरती हैं ग्रौर देवदत्त
उसकी उपेक्षा करता है।"

तव उसने बिना सोचे विचारे, पत्थर के रोड़े को उलटाने की तरह कहा— "जाग्रो, इसे ग्रप्रव्रजित कर दो।" वे, उसका वचन सुन, उठ, प्रणाम कर विहार (=उपाश्रय) चली गईं।

तव इस कम ग्रायु की भिक्षुणी ने दूसरियों से कहा—"ग्रायें ! न तो देव-दत्त स्थविर 'बुद्ध' हैं, न ही मैं उनकी धनुयायी होकर प्रव्रजित हुई हैं। मैं, जो लोकाग्र, सम्यक् सम्बुद्ध है, उनकी अनुयायी हो प्रवृज्जित हुई हूँ । और यह 'प्रवृज्या' मुक्ते बड़ी किटनाई से मिली है, सो मेरी इस (प्रवृज्या) का लोप मत करो। ग्राम्नो, मुक्ते (साथ) लेकर, शास्ता के पास जेतवन चलो।" वे उसे साथ ले, राजगृह से पैतालीस योजन मार्ग कम से चलकर, जेतवन पहुँची। बुद्ध को प्रणाम कर, उन्होने वह बात निवेदित की। शास्ता ने सोचा— "यद्यपि इसको गृहस्थ के समय ही गर्भ रहा है, लेकिन फिर भी तैथिको को यह कहने को हो जायगा कि श्रमण गौतम, देवदत्त द्वारा छोडी (भिक्षुणी) को साथ लियं फिरना है। इमलिए इस कथा को शान्त करने के लिए, राजा सहित पिण्यद् के बीच मे, इस ग्रधिकरण (=मुकह्मे) का फैसला होना चाहिए।"

फिर एक दिन, कोशल-नरेश, प्रसेनजित्, बड़े प्रनाथिपिण्डक, छोटे प्रनाथिपिण्डक, महाजुपासिका विशाज, तथा ग्रन्य प्रसिद्ध प्रसिद्ध महाकुलो को बुलवाकर, सायकाल के समय चारो प्रकार की परिषद् के एकत्र होने पर, उपाली स्थविर को सम्बोधित किया—"जाग्रो! चारो प्रकार की परिषद् के बीच में इस तरुण भिक्षणी के कर्म की परीक्षा करो।"

"भन्ते! भ्रच्छा" कह, स्थविर ने परिषद् के बीच मे जाकर, ग्रपने ग्रासन पर बैठ, राजा के ग्रागे उपासिका विशाखा को बुलवाकर, (उसे) यह भ्रधिकरण सौपा—"विशाखें हिस वरणी ने भ्रमुक महीने, भ्रमुक दिन प्रव्रज्या ग्रहण की है। तू जाकर, इसका गर्भ प्रव्रज्या से पूर्व का है, श्रथवा पीछे का; इसे यथार्थ जान।"

उपामिका ने 'ब्रच्छा' कह, इसे स्वीकार कर, कनात तनवा दी। श्रौर कनात के श्रन्दर तरुण भिक्षुणी के हाथ, पाँव, नाभी तथा उदर तक देखकर, महीने श्रौर दिनों का विचार कर, ठीक से जान लिया, कि गृहस्थ रहते यह गर्भ टहरा। फिर स्थविर के पास जाकर, यह बात निवेदित की। स्थविर ने चारो प्रकार की परिषद् के बीच में उस भिक्षुणी को बरी किया। वह वर्री होकर भिक्षु-संधू, तथा शास्ता को प्रणाम कर, भिक्षुणियों के साथ ही भिक्षुणी-विहार को गई। गर्भ के परिपाक होने पर उसने ऐसे महाप्रतापी, पुत्र को जन्म दिया जिसने पद्मोत्तर (बुद्ध) के चरणों में प्रार्थना की थी।

तब एक दिन राजा ने भिक्षुणियों के विहार के समीप से जाते हुए, बालक

की भ्रावाज सुनकर मन्त्रियों से पूछा। भ्रमात्यों ने मालूम कर उसे कहा— "देव! उस तरुण भिक्षुणी के पुत्र हुआ है। यह उसकी भ्रावाज है।"

"भणे ! भिक्षुणियों को बच्चों के पालन पोषण में किठनाई होती है, इसिलए इस (बालक) को हम पालेगे" (कह) राजा ने उस बच्चे को नटी स्त्रियों को दिलवा कर, (राज-)कुमार की तरह पालन करवाया। नामग्रहण के दिन, उसका नाम काश्यप रक्खा। (राज-)कुमार की तरह पालन होने से, वह कुमार-काश्यप नाम से प्रसिद्ध हुग्रा। वह सात वर्ष की श्रायु में शास्ता के पास प्रव्रजित हुग्रा। (बीस वर्ष की) श्रायु पूरी होने पर उपसम्पदा प्राप्त कर, समय बीतने पर सुन्दर धर्मापदेशक हुग्रा। शास्ता ने भिक्षुग्रो! मेरे सुन्दर (चित्र) धर्म-कथित श्रावकों में कुमार-काश्यप सर्व-श्रेष्ठ है" (कह) उसे सर्व-श्रेष्ठ पद दिया। ग्रागे चलकर, विमाक सूत्र सुनने पर, उसने ग्रह्त्-पद प्राप्त किया। उसकी भिक्षुणी माता ने भी विदर्शना-भावना (--योगाभ्यास) द्वारा श्रग्र-फल (च्य्रह्त्व) प्राप्त किया। कुमार-काश्यप स्थविर, बुद्धों के शासन रूपी श्राकाश में पूर्ण-चन्द्र की भाँनि प्रकाशित हुए।

एक दिन तथागत, भिक्षाटन से लौटकर, भोजन करने के बाद, भिक्षुग्रों को उपदेश दे गन्धकुटी में प्रविष्ट हुए। भिक्षु उपदेश ग्रहण कर, भ्रपने अपने रात-दिन रहने के स्थानों में दिन विता कर, शाम के समय धर्म-सभा में एकत्रित हो, "श्रावुमों! देवदत्त ने 'बुद्ध' न होने के कारण, तथा क्षमा, मैंत्री श्रीर दया का ग्रभाव होने के कारण, कुमार काक्यप स्थविर ग्रीर स्थविरी को क्षण में नष्ट कर दिया। लेकिन सम्यक् सम्बूद्ध ने, धर्म-राज होने के कारण, तथा क्षमा, मैत्री ग्रीर दया हपी सम्पत्ति से युक्त होने के कारण, उन दोनों को श्राश्रय दिया' कहने हुए, बैठे बुद्ध-गुणां की प्रशंसा कर रहे थे।

शास्ता ने बुद्ध-लीला से धर्म-सभा मे ब्रा, बिछे ब्रासन पर बैठकर पूछा, "भिक्षुत्रो ! इस समय बैठे क्या बात-चीत कर रहे थे ?"

सभी ने उत्तर दिया, "भन्ते ! भ्राप ही की गुण-कथा (कहने) में लगे थे।"

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> म्रंगुत्तर निकाय, एतदग्ग वग्ग ।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> मज्भिम निकाय।

"भिक्षुग्रो ! तथागत केवल ग्रव ही, इन दोनों के ग्राश्रय (-दाता) तथा सहारा नहीं हुए, पहले भी हुए हैं।"

भिक्षुग्रों ने भगवान् से उस वात को प्रगट करने की प्रार्थना की। भगवान् ने पूर्व-जन्म की छिपी हुई बान प्रगट की—

#### ख. ऋतीत कथा

"पूर्व समय ये बाराणसी में बहादत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व ने मृग की योगि मे जन्म ग्रहण किया। वह माता की कोख से निकलते ही सोने के रंग का था। उसकी ग्रांख मिण की गोलियों के सदृश, उसके सीग रजत-वर्ण के (उसका) मुँहलाल रग के दुशाल की राशि के सदृश, हाथ पैर के सिरो पर जैसे लाख लगी हो, ग्रौर उसकी पूँछ चमरी (गाय) की सी थी। लेकिन उसका शरीर घोडे के बच्चे जितना बडा था। वह पाँच सौ मृगों के साथ जंगल में रहता था। ग्रौर उसका नाम था निग्रोध मृग-राज। वहाँ से थोडी ही दूर पर (= ग्रविदूर) पाँच सौ मृगों के साथ, एक दूसरा भी शाख-मृग रहता था। वह भी सुनहरे ही रंग का था।

उस समय वनारस का राजा मृगो का वध करने पर तुला हुग्रा था। बिना मास के वह खाता ही न था। मनुष्यों के काम छुड़ा. सारे निगमो तथा जनपदों के लोगो को इकट्टा करवा, प्रतिदिन शिकार के लिए जाता था। मनुष्यों ने सोचा—"यह राजा (प्रतिदिन) हमारा काम छुडवाता है। क्यो न हम उद्यान में घास (==निवाप) बो, पानी रख, बहुत से मृगो को उद्यान में दाखिल करा, द्वार बन्द कर, राजा को मौप दे ?" उन सब ने उद्यान में मृगो के लिए घास ग्रीर तृण बो दिया, पानी रख दिया। फिर वे दरवाजे लगाकर, नगर के मनुष्यों के सहित, मुद्गर ग्रादि नाना प्रकार के हथियार हाथ में ले, जंगल में घुसे, मृगों को छूँदते हुए, "(घेरे के) बीच में ग्राये मृगों को पकड़ेंगे सोच, पोजन भर स्थान को घेर, (उस घेरे को) कम करते हुए, निग्रोघ मृग तथा शाखा मृग के निवास, स्थानों को बीच में घेर लिया। फिर, उस मृग यूथ को देख, वृक्ष, गुल्म ग्रादि तथा भूमि को मुद्गरों से पीटते हुए, मृगों के भ्रुण्ड को छिपी छिपी जगहों से निकाला ग्रीर तलवार, शक्ति, धनुप ग्रादि ग्रायुघों को निकाल, कोलाहल करते

हुए, उस भुड को उद्यान में दाखिल कर, द्वार को बन्द कर, राजा के पास जा, कहा— देव ! लगातार शिकार के लिए जाने से हमारे काम की हानि होती है। हमने जंगल से मृगों को लाकर (उनसे) भ्रापका उद्यान भर दिया। ग्रव से ग्राप उनका मास खायें। फिर राजा से ग्राज्ञा माँग चले गये।

राजा ने उनकी बात सुन, उद्यान मे जा, मृगों को देखते हुए, (उनमे) दा सुनहरी मृगों को देख, उन्हें अभय-दान दिया। उस दिन से लगाकर, कभी वह स्वय जाकर, एक मृग को मार लाता, कभी उसका रसोइया ही जाकर मृग को मार लाता। मृग धनुप को देखते ही मरने के भय से डरकर भागते। दो तीन चोटे खाकर दु:खित होते, जखमी (=रोगी) होते और मर भी जाते। मृग यूथ ने यह वात बोधिसत्त्व से कही। उसने शाख मृग को बुलवा कर कहा—'सौम्य! मृग बहुत नष्ट हो रहे है। यदि मरना अवश्य ही है, तो अब से मृग तीर से न बेधे जाये। गर्दन काटने की जगह (धर्म-गण्डिक स्थान) पर मृगो की बारी बँध जावे। एक दिन मेरी परिपद् (मंडली) मे से एक की बारी हो एक दिन तेरी मडली मे से एक की। जिसकी बारी आवे, वह मृग धर्म-गण्डिका पर जाकर, सिर रखकर पड़ रहे। इस प्रकार मृग जखमी न होगे।"

उसने 'ग्रच्छा' कह स्वीकार किया। उस समय से जिसकी बारी ग्राती, वह मृग जाकर, धर्म-गण्डिका पर सीस रखकर पड रहता। रसोइया ग्राकर, वहाँ पडे को लेकर, जाता।

एक दिन शाख-मृग की टोली में एक गर्भिणी हिरणी की बारी श्राई। उसने शाख-मृग के पास जाकर कहा— "स्वामी! में गर्भिणी हूँ। पुत्र पैदा होने पर, हम दो जने बारी बारी से जायेगे! श्राज मेरी जगह किसी श्रीर को भेज दो।" उसने उत्तर दिया, "मैं तेरी जगह, किसी दूसरे को नहीं भेज सकता जो तुक्त पर पड़ी है, उसे तू ही जान। जा।"

उसके दया न दिखाने पर, वह बोधिसत्त्व के पाम गई, श्रीर जाकर वही बात कही। वह उस (हिरणी) की बात सुन, 'श्रुच्छा तू जा, मैं तेरी बारी टाल दूँगा' कह, स्वयं जाकर धर्म-गिण्डका पर सिर रखकर लेट रहा। रसोइये ने उसे देख, 'श्रुभय-प्राप्त मृग-राज गिण्डका पर पड़ा है, क्या कारण है?' (सोच) जल्दी से जाकर राजा से कहा। राजा ने उसी समय रथ पर चढ़, बहुत से जन-समूह (=परिवार) के साथ श्राकर, बोधिसत्त्व को देखकर पूछा—

"सौम्यमृगराज ! क्या मैंने तुभे प्रभय-टान नहीं दिया ? यहाँ तू किस लिए पड़ा है ?"

"महाराज ! गर्भिणी हिरणी ने प्राकर कहा कि मेरी वारी किसी दूसरे पर डाल दो। मैं एक का मरण-दुख किसी दूसरे पर न डाल सकता था। इसलिए भ्रपना जीवन उसे देकर, और उसका मरना ग्रपने ऊपर लेने के लिए, मैं यहाँ भ्राकर पड़ा हुँ। महाराज ! इसमें और कोई दूसरी शंका न करे।"

राजा ने कहा—"स्वामी! स्वर्ण-वर्ण मृग-राज! मैने तेरे सदृश क्षमा, मैत्री ग्रीर दया से युक्त मनुष्यों मे भी किसी को इससे पहले नही देखा। इसलिए मै तुभ पर प्रमन्न हूँ। उठ, तुभे ग्रीर उसको—दोनो को ग्रभय देता हूँ।"

"महाराज ! हम दोनो को ग्रभय मिलने पर बाकी क्या करेंगे ?"

"स्वामी! वाकियों को भी ग्रभय देता हैं।"

"महाराज! इस प्रकार केवल उद्यान के ही मृगो को अभय मिलेगी। बाकी क्या करेगे?"

"स्वामी ! उनको भी अभय देता हूँ।"

"महाराज <sup>†</sup> मृग तो स्रभय प्राप्त करे, बाकी चतुष्पाद ( च्चीपाये) क्या करेगे ?"

"स्वामी! उनको भी श्रभय देता हैं।"

"महाराज! चतुष्पाद तो ग्रभय प्राप्त करे, बाकी पक्षी (=िद्वज) क्या करेंगे?"

"स्वामी! उनको भी ग्रभय देता हुँ।"

"महाराज ! पक्षी तो स्रभय प्राप्त कर, बाकी जल में रहनेवाले जन्तु ( चमच्छ) क्या करेगे ?"

''स्वामी <sup>†</sup> उनको भी ग्रभय देता हूँ।''

इस प्रकार महा-सत्व (=बोधिसत्व) राजा में सब सत्वों के लिए ग्रभय की याचना कर, उठकर, राजा को पाँच शीलों में प्रतिष्ठित कर, "महाराज! धर्माचरण करो। न्याय क्ररी माता पिता, पुत्र पुत्री, ब्राह्मण-गृहपित, निगम तथा जनपद के लोग, (सब के साथ) धर्म का व्यवहार =उचित व्यवहार करने से शरीर छूटने पर, मरने के बाद, सुगिन, स्वर्ग लोक को प्राप्त होगे।" -- इस प्रकार राजा को बुद्ध-लीला से धर्मोपदेश दे, कई दिन उद्यान में रह,

मृगों के भुंड के साथ, ग्ररण्य में चला गया। उस हिरणी ने भी पुष्प सदृश पुत्र को जन्म दिया। वह खेलता खेलता शाख-मृग के पास चला जाता। उसकी माता उसे वहाँ जाता देख, 'पुत्र! ग्रब से उस के पास ना जाकर (केवल) निग्रोध (-मृग) के पास ही जाना' कह उपदेश देती हुई, यह गाथा कहती—

> निप्रोधनेव सेवेध्व न साखमुपसंवसे , नीप्रोधनिम मतं सेय्यो यञ्चे साखन्मि जीवितं ॥

[निग्रोध की ही सेवा करें। साख के समीप न जाये। साख (के ग्राश्रय) में जीने की श्रपेक्षा निग्रोध (के ग्राश्रय) में मरना श्रेयस्कार हैं]।

निग्रोधमेव सेवेय्य का ग्रर्थ है कि तात ! तू, ग्रथवा ग्रपना हित चाहनेवाला ग्रन्य कोई निग्रोध की ही सेवा करे — भजे — पास रहे। न साखमुपसंवसे का ग्रर्थ है कि साख-मृग के पास न रहे, पास जाकर न रहे, उसके ग्राध्य में रह कर जीविका न चलाए। निग्रोधस्मि मतं सेय्दो का ग्रर्थ है कि निग्रोध राजा के चरणों में मरना भी श्रेष्ठ है; ग्रच्छा है, उत्तम है। यञ्चे साखस्मि जीवितं का ग्रर्थ है कि साख(-मृग)के पास जो जीना है, वह श्रेष्ठ नहीं है, ग्रच्छा नहीं है, उत्तम नहीं है।

उसके बाद से ग्रमय-प्राप्त मृग मनुष्यों के खेत खाने लगे। मनुष्य 'यह, ग्रमय-प्राप्त मृग हैं' (सोच) न उन्हें मारते थे, न भगाते थे। उन्होंने राजा ङ्गण में इकट्ठे हो, राजा से इसकी शिकायत की। राजा ने उत्तर दिया—"मैंने प्रसन्न चित्त हो, उस श्रेष्ठ निग्राध मृग को वर दिया है। मैं राज्य छोड़ दूँगा, लेकिन उस प्रतिज्ञा को नहीं छोडूँगा। जाग्रो, मेरे राज्य में किसी को मृग मारने की छट्टी नहीं है।"

निग्रोध मृग ने उस समाचार को सुन, मृगो के समूह को एकत्र कर, "ग्रब से दूसरो के खेत न खाये जाये" (कह) मृगो को (खेत खाने से) रोक मनुष्यो को कहलवाया कि ग्रब से लगाकर खेती करनेवाले खेती की रक्षा के लिए बाड न बाँधे। (केवल) खेत को घेर करके पत्तों की अण्डी (—निशानी) वाँध दें। उस समय से खेतो मे पत्तों की निशानी वाँधने की प्रथा ग्रारम्भ हुई। उसके बाद से कोई भी मृग पत्तों की निशानी को न लाँधता। (क्योंकि) बोधि-

सत्त्व ने उनको ऐसा करने का उपदेश दिया था। इस प्रकार मृग यूथ को उपदेश दे, बोधिसत्त्व श्रायु पर्य्यन्त जीवित रह, कर्मानुसार (परलोक) सिघारे। राजा भी बोधिसत्त्व के उपदेशानुसार पुष्य कर्म करके, कर्मानुसार (परलोक)को सिघारा।

शास्ता ने, 'भिक्षुग्रो ! मैं केवल ग्रव ही इस स्थिवरी तथा कुमार-काश्यप का ग्राश्रय (-दाता) नहीं हुग्रा हूँ; पहले भी ग्राश्रय (-दाता) रहा हूँ,—इस धर्म देशना को लाकर, चार ग्रायं-सत्य रूपी धर्म-देशना कर, दोनों कहानियाँ कह, मेल मिलाकर, जातक का सारांश निकाल दिखाया।

उस समय का साख-मृग (अब का) देवदत्त था। उसकी परिपद् (=टोली) भी देवदत्त-परिषद् थी। हिरणी (अबकी) थेरी (=स्थिवरी) हुई। पुत्र (अबके) कुमार-काश्यप। राजा (अवके) आनन्द (स्थिवर)। लेकिन निग्रोध मृगराज तो मैं ही था।

#### १३. किएडन जातक

"धिरत्यु कण्डिनं सल्लं"—यह गाथा, बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय, पूर्व-भार्य्या के लोभ के बारे मे कही।

वह (कथा) ग्राठवें परिच्छेद के इन्द्रिय-जातक में ग्रायेगी।

## क. वर्तमान कथा

भगवान् ने उस भिक्षु को कहा— भिक्षु ! पूर्व समय मे भी तू इस स्त्री (-जाति) के कारण, प्राणों से हाथ थो, बिना लाट के अङ्गारों पर पकाया गया

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>४२३ जातक।

था।" भिक्षुत्रों ने भगवान् से उस बात को प्रकट करने की प्रार्थना की। भगवान ने पूर्व-जन्म की छिपी हुई बात प्रगट की—

अब आगे 'भिक्षुओं की प्रार्थना करना' तथा 'पूर्व-जन्म की छिपी बात होना' न कहकर केवल अतीत की बात कही—इतना ही कहेंगे। केवल इतना कहने पर भी 'प्रार्थना करना' तथा बादलों के गर्भ में चन्द्रमा के निकलने की तरह, 'पूर्व-जन्म की छिपी बात का प्रकट होना'—यह सब पूर्वोक्त प्रकार से ही जोड़कर समफ्तना चाहिए।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में मगव राष्ट्र के राजगृह (नगर) में मगध-नरेश राज्य करते थे। मगध वासियों को खेती के समय मृगों से बड़ी हानि होती। वे (मृग) जंगल में पर्वतों पर जाते। सो, एक जंगली पर्वत-निवासी मृग, एक ग्राम शासिनी हरिणी के साथ संवास (चमेल) के कारण, उन मृगों के पर्वत से नीचे (च्यामान्त) उतरने के समय, उस हरिणी पर ग्रासक्त हो उन (मृगों) के साथ नीचे उतर ग्राया। उस (हरिणी) ने उससे पूछा, "ग्रायें तू पर्वतवासी मूर्ख मृग सा कौन है! ग्राम ग्राशङ्का तथा भय का स्थान है। (तू) हमारे साथ मत उतर।" लेकिन वह उस (हरिणी) पर ग्रासक्त रहने के कारण नहीं लौटा ग्रीर साथ ही गया।

मगध वासी, 'इस समय मृगो का पर्वत से उतरने का समय है' जान छिपे हुए स्थानों में (छिप कर) रहते। उन दोनों के ग्राने के मार्ग पर भी, एक शिकारी, एक छिपे स्थान पर खड़ा था। हरिणी (—मृगपोतिका) ने, मनुष्य-गन्थ सूँघ कर, 'एक शिकारी खड़ा होगा' सोच, उस बाल (—मूर्ख) मृग को ग्रागे कर पीछे पीछे हो ली। शिकारी ने एक ही बाण के प्रहार से, उस मृग को वही गिरा दिया। हरिणी, ग्राहत जान, छलांग मार कर, हवा की गित से भाग गई। शिकारी छिपे स्थान (—कोठे) से निकल, मृग को काट कर, ग्राग्न जलाकर, बिना लाट के ग्रङ्कारो पर मधुर मांस को पका, खा कर, पानी पी, रक्त की बूँदें चूते शेष मांस को वहुँगी पर रख, बच्चो को सन्तुष्ट करने के लिए घर ले गया। उस समय बोधिसत्व ने उस जंगल मे देवता होकर जन्म लिया था।

उन्होंने उस घटना को देख, (सोचा), यह मूर्ख-मृग न तो माता के लिए मरा न पिता के लिए, (यह मरा तो) कामुकता के लिए। कामुकता के कारण प्राणी सुगित से (गिर कर) हाथों का कटना आदि दुर्गित, पाँच प्रकार के बन्ध-नादि (तथा) नाना प्रकार के दुःख को प्राप्त होते हैं। दूसरों को मरने का दुःख देना भी, इस लोक में निन्दनीय ही हैं। जिस देश पर स्त्री न्यायाघीश (=विचारक) होती है, अनुशासन करती है, वह स्त्री की अधीनता में रहनेवाला देश भी निन्दनीय ही है। इस प्रकार एक गाथा से तीन निन्दनीय वस्तुओं को दिखाकर, बनदेवताओं को 'साधुकार' देकर गन्धपुष्पादि से पूजा करने के समय मधुर स्वर से उस वन-पण्ड को उन्नादित करते हुए, इस गाथा से धर्मोंपदेश दिया—

धिरत्यु कण्डिनं सल्लं पुरिसं गाळहवेधिनं, धिरत्यु तं जनपदं यत्थित्थी परिनायिका; ते चापि धिक्किता सत्ता ये इत्थीनं वसंगता ॥

[ कण्डेवाले तीर से, जोर से बेघनेवाले मनुष्य को धिक्कार है। जिस जन-पद का स्त्रियाँ सञ्चालन करती है, उस जन-पद को धिक्कार है। जो सत्त्व ( = प्राणी) स्त्रियों के वशीभूत हो जाते है, उन प्राणियों को धिक्कार है।

धिरत्यु गरहा — निन्दा के अर्थ में 'निपात' है। सो इसे यहाँ त्रास और उद्देग के कारण गर्हा-वाचक समभना चाहिए। त्रसित और उद्दिग्न-चित्त होकर ही बोधिसत्व ने इस प्रकार कहा। 'कण्डा' जिसको है, सो कण्डी, उसको (—नं) कण्डी को। उस 'कण्ड' को प्रवेश होने के अर्थ में शल्य कहते हैं। इसिलए कण्डिन सल्लं का अर्थ है सल्लं कण्डिनं। अथवा शल्य वाला होने के कारण शल्य, और शल्य वड़ा भारी जल्म करके, जोर का प्रहार देता तेजी से बीधता है, इसिलए 'गाळ्ह-वेधी'। उस गाळ्ह-वेधी को गाळ्ह-वेधिनं। नाना प्रकार के कण्डे, कुमुद (—कंवल) के पत्ते के आकार के तल (—नोक) वाले, सीधे जाने वाले शल्य से युक्त पुरुष को—गाळ्हवेधिनं पुरिसं धिरत्यु—धिक्कार है।

परिनायिका का ग्रर्थ है स्वामिनी (=ईश्वरा); संविधान (=प्रबन्ध)

करनेवाली। 'धिक्कता' का अर्थ है गिहिता। शेष, यहां स्पष्ट ही है। इससे आगे, इतना भी न कहकर, जो जो अस्पष्ट है, उसीकी व्याख्या करेगे। इस प्रकार एक गाथा में तीन निन्दित-चीजे दिखाकर, बोधिसत्व ने वन को उन्नादित करते हुए बुद्ध की भाँति (बुद्ध लीला से) धर्मीपदेश किया।

उस समय का पर्वतवासी मृग (ग्रब का) उत्किण्ठित-भिक्षु था। मृग पोतिका (ग्रब की) पूर्व-भार्य्या थी। कामुकता में दोष दिखाकर, उपदेश करनेवाला देवता तो मैं ही था।

## १४. वातमिग जातक

"न किरित्य रसेहि पाषियो"—यह गाया, शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय चुल्लिपण्डपातिक-तिष्य स्थिवर के बारे मे कही।

# क. वर्तमान कथा

शास्ता के राजगृह के समीप वेलुवन में विहार करते समय, एक महा सम्पत्तिशाली सेठ-कुल के तिय्य-कुमार नामक पुत्र ने, एक दिन वेलुवन जा, शास्ता की धर्म-देशना सुन, प्रव्रजित होने की इच्छा से, प्रब्रज्या की याचना की। माता पिता की ग्राज्ञा न मिलने पर, रहुपाल स्थिवर' की तरह सप्ताह भर भूखे रह, माता पिता से ग्राज्ञा ले, बुद्ध के पास प्रक्रज्या ग्रहण की । बुद्ध उसे प्रक्रजित करने के बाद, कोई ग्राघे महीने तक वेणुवन में विहार कर, जेतवन को चले गये। वहाँ वह कुल-पुत्र तेरह धुताङ्क दतों को ग्रहण कर, श्रावस्ती में कम से भिक्षा माँगते हुए, समय विताने लगा। चुल्लिपण्डपातिक तिस्स स्थविर का नाम लेने पर, वह बुद्ध मत में वैसे ही प्रगट —प्रसिद्ध था, जैसे ग्राकाश तल पर चन्द्रमा। उस समय राजगृह में उत्सव ( — नक्षत्र-क्रीड़ा) था। स्थविर के माता पिता, उन सब ग्राभरणों को, जिन्हें स्थविर गृहस्थ में रहते पहनते थे, चाँदी की डलिया में रख, (उसे) ग्रपनी छाती पर रख, 'ग्रन्य उत्सवो ( — नक्षत्र-क्रीड़ाग्रों) के मौके पर हमारा पुत्र इन इन ग्राभूषणों से ग्रलंकत होकर मेले में जाता था। ग्रव हमारे उस ग्रकेले पुत्र को, लेकर श्रमण गौतम श्रावस्ती चला गया। इस समय वह कहाँ बैठा होगा, कहाँ खड़ा होगा कहते रोते थे। एक वेश्या ने उसके घर जाकर, सेठानी को रोते देख पूछा— "ग्राय्यें! क्यों रोती हो?"

उसने सब बात कह दी।

"ग्रार्ये ! ग्रार्य-पुत्र को क्या क्या प्यारा लगता था ?"

"अमुक अमुक (चीजे)।"

"यदि तुम, इस घर का सब ऐश्वर्य मुफे दो, तो मैं आर्य-पुत्र को ले आऊँगी।" सेठानी ने 'ग्रच्छा' कह, स्वीकार कर, खर्चा दे, बहुत से अनुयायियो के साथ उसे यह कहकर भेजा, "जा, अपने बल से मेरे पुत्र को ला।"

तब वह परदे वाली गाड़ी मे बैठ, श्रावस्ती पहुँची। (वहाँ) जिस गली में स्थिवर भिक्षा माँगने जाया करते थे उसमे घर लिया। फिर सेठ के नौकरों को स्थिवर की ग्राँख से ग्रोभल रख, ग्रपने ही ग्रादिमियो के साथ स्थिवर के भिक्षा के लिए ग्राने के समय, पहले कड़छी भर, फिर कटारा भर (भिक्षा) देने लगी। (इस प्रकार) रस-तृष्णा से बाँघ घीरे घीरे घर के भीतर विठा कर

<sup>ं</sup> दलो मिक्सिम निकाय सुत्त ५२ (३३०)

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> एक सिरे से, सभी घरों से ।

भिक्षा देती थी। जब उसने (स्थविरको) अपने वश में हुआ जाना; (तो एक दिन) रोगी होने का बहाना कर, वह घर के अन्दर जा लेटी। स्थविर भिक्षा के समय, क्रम से भिक्षा माँगते हुए गृह-द्वार पर आये। नौकर-चाकरों ने स्थविर का पात्र ग्रहण कर उन्हें घर में बिठाया।

स्थविर ने बैठते ही पूछा-- "उपासिका कहाँ है ?"

"भन्ते ! रोगी है, ग्रापका दर्शन करना चाहती है।"

"रस-तृष्णा में बँधे होने से वह अपनी प्रतिज्ञा ( = प्रतसमादान) तोड़ कर, उसके लेटे रहने की जगह चले गये। उसने अपने आने का (असली) कारण कह, उनके चित्त को लुभा लिया। फिर उसने रस-तृष्णा में बाँघ उनका चीवर उतरवा दिया, और अपने वस में कर, गाड़ी में बिठा, बहुत से लोगों के साथ राजगृह चली गई। वह बात प्रसिद्ध हो गई। धम सभा में बैठे हुए भिक्षुओं ने कहना आरम्भ किया कि एक वेश्या चुल्ल पिण्डपतिक तिस्स थेर को रस-तृष्णा में बाँधकर (साथ) ले गई। बुद्ध ने धम सभा में जा, अलंकृत आसन पर बैठ, पूछा— "भिक्षुओं। क्या वात चल रही है"? उन्होंने वह समाचार कहा। भगवान् ने "भिक्षुओं! यह भिक्षु केवल अब ही रस-तृष्णा में बाँधकर, उसके वशीभूत नहीं हुआ, पहले भी हुआ है," कह, अतीत की बात कही—

## ख. अतीत कथा

"पूर्व-समय में बाराणसी में राजा अह्मदत्त का (एक) सञ्जय नामक माली था। एक शीद्रगामी मृग (वात-मृग) उस उद्यान में ब्राता, (लेकिन) सञ्जय को देख कर भाग जाता। सञ्जय उसकी डराकर निकालता था। वह बार बार ब्राकर उद्यान में ही चरता था। माली प्रति दिन उद्यान से नाना प्रकार के फल-फूल राजा के पास ले जाता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा— "सौम्य! उद्यानपाल! उद्यान में कोई ब्राइचर्य (की चीज) देखते हो?"

"देव ! ग्रौर तो कुछ नही देखता, हाँ यह देखता हूँ कि एक शीघ्र-गामी-मृग भ्राकर उद्यान मे चरता है।"

"क्या, उसे पकड़ सकोगे?"

"यदि थोड़ा मघु मिले, तो उसे यहाँ राज-निवास के अन्दर भी ला सक्रूंगा।"

राजा ने उसे मधु दिलवा दिया। उसने मधु ले, उद्यान मे जाकर, शीघ्रगामी-मृग के चरने की जगह (कुछ) तिनकों को मधु से मास ( == चुपड़) दिया। मृग ग्राकर, मधु लगे तिनकों को खाकर, रस-तृष्णा से बँघा हुग्रा, किसी दूसरी जगह न जा, उद्यान में ही ग्राता था। माली ने, उसके मधु-लिप्त तृण में लुब्ध हो जाने पर, धीरे धीरे ग्रपने को प्रगट किया।

उसने उसे देख, कुछ दिन तक भाग कर, फिर फिर देखने से विश्वास पैदा कर, धीरे घीरे माली के हाथ में रक्खे तृणों को भी खाना आरम्भ कर दिया। माली ने उसका 'विश्वास जीत लिया' जान, राज-भवन तक सड़क पर चटाइयाँ बिछवाईं। जहाँ तहाँ (पत्तों की) डालियाँ गिरवाईं। '(तव वह) मधु के कुप्ये को कन्धे पर लटका, तृणों की पूली को बगल में दवा, मधु से माखे तृण मृग के आगे आगे बखेरते राज-भवन के अन्दर चला गया। मृग के अन्दर दाखिल होने पर द्वार बन्द कर लिये गये। मृग मनुष्यों को देखकर, काँपता हुआ, मरने से भयभीत (राज-)भवन के आङ्गण में इधर उधर भागने लगा। राजा ने प्रासाद से उतर, उसे काँपते देख, (सोचा)—वात-मृग मनुष्य दिखाई देने की जगह एक सप्ताह तक नहीं जाता। और जहाँ से डरा विया जाये, वहाँ तो जन्म-भर नहीं जाता। सो इस प्रकार छिपकर रहनेवाला वात-मृग रस-तृष्णा में बँधकर, अब ऐसी जगह आ गया। भो! लोक में रस-तृष्णा से बढकर बुरी चीज नहीं है। यह (सोच) इस गाया से धर्मापदेश की स्थापना की—

न किरित्य रसेहि पापियो म्रावासेहि वा सन्यवेहि वा । बातमिगं गेहिनिस्सितं वसमानेसि रसेहि सञ्जयो ॥

[ निवासस्थान वा मित्रों के मिलाप की भी ग्रासक्ति रस की ग्रासक्ति से बढ़कर खराब नहीं हैं। घोर जंगल में रहनेवाले मृग को रस के द्वारा सञ्जय ने वश में कर लिया।

'किर' तो यों ही 'निपात' है। रसेहि का अर्थ है जिह्वा से चले जानेवाले मीठे, लट्टे ग्रादि। पापियो —पापतर (—बहुत बुरी)। ग्राबासेहि वा सन्थवेहि वा का अर्थ है दिल लगे हुए रहने के स्थान तथा मित्रों के मिलाप में भी ग्रासिक्त बुरी ही है, लेकिन ग्रासिक्त-पूर्वक परिभोग —ग्रावास से तथा मित्रों के मिलाप से सौगुणा, हजारगुणा बुरी है भोजन के रस में ग्रासिक्त; क्योंकि ग्राहार का

सेवन निरन्तर करना होता है, (ग्रौर) उसके बिना प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती। बोधिसत्व ने इस ग्रथं को पूर्व ग्रनुश्रुति के ग्रनुसार कहा कि न करित्थ रसेहि पाथियो ग्रावासेहि वा सन्यवेहि वा। यहाँ उनकी दोष-पूर्णता प्रदिशत कर वातिमग ग्रादि कहा। गेह निस्सितं का ग्रथं है गहन स्थान में रहनेवाला।

भावार्थ यह है—देखो रसों की दोषपूर्णता—सञ्जय (नामक) माली ने अरण्य निवासी वातमृग ( = जंगली-मृग) को मधु-रस (के लालच) से, अपने वश में कर लिया। सब ही जगह रस-भोग की श्रासिक्त के समान दोषपूर्ण = बुरी, दूसरी कोई (चीज) नहीं। इस प्रकार रस-तृष्णा के दोप कहकर, उस मृग को (फिर) जंगल में ही भेज दिया।

शास्ता ने, 'भिक्षुओ ! न केवल ग्रब ही, उस वेश्या ने इसे रस-तृष्णा से बाँधकर, ग्रपने वश में किया है बल्कि पहले भी किया था।' इस धर्म-देशना की ला, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया।

उस समय (का) सञ्जय यह (ग्रय की) वेश्या थी। वातमृग (ग्रब का) चुल्लिपिण्डपातिक था। लेकिन बाराणती का राजा तो मैं ही था।

## १५. खरादिय जातक

"ग्रट्ठ खुरं खरादिये" यह गाथा, बुद्ध ने जेतवन मे विहार करते समय, एक कटुभाषी भिक्षु के सम्बन्ध में कही।

## क. वर्तमान कथा

वह कटुभाषी भिक्षु (किसी का) उपदेश न ग्रहण करता था। बुद्ध ने

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> 'ग्रगेह निस्सितं' पाठ ग्रधिक ग्रन्छा होता ।

उस से पूछा—"भिक्षु ! क्या तू सचमुच कटुभाषी (है), (किसी का) उपदेश नहीं ग्रहण करता?"

"भगवान् ! यह (बात) सच है।"

बुद्ध ने, 'पहले भी तू ने कटुभाषिता के कारण, पण्डितो का उपदेश नहीं ग्रहण किया; ग्रौर पाश से बैंधकर, ग्रपने प्राणों का नाश किया' कह ग्रतीत की कथा सुनाई।

#### ख. ऋतीत कथा

"पूर्व समय मे, बाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, बोधिसत्व मृग की योनि में पैदा हो, मृग-गण के साथ जंगल में रहते थे। (एक दिन) उनकी बहन ने उन्हे हरिण-पुत्र दिखाकर कहा—"भाई! यह तुम्हारा भांजा है। इसे मृग-माया सिखाग्रो।" यह कह (उसे मृग-पुत्र) सौंपा। उसने भांजे को कहा—ग्रमुक समय पर ग्राकर सीखना। वह कहे हुए समय पर न ग्राया। जैसे एक दिन, उसी प्रकार सात दिनों तक, सात उपदेशों (=ग्राज्ञाग्रों) का उल्लंघन कर, वह मृग-माया को बिना सीखे ही चरता हुग्रा पाश में बँध गया। माता ने भाई से ग्राकर पूछा—"क्यों भाई! तू ने भांजे को मृग-माया सिखा दी थी?" बोधिसत्व ने, "उस बात न माननेवाले का सोच मत कर। तेरे पुत्र ने मृग-माया नहीं सीखी" कह, ग्रब भी उसे सिखाने का ग्रनिच्छुक ही हो, यह गाया कही—

भ्रटठखुरं खरादिये ! मिगं वङ्कातिवङ्किनं। सत्तिहि कलाहतिक्कन्तं न तं भ्रोवदितुस्सहे॥

[ हे खरादिये ! वङ्कातिवङ्क, सात कलाम्नों ( = उपदेशों) का उल्लघन करनेवाले, उस मृग को मेरी उपदेश देने की रुचि ( = प्रेरणा) नहीं।]

प्रटरुंबुरं; एक एक पाँव में दो दो (खुर) होने से ग्राठ खुर। अरादिये; इस नाम से सम्बोधन करता है। मिर्ग-सब (मृगों) के लिए एक शब्द है। बङ्कातिविङ्कतं—ग्रारम्भ में टेढ़े, ग्रागे ग्रीर भी टेढ़े, इस प्रकार बङ्कातिवङ्क (टेढ़े ग्रति टेढ़े); जिसके ऐसे सींग हों; वह बङ्कातिवङ्की, उस (=तं), वङ्कातिवङ्की को । सत्तिह कलाहितिकान्तं का ग्रर्थ है, उपदेश के सात समयों पर उपदेश का उल्लंघन करने वाला । न तं ग्रोवितुस्सहे का ग्रर्थ है, इस प्रकार के कटुभाषी मृग को उपदेश देने की मेरी प्रवृत्ति नही होती । ऐसे को उपदेश देने का मुभे विचार तक नहीं होता ।'—यही स्पष्ट किया है।

सो शिकारी, उस पाश में बँघे हुए कटुभाषी मग को मारकर, मांस लेकर चला गया।

बुद्ध ने भी, 'भिक्षु ! तू केवल ग्रब ही कटुभाषी नहीं है, पहले भी कटुभाषी ही रहा है।'—यह धर्म-देशना ला कर, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया।

उस समय का भाजा मृग (ग्रव का) कटुभाषी भिक्षु था। बहुन (ग्रव की) उत्पल-वर्णा (भिक्षुणी) थी। लेकिन उपदेश देनेवाला मृग तो मैं ही था।

## १६. तिपल्लत्थिमग जातक

"भिगंतिपल्लत्यं..." यह गाथा, शास्ता ने कोसम्बी के बदरिकाराम में विहार करते हुए शिक्षा-कामी राहुल स्थविर के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

एक समय, शास्ता के श्रालिव नगर के पास के श्रग्गालव चैत्य में विहार करते समय उपासिकाये श्रौर भिक्षुणियाँ धर्म सुनने के लिए विहार को जाती थी।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> इलाहाबाद से प्रायः तीस मील पश्चिम, जमुना के बायें किनारे वर्तमान कोसम (जिला इलाहाबाद, य० प्रा०)।

धर्म-श्रवण दिन में होता था। समय बीतने पर, उपासिकाग्रों ग्रौर भिक्षुणियों ने जाना छोड़ दिया। भिक्षु ग्रौर उपासक ही (धर्म-श्रवणार्थ) रह गये। उसके बाद धर्म-श्रवण रात को होने लगा। धर्म सुनने के बाद स्थिवर भिक्षु ग्रपने ग्रपने निवास स्थान को चले जाते थे। दहर (क्लिम ग्रायु वाले भिक्षु) उपासकों के साथ उपस्थान शाला (क्वान-शाला) में सो जाते थे। उन के सो जाने पर, कोई कोई घुर घुर स्वास खैचते हुए, दाँतों को कटकटाते हुए सोते। कोई कोई थोड़ी देर सोकर उठ खड़े होते। उस विकार (क्विहात) को देखकर, उन्होंने बुद्ध से निवेदन किया। भगवान 'जो भिक्षु (किसी) ग्रनुप-सम्पन्न के साथ सोये, वह पाचित्तिय (क्रिया करने योग्य दोष) का भागी होता है' शिक्षा-पद की घोषणा (क्रिज़प्ति) कर, कोसम्बी को चले गये।

भिक्षुग्रों ने ग्रायुष्मान् राहुल को कहा— "ग्रायुष्मान् राहुल ! भगवान् ने शिक्षापद की घोषणा कर दी हैं । ग्रव तू ग्रपने लिए निवासस्थान ढूँढ़।" इससे पहले, भगवान् के प्रति गौरव रहने से, ग्रौर उस ग्रायुष्मान् राहुल के शिक्षा-कामी होने से, भिक्षु, ग्रायुष्मान् राहुल के ग्रपने निवास-स्थान पर ग्राने पर उसका बड़ा सत्कार करते थे । उसके लिए छोटी सी चारपाई बिछा देते, ग्रौर सिरहाना करने के लिए चीवर देते थे । लेकिन उस दिन शिक्षा-पद के भय से निवास-स्थान तक नही दिया । राहुल-भद्र भी दशवल (-धारी) मेरे पिता हैं, या धर्म सेनापति ( =सारिपुत्र) मेरे उपाध्याय है, या महामौदगल्यायन मेरे ग्राचार्य्य है या ग्रानन्द स्थविर मेरे चाचा है (सोच) उनमे से किसी एक के पास न जा दशवल (-धारी) के काम ग्रानेवाले शौचागार मे, ब्रह्मविमान में प्रविष्ट होने के सदश, दाखिल हो, (वही) रहा ।

बुद्धों के शौचागार का द्वार भली प्रकार बन्द रहता है। भूमि सुगन्धियुक्त होती है, सुगन्धित मालाओं की लड़ियाँ फैली ही होती है। तमाम रात दीपक जलता है। लेकिन राहुल-भद्र ने, उस शौच-स्थान (=कुटि) में इन सब चीजों (=सम्प्रति) के होने के कारण, वहाँ वास नहीं किया; बल्कि भिक्षुओं के 'श्रव तू श्रपने स्थान को जा' कहने से, उनके उपदेश का गौरव रखनेवाला, तथा शिक्षा-कामी होने से वहाँ निवास किया। बीच बीच मे, भिक्षु भी, उस आयुष्मान् को दूर से आता देख, उसकी परीक्षा लेने के लिए, मुट्ठ वाली भाड़ू अथवा कूड़ा-फेकने-वाला, बाहर फेक देते। और उसके आने पर पूछते— 'आवुसो!

यह बाहर किसने छोड़ दिये ?" तब किसी के, 'राहुल ! इस मार्ग से गया हैं' कहने पर, वह 'भन्ते ! मैं यह नही जानता हूँ' न कहकर, उन्हे उचित स्थान पर रख, 'भन्ते ! मुभे क्षमा करें' कह क्षमा माँगकर जाता । यह ऐसा शिक्षा-कामी था । इस अपनी शिक्षा-काम्यता के ही कारण, उसने वहाँ निवास किया ।

शास्ता ने ग्ररुणोदय से पूर्व ही शौचालय के द्वार पर खड़े होकर खाँसा। उस ग्रायुष्मान् ने भी खाँसा। "यह कौन है?" "मैं राहुल हूँ" कह, निकलकर प्रणाम किया। "राहुल! तू यहाँ किस लिए पड़ा है?" "रहने का स्थान न मिलने के कारण। भन्ते! भिक्षु पहले मेरा सत्कार (=संग्रह) करते थे, लेकिन श्रव ग्रापत्ति (=दोषी होने) के भय से मुक्ते निवास-स्थान नहीं देते। सो मैं "इस स्थान में ग्रौरों का दखल नहीं" सोच यहाँ लेटा हूँ।"

भगवान् के मन में 'राहुल की (भी) इस प्रकार लापरवाही कर, भिक्षु, भ्रन्य कुल-पुत्रों को प्रश्नजित कर क्या करेगे ?' (सोच) धर्म-संवेग उत्पन्न हुग्रा। सो प्रातःकाल ही, सब भिक्षुग्रों को एकत्र करवा, भगवान् ने धर्म-सेनापित से पूछा—"सारिपुत्र तुम्मे मालूम है कि श्राज (रात) राहुल कहाँ रहा ?" "भन्ते ! नहीं मालूम है।" "सारिपुत्र ! श्राज राहुल शौचालय (चवच्च कुटि) मे रहा है। सारिपुत्र ! तुम राहुल को इस प्रकार छोड़कर, श्रौर बालको को प्रश्नजित कर क्या करोगे? यह (हाल) रहने पर तो, इस शासन मे प्रत्नजित प्रतिष्ठित नहीं होंगे। इससे श्रागे श्रनुपसम्पन्न को एक दो दिन, श्रपने पास रखकर, तीसरे दिन उनका निवासस्थान मालूम कर, उन्हे (वहाँ) बाहर बसाग्रो"—इस उप-नियम को बनाकर, फिर शिक्षा-पद की घोषणा की।

उस समय धर्म-सभा मे बैठे भिक्षु, राहुल की प्रशंसा कर रहे थे। "श्रायुष्मानो ! देखो ! यह राहुल कितना शिक्षा-कामी है ! 'श्रपने निवास-स्थान को
जा' कहने पर, 'मैं दशबल का पुत्र हूँ। तुम कौन लगते हो शयनासन के।
निकलो, तुम ही निकलो।'—इस प्रकार, किसी एक भिक्षु को भी प्रत्युत्तर न दे,
शौच-स्थान मे जा (सो) रहा।" उनके इस प्रकार कहते समय, शास्ता ने धर्मसभा मे ग्रा, ग्रलंकृत ग्रासन पर बैठ, पूछा—"भिक्षुग्रो! इस समय बैठे क्या
बात-चीत कर रहे थे?" "भन्ते! ग्रौर कोई बात नही; राहुल के शिक्षा-कामी
होने की बात।" शास्ता ने, "भिक्षुग्रो! राहुल केवल ग्रब ही शिक्षा-कामी नहीं
है पूर्व पशु-योनि में भी शिक्षा-कामी ही रहा है" (कह) ग्रतीत की कथा कही—

#### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय में राजगृह मे एक मगध-नरेश राज्य करते थे। उस समय बोधिसत्व मृग की योनि मे उत्पन्न हो, मृग-गण के सहित ध्ररण्य में रहते थे। उनकी बहन ने, ध्रपने पुत्र को उनके पास ले जाकर, कहा—''गाई! (ग्रपने) इस भांजे को मृग-माया सिखा।" बोधिसत्त्व ने 'ग्रच्छा' कह, स्वीकार कर, कहा—'जा तात! ग्रमुक समय ग्राकर सीखना।' उसने मामा के बताये हुए समय पर ही, उसके पास जाकर, मृग-माया सीखी। एक दिन जंगल में चरते हुए, उसने, पाश में बँधकर, बँघ जाने की चिल्लाहट (=बद्धराव) की। मृग-गण ने दौड़ ग्राकर, उसकी माता को कहा—'तरा पुत्र पाश में बँध गया।" उसने भाई के पास जाकर पूछा—"भाई! क्या तेरे भांजे ने मृग-माया सीख रक्खी हैं?" बोधिसत्व ने, "तू पुत्र के विषय में कुछ बुरी ग्राशङ्का मत कर, उसने मृग-माया भली प्रकार सीख रक्खी है। वह, ग्रभी हँसता चला ग्रायगा" कह यह गाथा कही—

मिगं तिपल्तात्थ मनेकमायं, झटठखुरं झड़ढ रत्ताव पायि, एकेन सोतेन झमास्स सन्तो छहि कलाहतिभोति भागिणेय्यो॥

[तीन प्रकार से सोनेवाला, श्रनेक प्रकार की माया जाननेवाला, श्रठ खुरों वाला, ग्राधीरात को पानी पीनेवाला, (मेरा) भाजा, एक नासिका-छिद्र को पृथ्वी पर रक्खे स्वांस लेते हुए छ: कलाभ्रो से (शिकारी को) धोखा देगा।

मृग = भाजा मृग । तिपल्लयं, पल्लत्य कहते है (पालयी को), शयन को। दोनों पासों पर, श्रौर गौ के बैठने की तरह सीघा बैठना, इस तरह जिसका तीन प्रकृत्र का श्रासन (=शयन) हो, वह 'तिपल्लयों'; उस तिपल्लत्य को, 'तिपल्लत्यं'। श्रनेकमायं का श्र्यं है बहुत माया, बहुत घोखा। श्रट्ठखुरं एक एक पैर में दो दो खुर होने से श्राठ खुर। श्रडढरत्तावपायि, का श्र्यं है पूर्व-याम के समाप्त होने पर, मध्यम-याम में जंगल से लौटकर पानी के पीने से, 'श्राधी रात को जल पीता है' करके श्रडढरत्तावपायि, उस श्रडढरत्तावपायि को—

यही ग्रर्थ है। मैंने ग्रपने भांजे मुग को ग्रच्छी प्रकार मग-माया सिखा दी है। कैसे ? एकेन सोतेन खमास्ससन्तो छहि कलाहतिभोति भागिणेय्यो। इसका भावार्थ है कि मैने तेरे पुत्र को इस प्रकार सिखाया है। "ऊपर के एक नासिका-श्रोत की वाय को रोककर, पथ्वी से लगे हए, एक निचले नासिका छिद्र से, वहाँ पथ्वी ही में साँस लेते हए, छ कलाओं से शिकारी को (भ्रतिभोति =छ: प्रकार से भ्रञ्भोत्थरति) घोखा देता है । कौन सी छ: कलाभों से ? चारों पैर पसारकर, एक पासे पर सोने से, लरों से तिनके श्रीर बाल खोदने से, जीभ निकालने से, पेट को फलाने से, पाखाना-पेशाब करने से, हवा (स्वांस) को रोकने से। दूसरा कम--पैरों को अगली और पसारने से, शरीर तानने से. दोनों म्रोर पलटने से. ऊपर उछलने से. नीचे पटकने से.-इन छः कलाम्रों से धोखा देता है; मर गया है, ऐसा ख्याल पैदा कर धोखा देता है। 'इस प्रकार, उसको मग-माया सिखाई'--प्रगट किया है। अन्य क्रम--उसको ऐसे सिखाया, जैसे एकेन सोतेन छमास्ससन्तो छहि कलाह—दो प्रकार से कहे गये छ: छ: ढंगों से (कलाहति = कलायिस्सति) शिकारी को धोखा देगा। 'भोति' शब्द से वहन को सम्बोधन किया है। भागिणेय्यो-इस प्रकार छ: ढंग से धोखा दे सकनेवाले भांजे का निर्देश करता है।

इस प्रकार बोधिसत्व न, भाजे के सम्यक् मृग-माया सीखे रहने की बात कह वहन को सान्त्वना दी। वह हिरण-वच्चा भी पाश में बँधने पर, विना हाथ पैर मारे ही, पृथ्वी पर महा-सुख पूर्वक टाँगें फैलाकर, लेट, पैरों के पास स्थान पर खुर-प्रहार से बालू तथा तृणों को उखाड़, पेशाब पाखाना कर, सिर को गिरा, जीभ निकाल, शरीर को मुँह की भाग से भिगो, हवा से पेट को फुला, ग्राँखों को उलट, निचले नासिका-छिद्र से स्वांस लेते हुए, ऊपर के नासिका-छिद्र से स्वांस लेना रोक, सारे शरीर को कड़ा कर, अपने को मर गये के सदृश दिखाया। नीली मिक्खियों ने उसे घेर लिया। जहाँ तहाँ कौवे भी ग्रा जुटे। शिकारी ग्राकर, पेट पर हाथ फेर, 'प्रातःकाल ही फँस गया होगा, ग्रब सड़ चला' (सोच) उसकी बन्धन रस्सी खोल, 'ग्रब इसे यहीं काटकर, इसका मांस ले जाऊँगा" (सोच) ग्राशङ्का रहित हो, डाल-पात लेने लगा। हिरण-बच्चा उठकर, चारों पैरों पर खड़ा हो, शरीर को तान, गर्दन को पसार,

२१४ [ १.२.१७

तेज वायु से उड़ाये गये बादल की तरह, जल्दी से माता के पास आ गया।

शास्ता ने, 'भिक्षुग्रो ! राहुल (केवल) ग्रब ही शिक्षा-कामी नही है, पहले भी शिक्षा-कामी ही रहा है—इस धर्म-देशना को ला, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया । उस समय का भांजा-हिरण-बच्चा (ग्रब का) राहुल था। माता (ग्रब की) उत्पल-वर्णा थी। ग्रौर माया-मृग तो मैं ही था।

#### १७. मारुत जातक

'काले वा यदि वा जुण्हे...' इस गाथा को शास्ता ने जेतवन मे विहरते हुए, दो चिर-प्रव्रजितों ( = वृद्ध-प्रवृजितों) के वारे मे कहा।

## क वर्तमान कथा

वे (दोनो) कोशल जनपद के एक ग्ररण्य-वास में रहते थे। एक का नाम था काल स्थिवर ग्रौर दूसरे का जुण्ह स्थिवर। एक दिन जुण्ह (स्थिवर) ने काल से पूछा—"भन्ते। काल। सरदी किस समय पड़ती है?" उसने उत्तर दिया—"काल ( कुष्ण पक्ष) में पड़ती है।" तब एक दिन काल ने जुण्ह से पूछा—"भन्ते! जुण्ह! सरदी किस समय पड़ती है?" उसने उत्तर दिया— "जुण्ह ( क्वित पक्ष) में पड़ती है।" वे दोनों ग्रपनी शक्का का निबटारा न कर स्कूर्णने के कारण शास्ता के पास गये (ग्रौर) शास्ता को प्रणाम कर पूछा—"भन्ते! सरदी किस समय पड़ती है?" शास्ता ने उनकी कथा सुन "भिक्षुग्रो! मैंने पहले भी तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दिया है; लेकिन पूर्वजन्म से छिपा रहने के कारण, तुम उस उत्तर का ख्याल नही करते" कह, पूर्वजन्म की कथा कही—

#### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय में सिह श्रौर व्याघ्न दो मित्र एक पर्वत-भाग की एक ही गुफा में रहते थे। उस समय बोधिसत्व भी ऋषि-प्रब्रज्या के अनुसार प्रब्रजित हो, उसी पर्वत-भाग में रहते थे। एक दिन उन (दोनो) मित्रों का शीत के बारे में विवाद चल पड़ा। व्याघ्न ने कहा—"काल (=कृष्ण पक्ष) में पड़ती हैं" सिह ने कहा—"जुण्ह (=श्वेत पक्ष) में। उन दोनों ने अपनी शंका न निबटा सकने के कारण, बोधिसत्व से पूछा। बोधिसत्व ने यह गाया कही—

#### काले वा यदि वा जुण्हे यदा वायति मालुतो, वातजानि हि सीतानि उभोत्यमपराजिता॥

[काल-पक्ष मे, वा जुण्ह-पक्ष में जब भी वायु (=मारुत) चलती है (सरदी पड़ती है)। शीत, हवा से उत्पन्न होता है। दोनों कथन (=ग्नर्थ) ही ठीक (=ग्नपराजित) हैं।]

काले वा यिव वा जुण्हें का अर्थ है कृष्ण-पक्ष में वा स्वेत-पक्ष मे । यदा वायित मालुतों का अर्थ है, जिस समय पुरवा आदि हवा चलती है, उस समय सरदी पड़ती है। किस कारण से ? वातजानि हि सीतानि, क्योंकि वायु के रहने पर ही शीत होता है, जिसका भावार्थ है कि कृष्ण-पक्ष वा शुक्ल-पक्ष का होना विशेष कारण नहीं। उभोत्यपराजिता का अर्थ है कि इस प्रश्न के बारे में तुम दोनों ही ठीक (=अपराजित) हो—इस प्रकार बोधिसत्त्व ने उन मित्रों को समभाया।

शास्ता ने "भिक्षुत्रो ! मैंने पहले भी तुम्हारे इस प्रक्त क उत्तर दिया है" कह, इस धर्म-देशना को लाकर ग्रार्थ (-सत्यों) को प्रकाशित किया। (ग्रार्थ-) सत्यों के (प्रकाशन के) ग्रन्त में दोनों स्थिवर श्रोतापित्त फल में प्रतिष्ठित हुए। शास्ता ने मेल मिलाकर, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय का व्याघ्र (ग्रव का) काल (स्थिवर) था। सिहै (ग्रव का) जुण्ह (स्थिवर) था! प्रक्तोत्तर देनेवाला तपस्वी तो मैं ही था।

#### १८. मतकभत्त जातक

"एवं चे सत्ता जानेय्यं ---" इस गाथा को शास्ता ने जेतवन में विहार करते हुए, श्राद्ध (=मतकभत्त) के बारे में कहा।

# क. वर्तमान कथा

उस समय मनुष्य बहुत सी भेड़ बकरी द्यादि को मार, मृत-सम्बन्धियों की याद में श्राद्ध (=मतकभत्त) करते थे। भिक्षुग्रों ने उन मनुष्यों को वैसा करते देख शास्ता से पूछा—"भन्ते! मनुष्य बहुत से प्राणियों की प्राणहानि कर श्राद्ध करते हैं (=मृतक-भात देते हैं)। क्या भन्ते! इससे (ऐसा करनेवालों की) उन्नति (हो सकती) है ?" शास्ता ने कहा—"भिक्षुग्री! श्राद्ध करने के विचार से भी प्राण-हानि करनेवाले की कुछ भी उन्नति नही है। पूर्व समय मे पण्डितों ने ग्राकाश में बैठ, धर्मोपदेश कर, (प्राण-नाश) के दोष दिखा, सकल जम्बूदीपवासियों से, इस कर्म को छुड़वा दिया था। ग्रब (वह बात) पूर्व-जन्मों में छिप जाने के कारण, यह (कर्म) फिर प्रादुर्भूत हो गया।" (यह कह) ग्रतीत की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, एक त्रिवेदज्ञ, द्विशा-प्रमुख (=लोक-प्रसिद्ध) भ्राचार्य्य-श्राह्मण ने श्राद्ध करने के विचार से, एक भेड़ा मँगवा कर, ग्रपने शिष्यों को कहा—तात ! इस भेड़े को नदी पर ले जा, नहला, गले में माला डाल, पञ्चाङ्गुलियों (का चिन्ह) दे, सजा कर ले भ्राभ्रो। उन्होंने भ्राच्छा कह, स्वीकार कर, उस (भेड़े) को नदी पर ले जा, (वहाँ) नहला, सजा, नदी के किनारे पर रक्खा। वह भेड़ा, भ्रपने

पूर्व-कर्म का विचार कर, 'ऐसे दुःख से ग्राज मुक्त हो जाऊँगा' सोच हर्षित हो, घड़े के फूटने की तरह, जोर से हँसा ग्रीर (फिर) 'यह ब्राह्मण मुफ्ते मारकर जिस दुःख को मैने भोगा है, उसे भोगेगा' सोच, ब्राह्मण के प्रति करुणा का भाव उत्पन्न कर, जोर से रोया। उन ब्रह्मचारियों (—माणवकों) ने उससे पुछा—"सम्म! भेड़! तू जोर (—महाशब्द) से हँसा ग्रीर रोया! किस कारण तू हँसा? ग्रीर किस कारण रोया?" "तुम यह बात, मुफ्ते ग्रपने ग्राचार्य्य के पास ले जाकर पूछना।" उन्होंने उसे ले जाकर, यह बात ग्रपने ग्राचार्य्य से जा कही।

ग्राचार्यं ने उनकी बात सुनकर भेड़े से पूछा—"भेड़! तू किस लिए हँसा? किस लिए रोया?" भेड़े ने पूर्व-जन्म-स्मरण-ज्ञान से ग्रपने पूर्व-कर्म का स्मरण कर ब्राह्मण को कहा—"हे ब्राह्मण! पूर्व-जन्म में मैंने तेरे सदृश ही मन्त्रपाठी ब्राह्मण हो, 'श्राद्ध करूँगा' (सोच) एक भेड़ा मारकर (मृतक-भात) दिया। सो, मैंने, उस एक भेड़े को मारने के कारण, एक कम पाँच सौ योनियों में ग्रपना सीस कटवाया। यह मेरा पाँचसौवाँ, ग्रन्तिम जन्म है। ग्राज मैं इस दुख से मुक्त हो जाऊँगा' (सोच) हाँवत हुग्रा (ग्रीर) इस कारण से हँसा। ग्रीर जो रोया? सो (तो यह सोचकर) कि मैं तो, एक भेड़े के मारने के कारण पाँच सौ जन्मों में (ग्रपना) सीस कटा कर, ग्राज इस दुःख से मुक्त हो जाऊँगा, (लेकिन) यह ब्राह्मण मुक्ते मारकर, मेरी तरह पाँच सौ जन्मों तक सीस कटाने के दुःख को भोगेगा। सो, तेरे प्रति करुणा से रोया।" "भेड़! डर मत। मैं तुमे नहीं मारूँगा।" "ब्राह्मण! कया कहते हो? तुम चाहे मारो, चाहे न मारो, में ग्राज मरण दुःख से नहीं छूट सकता।" "भेड़! डर मत। मैं तेरी हिफाजत (—ग्रारक्षा) करता हुग्रा, तेरे साथ ही साथ घूमूँगा।" "ब्राह्मण! तेरी हिफाजत ग्रन्थ-मात्र है; मेरा किया हुग्रा पाप बड़ा भारी है।"

ब्राह्मण, भेड़े को मुक्त कर, 'इस भेड़े को किसीको न मारने दूँगा' (सोच) शिष्यों को ले, भेड़े के साथ ही साथ घूमने लगा। भेड़े ने छूटते ही, एक पत्थर की शिला के पास उगी हुई भाड़ी की ग्रोर गर्दंन उठाकर, पत्ते खाने शुरू किये। उसी क्षण, उस पत्थर-शिला पर बिजली पड़ी। उसमें से पत्थर की एक फाँक ने छीज कर, भेड़े की पसारी हुई गर्दन पर गिर, गर्दन काट दी। जन (-समूह) एकत्र हो गया। उस समय बोधिसत्व, उस जगह वृक्ष-देवता हो कर उत्पन्न हुग्रा था। उसने उन लोगों को देखते ही, (ग्रपनी) दैव-शक्ति से ग्राकाश

में पल्लथी मारकर बैठ, 'ग्रच्छा हो ! यदि ये प्राणी, पाप-कर्म के इस प्रकार के फल को जानकर, प्राण-हानि न करें (सोच) मघुर स्वर से धर्मोपदेश करते हुए, यह गाथा कही—

#### एवं चे सत्ता जानेय्युं दुक्खायं जाति सम्भवी, न पाणो पाणिनं हुट्ये पाणधाती हि सोचिति ॥

[यदि प्राणी, इस बात को समक्ष ले कि जाति ( = जन्म लेना) दु.ख है, तो (एक) प्राणी दूसरे प्राणी की हत्या न करें। प्राण-घात करनेवाले को चिन्तित रहना पड़ता है।]

"एवञ्चे सत्ता जानेय्युं...." यदि प्राणी इस प्रकार जान ले; कैसे दुरुखायं जाति सम्भवो यह जहाँ तहाँ जन्म लेना तथा उत्पन्न (हुए) की क्रम-पूर्वक वृद्धि कहलाने वाला सम्भव ( =होना) --- यह, जाति, व्याधि, मरण, अप्रिय-सम्प्रयोग, प्रिय-विप्रयोग, हस्त-पाद छेदन आदि दृ लों का कारण होने से दु.ख है--यदि इसे जान ले। न पाणो पाणिनं हुने का ग्रर्थ है कि दूसरो का वध करनेवाले का वध होता है, पीडा देनेवाले को पीड़ा होती है, इस प्रकार दूसरे जन्म में दु:ख भोगना होता है, यदि इसे जान ले तो कोई प्राणी दूसरे प्राणी की हत्या न करे; एक सत्व दूसरे सत्व की हत्या न करे। किस कारण से ? प्राणवाती हि सोचित क्योंकि ग्रपने हाथ से मारना दूसरे के हाथ से मरवाना श्रादि छ: कर्मों मे से किसी भी एक कर्म से दूसरे की जीवितेन्द्रिय (=प्राण) के नाश करनेवाला प्राण-धाती व्यक्ति, ग्राठ महा-नरको मे, सोलह उस्सद-नरकों मे, नाना प्रकार की पशु-योनियों में, प्रेत-योनि में, तथा असूर-योनि में--इन चार प्रकार के श्रपायों में महा-दू ख का अनुभव करते हुए, दीर्घ काल तक म्रन्तर-दाह करने वाले शोक से चिन्तित रहता है। म्रथवा, जैसे यह भेड़ मरने के डर से चिन्तित रहा, वैसे दीर्घ काल तक चिन्तित रहता है--यह जान कर भी कोई प्राणी प्राणियों की हत्या न करे। कोई भी प्राणातिपात (प्राण-धात) का कर्म न करे। लेकिन मोह से मूढ़ हुए, ग्रविद्या से ग्रन्थे हुए (लोग) इन दूष्परिणामो को न देखने के कारण प्राणातिपात करते हैं।

इस प्रकार महासत्व ने निरय (नरक) भय का डर दिखाकर धर्मीपदेश किया। मनुष्य, उस धर्मीपदेश को सुन, निरय से भयभीत हो, प्राणातिपात (जीव-हिसा) से हटे। बोधिसत्व, उपदेश दे, मनुष्यों को शील (सदाचार) में प्रतिष्ठित कर, (ग्रपने) कर्मानुसार, (परलोक) गये। जन (-समूह) ने भी बोधिसत्त्व के उपदेशानुसार ग्राचरण कर, दान देना ग्रादि पुण्य-कर्म कर, देव-नगर को भर दिया। शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, मेल मिला कर, जातक का साराश निकाल दिखाया "मै ही उस समय वृक्ष-देवता था।"

## १६. श्रायाचितभत्त जातक

'सचे मुञ्चे....'इस गाथा को, शास्ता ने जेतवन मे विहार करते हुए, देवतास्रों की याचना सम्बन्धी विलक्षमं (=सुक्ख सुक्खना) के बारे मे कही।

# क वर्तमान कथा

उस समय (व्यापारी) लोग, व्यापार के लिए जाते समय, प्राणियों को मार, देवताग्रो की विल चढा, 'हम (यदि) बिना विष्न-वाधा के (ग्रपनी) ग्रर्थ-सिद्धि करके लौटे, तो फिर ग्रापको विल चढायेगे' कह, सुक्ख सुक्ख (=ग्रायाचना) कर जाते थे। फिर विना विष्न-वाधा के ग्रर्थ (=मतलब) पूरा कर, लौट ग्राने पर, 'यह देव-कृपा से हुग्रा' सोच, बहुत से प्राणियों को मारकर, सुक्ख पूरी करने (=ग्रायाचना) से मुक्त होने के लिए, बिल-कर्म करते। उसे देख भिक्षुग्रों ने भगवान् से पूछा—भन्ते ! इस (बिल-कर्म) से कुछ मतलब सिद्ध होता है ? भगवान् ने ग्रतीत की कथा कही—

### ख अतीत कथा

पूर्व समय मे काशी-राष्ट्र के एक गामड़े मे, एक कुटुम्बी ने ग्राम-द्वार पर

खड़े न्यग्रोध-वृक्ष के देवता की सुक्ख सुक्ख (=बिल-कर्म की प्रतिज्ञा) कर, बिना विष्न-बाधा के (वापिस) लौट, बहुत से प्राणियों का बघ कर, सुक्ख पूरी करनी चाही। वह वृक्ष के नीचे गया। तब वृक्ष-देवता ने वृक्ष के टहने पर खड़े होकर यह गाथा कही—

सचे मुञ्चे पेच्च मुञ्चे मुख्यमानो हि बज्भिति, न हेवं घीरा मुच्चन्ति, मुत्ति बालस्स बन्धनं।

[यदि मुक्त होना है, तो ग्रागे (फिर फिर के जन्म) से मुक्त हो, तूं तो मुक्त होने का प्रयत्न करता हुग्रा, ग्रीर भी वँघता है। घीरा (पण्डित) इस प्रकार मुक्त नहीं होत। बाल (=मूर्ख मनुष्य) का, मुक्ति (का प्रयत्न), ग्रीर भी, उसके बन्धन (का कारण) होता है।

सर्वे मुञ्ते पेच्च मुञ्ते = भो पुरुष ! यदि तू मुक्त होने, यदि मुक्त होने की इच्छा होने, (तो) पेच्च मुञ्ते, तो जैसे परलोक से मुक्त हो सके, वैसे (मुक्त होने) । मुच्चमानो हि बज्कति, लेकिन जैसे तू प्राण-घात कर मुक्त होना चाहता है, वैसे तो मुक्त होने का प्रयत्न करनेवाला पाप-कर्म से बँघता है । न होनं धीरा मुच्चिन्ति, जो पिण्डित पुरुप है वह इस प्रकार जन्म-मरण से मुक्त नहीं होते । क्यों ? एव रूपा हि मुक्ति बालस्स बन्धनं इस प्रकार प्राणाति-पात करके प्राप्त की गई "मुक्ति" मूर्ख का बन्धन ही होती है—इस धर्म का उपदेश किया ।

उस समय से धारम्भ करके मनुष्यों ने इस प्रकार के जीव-हिंसा-कर्म से हट धर्मानुसार ध्राचरण कर, देव-नगर की पूर्ति की । शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, मेल मिला, जातक का साराश निकाल दिखाया। "उस समय, में ही बृक्ष-देवता था।"

#### २०. नलपाग जातक

"विस्वा पदमनुत्तिण्णं...." यह गाथा, शास्ता ने कोशल (जनपद) में चारिका करते हुए, नलक-पान ग्राम पहुँच, नलक-पान पुष्करिणी पर केतक वन में विहार करते हुए नलदण्ड (मुरकण्डों) के बारे मे कही।

## क. वर्तमान कथा

उस समय, भिक्षुग्रों ने नलक-पाण पुष्करिणी में नहा कर, सूई-घर (=सूई रखने की नालियाँ) बनाने के लिए, श्रामणेरों से सरकण्डे मँगवा, उन के ग्रार पार छेद देख, शास्ता के पास ग्राकर पूछा—भन्ते ! हम ने सूई-घर बनाने के लिए सरकण्डे मँगवाए है, वह नीचे से ऊपर तक छिदे हुए हैं। इसका कया कारण है? शास्ता ने "भिक्षुग्रो! यह मेरे पुराने ग्रधिष्ठान (=निश्चय) (का फल) है" कह भ्रतीत की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

"पूर्व समय मे वह वन-षण्ड (एक) ग्ररण्य ही था। वहाँ की पुष्किरिणी में रहनेवाला एक जल-राक्षस भी (पुष्किरिणी में) उतरने वालों को खा जाता था। उस समय बोधिसत्व, रोहित मृग के बच्चे जितने बड़े, किप-राज हो, ग्रस्सी हजार बानरों से घिरे, किप-सेना के नायक हो ग्ररण्य में रहते थे। उसने वानर-गण को उपदेश दिया—"तात! इस ग्ररण्य में विष-वृक्ष है, ग्रमनुष्य-पिरगृहीत पुष्किरिणियाँ हैं; इसलिए तुम किसी ऐसे फल-फूल को, जिसे पहले न खाया हो खान के समय, किसी जल को, जिसे पहले न पिया हो पीने के समय मुक्ते पूछ लेना। वे "ग्रच्छा" (कह) स्वीकार कर, एक दिन ऐसे स्थान पर गये, जहाँ पहले कभी न गये थे। वहाँ दिन में

बहुत देर तक पानी ढूँढते हुए, एक पुष्करिणी को देख, बिना पानी पिये, वहाँ बैठे, बोधिसत्व के ग्राने की प्रतीक्षा करने लगे। बोधिसत्व ने ग्राकर पूछा! "तात! क्यों पानी नही पीते?" "ग्रापके श्राने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।" "तात! ग्रच्छा किया" (कह) बोधिसत्व ने पुष्करिणी के चारों श्रोर घूमकर, पद-चिन्हों को देखते हुए, (केवल) उतरने के ही चिन्हों को देखा। वापिस चढ़ने (के चिन्हों) को नही।

'यह पुष्करिणी, निश्चय-पूर्वक ग्रमनुष्य-परिगृहीत है' जान, उसने कहा—
"तात ! तुमने ग्रच्छा किया, जो पानी नही पिया । यह पुष्करिणी भ्रमनुष्यपरिगृहीत (ही) है।" जल-राक्षस ने भी यह जान, कि वह (पानी पीने के लिए)
नहीं उतर रहे हैं, नीले पेट, सफेद मुँह, और लाल-हाथ-पैर वाला वीभत्स रूप
धारण कर, पानी को चीरकर, (बाहर) निकल कहा—"तुम किस लिए
बैठे हो ? उतर कर, पानी पीग्रो ?"

बोधिसत्व ने पूछा—"तू यहाँ पैदा-हुम्रा जल-राक्षस है ?" "हाँ ! मैं हैं।"

"तू ! यहाँ उतरने वालो को हडप लेता है ?"

"हाँ ! मैं यहाँ उतरने वालों को लेता हूँ । ग्रौर तो ग्रौर, में पक्षियों तक को नहीं छोड़ता । तुम, सब को भी खाऊँगा ।"

"हम तुभे, ग्रपने को खाने नही देगे।"

"भ्रौर पानी पीओगे?"

"हाँ ! पानी पीयेगे, ग्रौर तेरे वशी-भूत न होगे।"

तो, कैसे पानी पीम्रोगे ?।"

"क्या तू समभता है कि (पुष्करिणी में) उत्तर कर पीयेंगे ? हम ग्रस्सी हजार के ग्रस्सी हजार (पुष्करिणी में) बिना उत्तरे, एक एक सरकण्डा ले, कंबल की नाली से पानी पीने की तरह, तेरी पुष्करिणी का पानी पीयेगे ! इस प्रकार, तू हमे न खा सकेगा"—इस ग्रथं को जान, शास्ता ने, ग्रभिसम्बुद्ध होने की ग्रवस्था में, इस गाथा के पहले दोनों चरण कहे—

विस्वा पदमनुत्तिणां विस्वानोतरितं पवं, नळेन वारि पिविस्साम नेव में त्वं विष्टससि । [ (पैरों के) नीचे जाने के चिन्ह को देख (ग्रौर) ऊपर धाने के चिन्ह को न देख, हम सरकण्डे से जल पीयेंगे ग्रौर तू हमें नहीं मारेगा।

भिक्षुत्रो ! उस किप-राज ने उस पुष्किरिणी पर चढ़ने का एक भी पद-चिन्ह नहीं देखा । उतरने के पद-चिन्ह को उतरा ही देखा । इस प्रकार चढ़ने के पद-चिन्ह को न देख, श्रौर उतरने के पद-चिन्ह को देख 'यह पुष्किरिणी निश्चित-रूप से श्रमनुष्य-परिगृहीता हैं' जान अपने साथ बात-चीत करनेवाली परिपद् को कहा—नळेन वारि पिविस्साम, जिसका मतलब है कि हम तेरी पुष्किरिणी से सरकण्डे से पानी पीयेगे । श्रौर फिर बोधिसत्त्व ने ही कहा—नेव मं त्वं विधस्ति —इस प्रकार नल से पानी पीते हुए सपरिषद् मुक्ते तू नहीं मारेगा ।

ऐसा कह बोधिसत्व ने एक सरकण्डा मेंगवा, पारिमताग्रों का ध्यान करा, सत्य-किरिया कर, मुख से फूँका। सरकण्डा ग्रन्दर कुछ गाँठ भी बाकी न रख एक सिरे से दूसरे सिरे तक खोखला हो गया। इस प्रकार दूसरे दूसरे सरकण्डे भी मेंगवा कर फूँक कर दिये। लेकिन इस प्रकार तो खतम नही हो सकते थे। इसलिए यहाँ ऐसे नही समभना चाहिए। बोधिसत्व ने ग्रिधिष्ठान किया कि इस पुष्करिणी के चारों ग्रोर उगे हुए सब सरकण्डे एक-छिद्र वाले हो जायें। बोधिसत्वों का हितचिन्तन महान् होने के कारण उनके ग्रिधिष्ठान पूरे होते हैं। तब से उस पुष्करिणी के गिर्द जितने भी सरकण्डे उगे वे सभी एक-छिद्र वाले हुए।

इस कल्प में कल्प-भर तक रहने वाली चार ऋढियाँ हैं। कौन सी चार ? (१) चाँद कल्प भर खरगोश के चिन्ह वाला रहेगा। (२) बहुक जातक में आग बुभने की जगह इस सारे कल्प भर आग नहीं जलेगी। (३) घटिकार के रहने की जगह इस सारे कल्प भर पानी नहीं बरसेगा । (४) इस पुष्किरणी के गिर्द उगने वाले सरकण्डे, इस सारे कल्प-भर एक-छिद्र वाले ही उगेंगे। यह चार कल्प-भर तक रहने वाली ऋढियाँ हैं। बोधिसत्व ऐसा अधिष्ठान करके

<sup>&#</sup>x27;बट्टक जातक (३५) व्यटिकार सुत्त (मज्भिम निकाय)

एक सरकण्डे लेकर बैठे। वे ग्रस्सी हजार वानर भी एक एक सरकण्डा लेकर पुष्किरिणी को घेर कर बैठे। बोधिसत्व के सरकण्डे से खैंच कर पानी पीने के समय उन्होंने भी किनारे पर बैठे ही बैठे पिया। इस प्रकार उनके पानी पीने पर जल-राक्षस कुछ भी न पाकर श्रसन्तुष्ट हो ग्रपने निवास-स्थान को गया। बोधिसत्व भी ग्रपने ग्रनुचरों सहित जंगल में प्रविष्ट हुए।

शास्ता ने 'भिक्षुग्रो ! इन सरकण्डो का एक-छिद्र वाले होना मेरे ही पुराने ग्रिथिष्ठान का फल है', कह धर्म-देशना ला, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया।

उस समय जल-राक्षस देवदत्त था । श्रस्सी हजार बानर बुद्ध-परिषट् । हाँ, उपाय-कुशल कपिराज में ही था ।

# पहला परिच्छेद

# ३. कुरुंग वर्ग

# २१. कुरुंगमिग जातक

"जातमेतं कुरुङ्गस्सा...." यह गाथा शास्ता ने, वेळुवन में विहार करते समय, वेवदत्त के बारे मे कही।

## क. वर्तमान कथा

एक समय धर्मसभा में बैठे भिक्षु, देवदत्त की निन्दा करते हुए कह रहे थे; "श्रावुसो । देवदत्त ने तथागत के मारने के लिए धनुर्धर नियुक्त किये, शिला फेकी, धनपालक (हाथी) को छोड़ा,—इस प्रकार सब तरह से तथागत के वध का प्रयत्न करता है।" बुद्ध ने आकर, बिछे आसन पर बैठ, भिक्षुओं से पूछा—"भिक्षुओं! इस समय क्या बात-चीत हो रही हैं?" "भन्ते! देवदत्त, श्रापके वध के लिए प्रयत्न करता है, सो हम बैठे उसकी निन्दा कर रहे हैं।" शास्ता ने "भिक्षुओं! देवदत्त केवल अब ही मेरे वध का प्रयत्न नही कर रहा है, पहले भी किया है, लेकिन (वह) समर्थ नहीं हुआ़" कह अतीत की कथा कही—

#### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मवस्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्व, कुरुङ्गमृग (की जून में उत्पन्न) हो, एक अरण्य में फल खाकर रहते थे। एक बार, वह फलदार सेपिण्ण वृक्ष के सेपिण्ण फल खाते थे। एक ग्रामीण, अटारी पर से शिकार खेलनेवाला शिकारी, फल-दार वृक्षों के नीचे मृगों के पद-चिन्ह देख, उन वृक्षों के ऊपर अटारी बाँघ, उसपर से फल खाने के लिए

भाये मृगों को शक्ति (श्रायुष) से बींघ, उनका मास बेचकर गुज़ारा करता था। उसने एक दिन, उस वृक्ष के नीचे जा बोधिसत्व के पद-चिन्ह को देखा। उस सेपण्णी-वृक्ष पर श्रटारी बाँघ, प्रात.काल ही (खाना) खा, शक्ति ले, बन में प्रवेश कर, उस वृक्ष पर चढ़ श्रटारी पर जा बैठा। बोधिसत्व भी प्रात:-काल ही श्रपने निवास-स्थान से निकल सेपण्णि फलो को खाने की इच्छा से उस वृक्ष के नीचे एक दम न जा, 'कभी कभी श्रटारी बाँघ शिकार खेलने वाले शिकारी, वृक्षो पर श्रटारी बाँघते हैं (सोच) कही इस तरह की कुछ गड़वड़ (= उपद्रव) तो नहीं हैं (सोचते हुए) बाहर ही खड़े रहे। शिकारी ने बोधिसत्व को न श्राता जान, श्रटारी पर बैठे ही बैठे, सेपण्णी-फलों को बोधिसत्व के श्रागे फेका। बोधिसत्त्व ने 'यह फल श्रा श्रा कर मेरे सामने गिरते हैं। शायद उपर शिकारी हैं (सोच) बार वार उपर देखते हुए, शिकारी को देख, न देखे की ही तरह हो, कहा—'हे वृक्ष! पहले तू लटका कर गिराते हुए की तरह, फलों को सीधे ही गिराता था। लेकन, श्राज तूने श्रपना वृक्ष-स्वभाव छोड़ दिया। सो, जब तूने वृक्ष-स्वभाव छोड़ दिया, तो मैं भी (तुफे छोड) दूसरे वृक्ष के नीचे जा श्रपना श्राहार खोर्जुगा।" यह कहकर, यह गाथा कही—-

#### ब्रातमेतं कुरुङ्गस्स यं त्वं सेपण्णि ! सेय्यसि, अञ्जा सेपण्णिं गच्छामि न मे ते रुच्चते फलं।

[हे सेपिण ! यह जो तू (मेरे आगे) विशेष रूप से (फल) फेंक रहा है, उससे कुरुङ्ग (मृग) को मालूम हो गया है। इसलिए में अब दूसरे सेपिण-वृक्ष के नीचे जाऊँगा। मुभ्ने तेरे फल अच्छे नही लगते]

आतं का अर्थ है प्रकट हो गया। एतं =यह। कुरुङ्गस्स =कुरङ्ग मृग को। यं त्वं सेपिण्ण! सेय्यसि का अर्थ है कि हे सेपिण्ण-वृक्ष! यह जो तू (मेरे) आगे आगे फलों को विखेर कर, श्रेष्ठता =विशेषता धारण कर रहा है, फल-बिखेरने वाला हो रहा है, वह सब कुरङ्ग मृग को मालूम हो गया है। न मे ते रुच्चते फलं = "इस प्रकार फल देते हुए के, तेरे फल मुभे अच्छे नहीं लगते। तू ठहर! मे दूसरी जगह जाता हूँ" कह चला गया।

शिकारी ने अटारी पर बैठे ही बैठे शक्ति फेंक कर कहा—"जा। तू इस बार बच गया।" बोधिसत्व ने रुक कर, खड़े हो कहा—"मैं तो ग्रब जैसे तैसे बच गया, लेकिन तू शाठ महा नरकों से, सोलह उस्सदनरकों से, पाँच प्रकार के बन्धन ग्रादि दण्डों से, नहीं बचेगा।" इतना कह भाग कर, जिधर इच्छा थी. उधर चला गया। शिकारी भी उतर कर, यथारुचि चला गया।

बुद्ध ने, "भिक्षुग्रो! देवदत्त केवल ग्रव ही मेरे बध का प्रयत्न नहीं कर रहा है, पहले भी किया है, लेकिन (वह) सफल नही हुग्रा" कह इस धर्मोप-देश को लाकर, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय ग्रटारी पर से शिकार खेलने वाला शिकारी (ग्रव का) देवदत्त था। (ग्रीर) कुरुङ्गमृग तो मै था ही।

#### २२. कुक्कुर जातक

"ये कुक्कुरा..." इस गाथा को शास्ता ने, जेतवन में विहार करते समय, आति (-सम्बन्धियो) के बारे मे कहा।

## क. वर्तमान कथा

वह (कथा) तो बारहवे परिच्छेद के भद्रसाल-जातक में भ्रायेगी। यहाँ तो (वर्तमान-)कथा की स्थापना के बाद की भ्रतीत की कथा कही गई है—

<sup>&#</sup>x27;सञ्जीव, कालसूत्र, संघात, रौरव, महारौरव, तपन, प्रतापन तथा ग्रवीचि—यह ग्राठ महानरक हैं। इनके ग्रतिरिक्त ग्रौर भी नरक हैं, जिनमें से कुछ 'उस्सद-नरक' कहलाते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> भद्रसाल जातक (४६४)

#### ख. श्रतीत कथा

"पूर्व समय मे, (राजा) ब्रह्मवत्त के वाराणसी मे राज्य करने के समय, बोधिसत्व, किसी वैसे कर्म के फलस्वरूप कुत्तो में पैदा हो, सैकड़ो कुत्तों को साथ लिये, महा इमशान में रहते थे।

एक दिन राजा उजले-घोडो वाले, सब ग्रलङ्कारों से ग्रलंकृत रथ पर चढ, उद्यान मे जा, वहाँ दिन भर खेल, सर्व्यास्त होने पर, (वापिस) नगर मे प्रविष्ट हमा। रथ को, उन्होंने जैसे का तैसा कसा ही, राजाञ्जण मे खडा कर दिया। रात को वर्षा होने से, वह भीग गया। महल के ऊपर रहने वाले पारिवारिक कूले उतर कर, रथ के चर्म और चमडे की रस्सी खा गये। ग्रगले दिन राजा को खबर दी गई कि "देव ! कूत्तो ने मोरी मे से घुसकर, रथ के चर्म और चमड़े की रस्सी बा डाली है।" राजा ने कुत्तो पर कोधित हो ग्राज्ञा दी कि "जहाँ-जहाँ कृते दिखाई दे उन्हें मार डालो।" उस समय से कृतो पर बडी विपत्ति श्राई। वे जहाँ जहाँ दिखाई दे, वहाँ वहाँ मारे जाते हुए, भाग कर इमशान मे बोधिसत्व के पास पहुँचे। बोधिसत्व ने पछा-- "तुम बहुत सारे इकटुठे होकर स्राये हो, क्या कारण है ?" उन्होने उत्तर दिया- "अन्त पुर मे कुत्तो के रथ के चर्म ग्रीर चमडे की रस्सी खा लेने से कृद्ध हो राजा ने (सभी) कुत्तों के मारने की श्राज्ञा दी है। बहुत कुत्तो का नाश हो रहा है। महा-भय उत्पन्न हुन्ना है।" बोधि(-सत्त्व) ने सोचा-- 'पहरे के स्थान में, बाहर के कृत्तो को तो (ऐसा करने का) मौका नहीं। राज-महल के अन्दर रहने वाले पारिवारिक कूत्तों की ही यह करनी होगी। लेकिन ग्रब चोरो को तो कुछ (दण्ड) नही। ग्रचोर मर रहे हैं। क्यो न मैं राजा को (ग्रसली) चोर दिखाकर, (ग्रपने) जाति-संघ को जीवन-दान दिलवाऊँ ?" उसने कृत्तो को सान्त्वना दे, "तुम मत डरो। में 'भ्रभय-दान' ले आऊँगा। जब तक में राजा से मिल (आऊँ), तब तक तुम यही रही।" (कह) पारमिताग्रों का विचार कर, मैत्री-भावना को भ्रागे कर. श्रिधिष्ठान किया-कि मेरे ऊपर रोड़ा, मुद्गर वा अन्य कोई चीज कोई न फेके। (ग्रीर यह ग्रिधिष्ठान कर) उसने, ग्रकेले ही नगर के ग्रन्दर प्रवेश किया। सो, उसे देखकर, किसी एक जने ने भी, उसपर कोध नहीं किया। राजा कृत्तो के बंध की ग्राज्ञा देकर, ग्रपने न्यायासन पर बैठा था। बोधिसत्व,

वहीं पहुँच, उछल कर, राजा के भ्रासन के नीचे चले गये। राज-पुरुष उसको निकालने को तैयार हुए। लेकिन, राजा ने रोक दिया। बोधिसत्व ने थोड़ी देर साँस ले, राज्यासन के नीचे से निकल, राजा को प्रणाम कर पूछा— "क्या भ्राप कुत्तों को मरवाते हैं?" "हाँ! मैं (मरवाता हूँ)।" "राजन! उनका क्या श्रपराध है?" "उन्होंने मेरे रथ के ऊपर का चमड़ा ग्रौर चमड़े की रस्सी खा ली।" "मालूम है, किन कुत्तों ने खाई है?" "नही जानता।"

"देव ! 'इन्होंने चर्म खाया है', इसे ठीक से न जान, जहाँ जहाँ (कुत्ते) दिखाई दें, उन सभी को मरवाना उचित नही।"

"क्योकि, रथचर्म को कुत्तो ने खाया था, इसलिए मैने धाजा दे दी कि जहाँ जहाँ (कुत्ते) दिखाई दें, उन सभी को मार डालो।"

"तो, क्या मनुष्य, सभी कुत्तो को मारते हैं? या ऐसे भी कुत्ते है, जो नहीं मारे जाते?"

"हैं, हमारे घर के कुत्ते नहीं मारे जाते।"

"महाराज! ग्राभी तो ग्रापने कहा, "क्योंकि, रथचर्म को कुत्तों ने खाया, इसलिए मैंने ग्राज्ञा दे दी कि जहाँ जहाँ (कुत्ते) दिखाई दें, उन सबो को मारों", ग्रीर ग्राभी ग्राप कहते हैं कि "हमारे घर के कुत्ते मारे नही जाते।" ऐसा होने पर, क्या ग्राप पक्षपाती हो, ग्राप्ति' को नही प्राप्त हो रहे ? ग्राप्ति को प्राप्त होना ग्राप्त हो । यह राज-धर्म नही । राजा को बात की तह मे जाने के विषय में तुला की सदृश निष्पक्ष होना चाहिए। सो, घर के कुत्ते तो मारे नही जाते, दुर्वल कुत्ते ही मारे जाते हैं। यदि ऐसा है, तो यह सब कुत्तों का घात करना नहीं है, केवल दुर्वल कुत्तों का घात करना है।" यह कह, बोधसत्व ने मधुरस्वर से, "महाराज! यह जो ग्राप कर रहे हैं सो (राज-)धर्म नहीं" कहते हुए, यह गाथा कही—

ये कुक्कुरा राजकुलम्हि बद्धा, कोलेय्यका वण्ण बलूपपन्ना,

<sup>&#</sup>x27; छन्द, दोष, भय तथा मूढ़ता के वशीभूत हो ग्रकर्तव्य करना (ग्रॅंगुत्तर निकाय, चतुक्कनिपात तथा दीघनिकाय, सिगालोवाद सुत्त)।

#### ते मे न वज्का मयमस्म वज्का, नायं सघच्चा दुब्बलघातिकायं॥

[जो वर्ण भ्रौर बल से युक्त, राज-कुल में पले, राज्य-कुल के कुत्ते हैं, सो तो मारे नही जाते, (केवल) हम ही मारे जाते हैं। यह (सब) कुत्तों का मारना नहीं है। (केवल) दुर्बल कुत्तों का मारना है]

येकुक्तुरा = जो कृत्ते । जैसे घारोष्ण पेशाव भी गन्दा मूत्र (कहलाता है); उसी दिन पैदा हुआ श्रुगाल भी पुराना ( = जर) श्रुगाल (कहलाता है); कोमल गडुच ( = गलोचि) बेल भी गन्दी-लता (कहलाती है); स्वर्ण-वर्ण काय भी 'गन्दा-शरीर' (कहलाता है); इसी प्रकार सौ वर्ष का कुत्ता भी कुक्तुर कहलाता है। इसलिए, बूढो, बडे बड़े शरीर वालों को भी 'कुक्तुर' ही कहा गया है। वद्धा = विध्ता ( = पले)। कोलेयका = राजकुल में पैदा हुए, पले। वण्णवलूपपन्ना' — शरीर-वर्ण और काय-वल से युक्त। ते भे न वज्का सो यह स्वामियों वाले, आरक्षा वाले (कुत्ते) वध्य नहीं है। मयमस्म वज्का हम, जिनका कोई स्वामी नहीं, कोई हिफाजत करने वाला नहीं; हम ही बध्य है। नायं सयच्चा सो ऐसा होने पर, तो यह सब (कुत्तों) का मारना नहीं है, "दुब्बल घातिकायं" दुवेलों का घात करने से यह (केवल) दुवेलों को मारना है। राजाओं को चोरो का निग्रह करना चाहिए, अचोरों का नहीं। लेकिन यहाँ चोरो को तो कुछ नहीं, अचोर मारे जाते हैं। श्रोह! इस लोक मे अनौचित्य होता है। श्रोह! ग्राह श्री श्रोह श्री श्री है। श्रोह श्री होता है।

राजा ने बोधिसत्त्व के वचन को सुनकर, पूछा—"पण्डित ! क्या तुभे मालूम है कि श्रमुक (कुत्तो) ने रथ-चर्म खाया है?"

<sup>&</sup>quot;हाँ ! जानता हूँ।"

<sup>&</sup>quot;िकन्होंने खाया है?"

<sup>&</sup>quot;तुम्हारे घर (ही) में रहने वाले कुत्तों ने ।"

<sup>&</sup>quot;यह कैसे मालूम हो, कि उन्होंने खाया है ?"

<sup>&</sup>quot;उनका खाना में साबित करूँगा ( =दिखाऊँगा) ।"

"पण्डित! दिखा।"

"ग्रपने घर के कुत्तों को मँगवा, थोड़ा मट्टा ग्रौर दूब के तिनके मँगवा लें।"
राजा ने वैसा किया। महासत्व ने कहा—इस मट्ठे में, इन तिनकों को मथकर, इन कुत्तों को पिलवा दें। राजा ने वैसे करा, मट्टा पिलवा दिया। जिस ने
पिया, उस उस कुत्ते ने चमड़े सिहत उल्टी कर दी। राजा ने इसे सर्वज्ञ, बुद्ध
के समभाने के समान जान, श्रित प्रसन्न हो, श्वेत छत्र से बोधिसत्व की पूजा
की। बोधिसत्व ने, "धम्मं चर महाराज! मातापितुसु खत्तिय (=महाराज!
हे क्षत्रिय! माता पिता के प्रति धमं का व्यवहार करें) "ग्रादि, तेसकुण जातक'
में ग्राई हुई दस धर्माचरण सम्बन्धी गाथाग्रों से राजा को धर्मोपदेश कर,
"महाराज! ग्रब से ग्राप ग्रप्रमादी (हो) रहें" (कह), राजा को पाँचशीलों
मे प्रतिष्ठापित कर, श्वेत-छत्र राजा को ही लौटा दिया।

राजा महासत्व (=बोधिसत्व) की धर्म-कथा सुन, सभी प्राणियों को 'ग्रभय-दान' दे, बोधिसत्व-प्रमुख सब कुत्तों के लिए ग्रपने भोजन जैसे ही भोजन के नित्य मिलने का प्रबन्ध कर, बोधिसत्व के उपदेशानुसार ग्राचरण कर, श्रायु रहते दान ग्रादि पुण्य-कर्म कर, मरने पर देवलोक में उत्पन्न हुन्ना। कुक्कुरोवाद (=कुत्ते के उपदेश) का दस हजार वर्ष (तक प्रभाव) रहा। बोधिसत्व भी, जितनी ग्रायु थी, उतना जीवित रहकर, कर्मानुसार (परलोक) गये।

बुद्ध ने, 'भिक्षुग्रो ! तथागत केवल ग्रव ही ग्रपने आति-सम्बन्धियों का उपकार नहीं करते; पहले भी किया ही हैं' कह, इस धर्म-देशना को ला मेल मिला, जातक का साराश निकाल दिखाया। उस समय का राजा (ग्रब का) ग्रानन्द था। शेष सब बुद्ध-परिषद् थी। लेकिन कुक्कुर में ही था।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> तेसकुण जातक (५२१)

ि १.३.२३

## २३. भोजाजानीय जातक

"ग्र**पि पस्सेन सेमानो...**." यह गाथा, शास्ता ने **जेतवन** में विहार करते समय, एक प्रयत्न-हीन भिक्षु के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

उस समय शास्ता ने उस भिक्षु को श्रामन्त्रण कर, 'भिक्षु ! पूर्व समय में पिण्डत लोग सामर्थ्य से बाहर के (कार्य) में भी प्रयत्नवान होते थे। चोट खाकर भी, प्रयत्न न छोड़ते थें कह, ग्रतीत की कथा कही—

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व, भोजाजानीय नाम के सैन्धव-कुल (सिन्धु पार के घाड़ों के कुल) में उत्पन्न हो, बाराणसी नरेश के, सब अलंकारों से अलंकृत माङ्गलीक अध्व हुए। वह लाख के मूल्य की सोने की थाली ही में नाना प्रकार के श्रेष्ठ रसों से युक्त तीन वर्ष के पुराने चावल का (बना) भोजन खाते थे। चार प्रकार की सुगन्धि से लिपी भूमि पर खड़े होते थे। वह (खड़े होने का) स्थान, लाल कम्बल की कनात से घरा था। उसके ऊपर, सोने के तारे लगा हुआ कपड़े का चन्दवा (तना) था। चारों ओर सुगन्धित पुष्प-मालायें (लटकती) थी श्री असदा सुगन्धित तेल का प्रदीप (जलता) रहता था। ऐसा कोई राजा नहीं है, जो बाराणसी के राज्य की इच्छा न करता हो। एक बार सात राजाओं ने बाराणसी को घेर कर बाराणसी के राजा के पास सन्देश भेजा 'या तो हमें राज्य दे दो, अथवा युद्ध करो।" राजा ने अमात्यों को एकत्रित कर, वह समाचार कह, पूछा—"कि तात! अब कया करें?" "(अमात्यों ने उत्तर

भोजाजानीय ] २३३

दिया) "देव ! पहले तुम्हे युद्ध के लिए नही जाना चाहिए । पहले अमुक नाम के अस्वारोह को भेज कर युद्ध कराना चाहिए । उसके असमर्थ रहने पर, (हम) फिर सोचेगे (=जानेगे) ।" राजा ने उस (अस्वारोह) को बुलवा कर पूछा, "तात ! क्या सात राजाओ के साथ युद्ध कर सकोगे ?" "देव ! यदि मुक्ते भोजाजानीय सिन्धव मिले, तो सात राजा तो क्या, मैं सकल जम्बूद्दीप के राजाओं से युद्ध कर सकूँगा ।" "तात ! भोजाजानीय सिन्धव हो, अथवा कोई और हो, जो अच्छा लगे, उसे लेकर युद्ध करो।"

उसने, 'देव ! श्रच्छा' कह, राजा को प्रणाम किया । फिर प्रासाद से उतर, सिघुदेशीय भोजाजानीय (घोड़े) को मँगवा, उस पर कवच बाँघ, ग्रपने भी सब शस्त्र धारण कर, खडग बाँध, सिधु देशी (=धोडे) की पीठ पर सवार हुन्ना। फिर नगर से निकल, बिजली की तरह घमते हुए, पहले सेना के घेरे की तोड, एक राजा को जीवित ही पकड लिया। फिर नगर को बिना लौटे, (उस राजा को) अपनी सेना को सौप; फिर जाकर, दूसरे सेना के घेरे को तोड, दूसरे (राजा) को पकड़ लिया। इस प्रकार उसने पाँच राजाग्रों को जीवित ही पकड लिया । छठे सेना के घेरे को तोड कर छठे राजा को पकडने के समय भोजाजानीय को चोट ग्रा गई। लह बह रहा था। कड़ी वेदना हो रही थी। ग्रहवारोह भोजाजानीय को 'चोट लगी' जान, उसे राज-द्वार पर लेटा, साज ढीला कर, दूसरे घोडे को कसने को तैयार हुआ। बोधिसत्त्व ने म्रत्यन्त सूख के ढंग से लेटे ही लेटे ग्रॉखें खोल, ग्रश्वारोह को देख, सोचा---"यह (ग्रश्वा-रोह) दूसरे घोड़े को कस रहा है। यह घोड़ा, सातवें सेना के घेरे को तोड़, सातवे राजा को न पकड़ सकेगा। मेरा किया कराया (काम) नष्ट हो जायगा। यह अतुलनीय अश्वारोह भी नाश को प्राप्त होगा । राजा भी पराये हाथ चला जायगा। मुक्ते छोड़, कोई भी दूसरा घोड़ा, सातवे सेना के घेरे को तोड़, सातवें राजा को नहीं पकड सकता।" (यह सोच) उसने लेटे ही लेटे भ्रश्वारोह को बुलवा, "मित्र श्रश्वारोह ! मुभे छोड़, सातवें सेना के घेरे को तोड़, सातवें राजा को पकड ला सकने वाला, अन्य कोई घोड़ा नही है। मैं अपने किये कराये काम को नष्ट न होने दुंगा। मुभे ही उठा कर, कस। "कह यह गाथा कही--

श्चिप पस्सेन सेमानो सल्लेहि सल्लली कतो , सेय्योव वळवा भोज्जो युञ्ज मञ्जेव सारिथ ॥

1 8.3.23

[शल्य से जखमी हो गये होने के कारण, एक करवट सोया हुआ भी भोजाजानीय-अश्व ही (किसी दूसरे) घोड़े से श्रेष्ठ है। इसलिए हे सारथी! तू मुभे ही, कस।]

श्राप पस्सेन सेमानो =एक पासे पर सोने वाला होता हुग्रा भी । सल्लेहि सल्लली कतो, शल्य से बिघा रहने पर भी । सेय्योव वळवा भोज्जो, वळवा कहते हैं सिन्धव-कुल में अनुत्पन्न साधारण श्रश्य को । भोज्ज = भोजाजानीय सिन्धव । इस साधारण घोड़े की अपेक्षा, शल्य से बिघा हुग्रा भी भोजाजानीय श्रिधक श्रेष्ठ हैं =श्रच्छा है = उत्तम है । युञ्ज मञ्जेव सारिथ, क्योंकि जब ऐसा होने पर भी, मैं ही श्रिधक श्रेष्ठ हूँ, तो हे सारिथी ! तू मुक्ते ही जोड़, मुक्ते ही कस।''

सवार ने बोधिसत्त्व को उठा, जलमों को बाँधा; ग्रीर ग्रच्छे प्रकार कस कर, उसकी पीठ पर जा बैठा। सातवें सेना के घेरे को तोड, सातवे राजा को जीवित ही पकड़, लाकर राज-सेना को सौपा। बोधिसत्त्व को भी राज-द्वार पर लाया गया। राजा, उसके दर्शन करने के लिए बाहर निकला। महा-सत्व ने राजा को कहा—"महाराज! (इन) सात राजाग्रो को मगरे मत। शपथ करवा कर, छोड़ दे। मुभे ग्रीर ग्रश्वारोह को जो यश देना है, वह सब ग्रश्वारोह को ही दे। सात राजाग्रो को पकड़ ला देने वाला योधा नष्ट करने के योग्य नही है। ग्राप भी दान दे। शील (—सदाचार) की रक्षा करें। धर्म से ग्रीर पक्षपात रहित होकर राज्य करे।" इस प्रकार बोधिसत्त्व के राजा को उपदेश कर चुकने पर, बोधिसत्त्व का साज खोल दिया गया। वह, साज के खुलते ही खुलते चल बसा। राजा ने उसका शरीर-कृत्य करवा, ग्रश्वारोह को महान् यश दे, सात राजाग्रो से फिर दुबारा द्रोह न करने की शपथ करवा, जन्हें उन उनके स्थान पर भेज दिया। तदनन्तर, राजा, धर्म से तथा पक्षपात-रहित राज्य करते हुए, ग्रायु समाप्त होने पर, कर्मानुसार, (परलोक को) गया।

प्रयत्न को ढीला नहीं छोड़ा। तू, इस प्रकार के नैर्याणिक ( = मोक्षदायक) शासन में प्रव्रजित होकर भी, क्यो प्रयत्न ढीला करता है?" कह चार (ग्रार्य-) सत्यों को प्रकाशित किया। सत्यों का प्रकाशन समाप्त होने पर, प्रयत्न-हीन भिक्षु, ग्राईत्व-फल में प्रतिष्ठित हो गया। शास्ता ने इस धर्म-देशना को कह, मेल मिला कर, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय का राजा (ग्रब का) ग्रानन्द था। ग्रश्वारोह सारिपुत्र, (ग्रीर) भोजाजानीय सिन्धव (-घोड़ा) तो में ही था।

#### २४. श्राजञ्ज जातक

"यदा यदा..." यह भी गाथा, बुद्ध ने जेतवन मे विहार करते समय (एक) शिथिल-प्रयत्न भिक्षु के ही बारे मे कही ।

## क. वर्तमान कथा

शास्ता ने उस भिक्षु को ग्रामन्त्रित कर—"भिक्षु ! पूर्व समय में पण्डितों ने सामर्थ्य से बाहर (बात) के लिए भी, जल्म ला कर भी, प्रयत्न किया है" कह, पूर्व की कथा कही—

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे बाराणसी मे (राजा) बहादत्त के राज्य करते समय, पूर्वोक्त श्रनुसार ही, सात राजाओं ने नगर को घेर लिया। एक रथ-सवार योद्धा ने, दो सहोदर-सैन्धव-घोड़ों को रथ में जोत, नगर से निकल, छः सेना के घेरों को तोड़, छः राजाओं को पकड़ा। उस समय (दो श्रव्वों में से) ज्येष्ठ ग्रद्व पर प्रहार पड़ा। सारथी रथ को जोड़, हाँकता हुआ राज-द्वार पर श्राया श्रीर

ज्येष्ठ-सहोदर को रथ से खोल, साज को ढीला कर, एक पासे पर लिटा, दूसरे घोड़े को कसने को तैयार हुग्रा। बोधिसत्त्व ने उसे देख, पूर्व प्रकार से ही सोच, सारथी को बुलवा, लेटे ही लेटे यह गाथा कही—

#### यदा यदा यत्य यदा यत्य यत्य यदा यदा स्राजञ्जो कुरुते वेगं हायन्ति तत्य बाळवां ।।

[जब जब जहाँ, जब, जहाँ जहाँ, जब जब, आजानीय (घोड़ा) प्रयत्न (चेबग) करता है, उस समय (च्वहाँ) साघारण घोड़े (खलुंक-अश्व) रह जाते हैं।]

यदा यदा का ग्रर्थ है कि पूर्वाण्ह समय ग्रादि जिस किसी समय पर । यत्य — जिस स्थान पर, मार्ग मे वा सग्राम मे । यदा — जिस क्षण में । यत्थ यत्थ — सात सेना के घेरे के नाम के बहुत से युद्ध-मण्डलो मे । यदा यदा — जिस जिस समय, प्रहार पड़े रहने के समय, वा न पड़े रहने के समय । ग्राजञ्जो कुरुते वेगं सारथी के चित्त का भुकाव ( — ग्राच्छी लगने वाली बात) जानने की सामर्थ्य रखने वाला ग्राजञ्जो — श्रेष्ठ ग्रश्व, शीद्यता करता है, प्रयत्न करता है, हिम्मत करता है । हायन्ति तत्थ बाळवा — उस वेग ( — प्रयत्न) के किये जाते समय, शेष साधारण घोड़े कहे जाने वाले खलुक ग्रश्व रह जाते हैं ( — हास को प्राप्त होते हैं) । इसलिए कहा कि इस रथ मे मुभे ही जोत ।

सारयी ने बोधिसत्व को उठा, (रथ मे) जोत, (उसे) हाँक, सातवें सेना के घेरे को तोड़, सातवें राजा को पकड़ ( = ले), रथ को हाँक, राज-द्वार पर सिन्धव-ग्रदव को खोला। बोधिसत्व एक ही पासे पर लेटे लेटे, पूर्व प्रकार ही राजा को उपदेश दे, मरण को प्राप्त हुए। राजा, उस का शारीरिक-कृत्य करवा, सारथी का सम्मान कर, धर्मानुसार राज्य कर, यथा-कर्म (परलोक) गया ।

बुद्ध ने इस घर्म-देशना को कह, चारों (ग्रार्य-सत्यों) को प्रकाशित कर, जातक का सारांश निकाल दिखाया। सत्यों के प्रकाशन की समाप्ति पर, वह भिक्षु ग्रह्तित्व मे प्रतिष्ठित हुग्रा। उस समय राजा (ग्रब के) ग्रानन्द स्थिवर थे। ग्रीर ग्रस्व थे सम्यक् सम्बद्ध।

## २५. तित्य जातक

"ग्रञ्जमञ्जिह तित्थेहि..." यह गाथा, बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय, धर्मसेनापित (ः सारिपुत्र) के शिष्य, एक सुनार-पुत्र भिक्षु के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

दूसरों के ग्राशय (=िचत्तावस्था) का ज्ञान केवल बुढ़ो को ही होता है, ग्रन्यों को नहीं। इसलिए सारिपुत्र ने, ग्रपने में दूसरों की चित्तावस्था जानने की सामर्थ्य न होने के कारण, ग्रपने साथी के चित्त की ग्रवस्था न जान कर, उसे ग्रयाभ कर्मस्थान वताया। उसको वह कर्मस्थान ग्रनुकूल नहीं पड़ा। क्यों? उसने पाँच सौ जन्म तक नियम से सुनार के ही घर में जन्म ग्रहण किया था। सो चिरकाल तक परिशुद्ध सोने को ही देखते रहने का ग्रभ्यास रहने से, ग्रशुभ (कर्मस्थान) उसको ग्रनुकूल नहीं पड़ा। उसने (ग्रभ्यास करते) चार महीने बिता दिये, (लेकिन) वह निमित्त मात्र भी पैदा नहीं कर सका। धर्मसेनापित, जब ग्रपने साथी को स्वयं ग्रहत्व न दे सके, तो उन्होंने सोचा कि 'यह निश्चय से बुद्ध-वैनेय हैं, ''में इसे तथागत के पास ले चलूँगा।'' यह सोच, प्रातःकाल ही वह उसे लेकर तथागत के पास गये।

शास्ता ने पूछा, "सारिपुत्र! क्यों, एक भिक्षु को लेकर आये हो?" "भन्ते! मैने इसे कर्मस्थान दिया। चार महीनो मे यह निमित्त-मात्र भी पैदा न कर सका। 'यह बुद्धवैनेय होगा' सोच, मै इसे आपके पास लेकर आया

<sup>&#</sup>x27; शरीर की गन्दिगयों का ख्याल कर, योगाभ्यास करना।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> शरीर के ३२ हिस्सों में से किसी का भी काल्पनिक म्राकार ।

हूँ।" "सारिपुत्र ! तूने ग्रपने शिष्य को कौन सा कर्मस्थान दिया था ?" "भगवान् ! ग्रज्ञभ-कर्मस्थान ।"

"सारिपुत्र ! तेरी (चित्त-)सन्तित में आशयानुशय-ज्ञान नहीं । जा, शाम को ग्राना ग्रीर ग्रपने शिष्य को साथ ले जाना।"

इस प्रकार स्थिवर को अनुज्ञा कर, शास्ता ने उस भिक्षु को सुन्दर निवास-स्थान और चीवर दिलवा, (फिर) उसे साथ ले, भिक्षाचार के लिए प्रवेश कर, प्रणीत भोजन ( = खाद्य-भोज्य) दिलवा, महाभिक्षुसंघ सहित विहार को लौट दिन का समय गन्धकुटी में बिताया। शाम को उस भिक्षु को साथ ले, विहार चारिका करते हुए, श्राम्रवन में, (दिब्ध शक्ति से) एक पुष्करिणी; उसमें पद्यों का एक गुच्छा; और उनमे भी एक बड़ा कमल-फूल निर्माण कर, उस भिक्षु को, "भिक्षु! तू इस फूल को देखते हुए बैठा रह" (कह) बिठा कर, स्वयं गन्धकुटी मे प्रविष्ट हुए।

वह भिक्ष, उस फूल को बार बार देखने लगा। भगवान् ने उस फूल को कुम्हला दिया। उसके देखते ही देखते, वह फूल कुम्हला कर कुरूप हो गया। उसके सिरे पर के पत्ते गिरते गिरते थोड़ी ही देर में सब के सब गिर गयं। उसके बाद रेणु गिरी। केवल डोडा शेष रह गया। उस भिक्षु को उसे देखते देखते ख्याल ग्राया—"यह पुष्प ग्रभी सुन्दर था, दर्शनीय था। ग्रभी, इसका रग बदल गया, पत्ते ग्रौर रेणु गिर पड़े। केवल डोडा रह गया। जब इस प्रकार का यह फूल कुम्हला गया, तो मेरे शरीर को क्या नहीं हो जायगा?" (यह सोचते सोचते) सभी संस्कारों की ग्रानित्यता का विचार कर, विदर्शना में स्थापित हुग्रा। शास्ता ने, 'उसका चित्त विदर्शनारूढ़ हो गया' जान, गन्ध-कुटी में बैठे ही बैठे, (ग्रपने) तेज को फैला, यह गाथा कही—

उच्छिन्द सिनेहमत्तनो कुमुदं सारदिकं व पाणिना , सन्तिमग्गमेव बूहय निब्बाणं सुगतेन देसितं॥ १

[हाथ से शरद ऋतु के कमल की तरह, अपने राग ( =स्नेह) की जड़ उखाड़ फेको। सुगत द्वारा उपदिष्ट निर्वाण रूपी शान्ति-मार्ग मे ही उन्नति करो।]

<sup>&#</sup>x27;धम्मपद, महावग्ग (२८४)

उस भिक्षु ने गाथा के भ्रन्त मे ग्रईत्व प्राप्त कर, 'मैं सब भवों ( संसार) मे मुक्त हो गया हूँ' सोच निम्नलिखित गाथाग्रों में उदान ( स्प्रीति-वाक्य) कहा—

> सो बुत्यवासो परिपुण्ण मानसो, खीणासवो अन्तिमदेहघारी, विमुद्ध सीलो सुसमाहितिन्द्रियो चन्दो यथा राहुमुखा पमुत्तो। समोततं मोहमहन्धकारं विनोदींय सब्बमलं ग्रसेसं, आलोकमुज्जोतकरो पभङ्करो सहस्सरंसी विय भानुमा नभे॥

[वह ग्रर्हत विसत-वास, पिरपूर्णमानस, क्षीणास्रव, ग्रन्तिमदेहधारी, विशुद्धशील, सयत ( —सुसमाहित-) इन्द्रिय, राहु के मुख से मुक्त हुए चन्द्रमा की तरह होता है।

मेरा विस्तृत महा मोहान्धकार नष्ट हो गया। मैने सारे के सारे मैल को हटा दिया, जैसे प्रभास्वर, आलोक को उत्पन्न करने वाला, सहस्र रक्ष्मी सूर्य्य आकाश में (सब अन्धकार को मिटा देता है)

इस प्रकार, उदान कह, जाकर भगवान् की वन्दना की। स्थिवर भी ग्रा शास्ता को प्रणाम कर, ग्रपने सिष्य को साथ ले गये। यह बात भिक्षुग्रो में प्रगट हो गई। वे धर्म-सभा मे बैठे बैठे, दश-बल (-धारी) बुद्ध का गुणानुवाद करने लगे—'ग्रावुसो! सारिपुत्र-स्थिवर ग्राशयानुशय ज्ञान न होने के कारण ग्रपने साथी के चित्त की ग्रवस्था नहीं जानते थे। लेकिन शास्ता ने (उसे) जानकर, एक ही दिन मे, उस (भिक्षु) को प्रतिसम्भिदा-ज्ञान के साथ ग्रईत्व दे दिया। ग्रोह! बुद्धों की शक्ति (=महानुभाव)!"

बुद्ध ने आ बिछे आसन पर बैठकर, पूछा— "भिक्षुओ ! यहाँ बैठे क्या बात-चीत कर रहे हो ?" "भगवान् और कुछ नही । आपकी ही, धर्मसेनापित की (श्रपने) शिष्य के आशयानुशय-ज्ञान की बात-चीत ।"

बुद्ध ने, 'भिक्षुत्रो ! इसमें कुछ भारवर्य्य नहीं, यदि इस समय में 'बुद्ध'

होकर, उसका आशय जानता हूँ। में पहले भी, उसका आशय जानता ही था" कह पूर्व की कथा कही---

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहादत्त राज्य करता था। बोधिसत्य उस समय, राजा को अर्थ तथा धर्म सम्बन्धी उपदेश देनेवाले थे। उस समय राजा के माङ्गिलिक घोड़े के नहाने के स्थान पर एक खलङ्कु घोड़े को नहला लिया। माङ्गिलिक अश्व को दूसरे घोड़े द्वारा नहाये गये तीर्थ (=425न) पर उतारने लगे, तो उसने घृणा से उतरना न चाहा। साईस (=अश्वगोपक) ने जाकर राजा से कहा—'देव! माङ्गिलिक अश्व तीर्थ पर नही उतरना चाहता है।'

राजा ने बोधिसत्व को भेजा, "पण्डित! जाकर मालूम कर कि माङ्गिलिक अहव तीर्थ पर उतारने पर क्यो नही उतरता?" बोधिसत्व ने 'देव! अच्छा' कह नदी के तीर पर जाकर, अहव को देख, उसका निरोगी होना जान सोचा, 'यह किस कारण में इस तीर्थ पर नहीं उतरता?' यह सोचते हुए, उसे सूभा, 'कि यहाँ पहले किसी और को नहलाया होगा। उसीसे यह घृणा करके तीर्थ पर नहीं उतरता।" यह सोच, उसने अहव-गोपकों से पूछा—"भो! इस तीर्थ पर पहले किसे नहलाया?" "स्वामी! एक दूसरे घोड़े को।" बोधिसत्व ने "यह (माङ्गिलिक अहव) अपनी शुचिता(—पवित्रता) के कारण यहाँ नहाना नहीं चाहता, इसे अन्य तीर्थ पर नहलाना चाहिए"—इस प्रकार उसका आशय जान, उसने अहव-गोपको को कहा—"भो अहवगोपक! घृत-मघु-शक्कर मिला दूध भी बार बार पीने से (—भोजन करने से) तृष्ति हो जाती है। यह अहव अनेक बार इस तीर्थ पर नहाया है। सो, इसे किसी दूसरे तीर्थ पर उतार कर नहलाओ, और जल पिलाओ।" यह कह, यह गाथा कही—

अञ्जमञ्जेहि तित्येहि अस्सं पायेहि सारिष ! अच्चासनस्स पुरिसो पायासस्स पि तप्पति ॥

[हे सारथी ! इस घोड़े को किसी दूसरे तीर्थ पर (नहलाग्रो ग्रौर) जल पिलाग्रो । ग्रादमी, खीर भी बहुत खाने से तृप्त हो जाता है।] श्राटक्यमञ्जोहि च्यन्य से, श्रन्य से। पायेहि; यह तो पंक्ति है, श्रर्थ, नहला श्रीर पिला। श्रव्चासनस्स तृतीया (च्करणविभिक्त) के श्रर्थ में पष्ठी। श्रित श्रद्धनेन च्वहुत खाने से। पायासस्सिप तप्पित; घी श्रादि से श्रिभ-संस्कृत (च्छोका हुआ) मधुर खीर से भी तृष्ति हो जाती है। घृति (होती है) सुख (होता है); खाने की इच्छा फिर उत्पन्न नही होती। इसलिए यह अश्व भी यहाँ (रोज रोज) नियम से नहाने से ऊब गया होगा। इसे दूसरी जगह नहलाओ।

उन्होने उसका कथन सुन, ग्रद्भव को दूसरे तीर्थ पर उतारकर (जल) पिलाया ग्रीर नहलाया । बोधिसत्व, ग्रद्भव के पानी पी कर नहाने के समय राजा के पास चले भ्राये । राजा ने पूछा—"क्यों तात ! ग्रद्भव ने नहाया वा पिया ?" "देव ! हाँ।"

"पहले क्यों नही (नहाना) चाहता था ?"

"इम कारण से", सब कह सुनाया।

राजा 'ग्रहो ! बोधिसत्व की पण्डिताई । यह ऐसे पशुग्रो तक के आशय को जानता है।" सोच, बोधिसत्व को बहुत सम्पत्ति दे, आयु समाप्त होने पर, यथा-कर्म (परलोग) सिधारा।

बुद्ध ने, "भिक्षुग्रो! में केवल ग्रव ही, इसका ग्राशय नही जानता हूँ।
पूर्व में भी जानता था" कह, इस धर्म-देशना को लाकर, मेल मिला, जातक
का सारांश निकाल दिखाया। उस समय का माङ्गिलिक ग्रव्व, यह (ग्रव का)
भिक्षु था। राजा (ग्रव का) ग्रानन्द था। लेकिन पण्डित-ग्रमात्य तो मै
ही था।

२४२ [ १.३.२६

## २६. महिलामुख जातक

"पुराण चोरान वचो निसम्म .."यह गाथा, बुद्ध ने बेळुवन में विहार करते समय, देवदन के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

देवदत्त, राजकुमार श्रजातशत्रु को श्रपने प्रति श्रद्धावान् कर, (श्रपने लिए) लाभ-सत्कार उत्पन्न करता था । (राज-)कुमार श्रजातशत्र्य, 'गया-शीर्ष मे देवदत्त के लिए विहार बनवा, (वहाँ) प्रति दिन, नाना प्रकार के रसो से युक्त, तीन वर्ष के पुराने सुगन्धित चावलों से बने भोजन की पाँच सौ थालियाँ, लिवा जाता था । लाभ-सत्कार (मिलने) के कारण देवदत्त के श्रनुयायियों की संख्या बढ गई । देवदत्त (श्रपने) श्रनुयायियों के साथ विहार में ही रहता । उस समय, राजगृह-निवासी दो मित्रो में से एक तो शास्ता के पास प्रज्ञजित हुआ, स्रौर दूसरा देवदत्त के । वह एक दूसरे को जहाँ तहाँ मिलते ( चदेखते) स्रौर विहार में जाकर भी मिलते ।

एक दिन देवदत्त के आश्रय मे रहने वाले (मित्र) ने, दूसरे से पूछा— भावुसो । क्या तुम रोज रोज पसीना बहाते हुए भिक्षा माँगते हो ? देवदत्त गया-शीर्ष विहार में बैठा ही बैठा, नाना प्रकार के रसो से युक्त सुन्दर भोजन खाता है । क्या इस प्रकार का कोई उपाय नही है ? तुम किस लिए दु.ख भोगते हो ? क्या तुम्हारे लिए, यह अच्छा नही है कि तुम प्रात.काल ही गया-शीर्ष पर आग्रो, (वहाँ) जल-पान सहित यागु पी, श्रट्ठारह प्रकार का खाद्य

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> वर्तमान ब्रह्मयोनि पहाड़ (गया)।

खा, नाना रसों से युक्त सुभोजन करो !" बार वार कहने से, वह जाने का इच्छुक हो गया। उस दिन से, वह गया-शीर्ष पर जाता, ग्रौर खाकर समय रहते ही बेळुवन लौट ग्राता'। इस बात को वह देर तक छिपा कर नहीं रख सका कि वह गया-शीर्ष जाता है, ग्रौर देवदत्त का जुटाया हुग्रा भोजन खा कर ग्राता है। थोड़े ही समय मे, यह बात प्रगट हो गई। उसके साथियों ने उसे पूछा—"ग्रायुष्मान्! क्या तुम सचमुच, देवदत्त का जुटाया हुग्रा भोजन खाते हो?" "ऐसा, किसने कहा?।" "ग्रमुक, ग्रमुक (व्यक्ति) ने (कहा)।" "ग्रावुसो ! में सचमुच गया-शीर्ष जाकर, भोजन करता हूँ। लेकिन मुभे, देवदत्त भोजन नहीं देता, दूसरे ही मनुष्य देते हैं।" "ग्रायुष्मान्! देवदत्त बुद्धों का विरोधी है, दुश्शील हैं। (वह) ग्रजातशत्र को ग्रपने प्रति श्रद्धावान् कर, ग्रधमं से ग्रपने लिए लाभ-सत्कार उत्पन्न करता है। इस प्रकार के कल्याण-कारी शासन में प्रव्रजित होकर भी तू, देवदत्त का ग्रधमं से पैदा किया हुग्रा भोजन ग्रहण करना है। ग्रा, तुभे बुद्ध के पास ले चले", (कह) वे उसे लेकर धर्म-सभा में पहुँच।

शास्ता ने देखकर पूछा, "भिक्षुत्रो ! क्यो इस (ग्राने के) ग्रनिच्छक भिक्षु को लेकर ग्राये हो ?"

"भन्ते ! हॉ, यह भिक्षु श्रापके पास प्रवाजित होकर, देवदत्त द्वारा श्रथमं से उत्पन्न भोजन ग्रहण करता है ।"

"भिक्षु ! क्या तू सचमुच देवदत्त का अधर्म से कमाया हुन्न भोजन ग्रहण करता है ?"

"भन्ते ! देवदत्त, मुक्ते भोजन नही देता, ग्रन्य मनुष्य देते हैं, मै उसे ही ग्रहण करता हूँ।"

बुद्ध ने, "भिक्षु ! वहाना मत बना । देवदत्त श्रनाचारी है, दुश्शील है। इधर प्रश्नजित हो, मेरे सघ ( ==शासन) में रहता हुग्रा तू कैसे देवदत्त का भोजन ग्रहण करता है ? तू सदा से ऐसा ही संगति-प्रेमी चला ग्राया है। जहाँ जो संगति मिलती है, उसीमे पड़ जाता है।" (कह) पूर्व-समय की कथा कही-

<sup>&#</sup>x27;कथाकार को शायद यह मालूम नहीं कि बेळुवन और गयाशीर्ष में कितना ग्रन्तर है ?

#### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय मे बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, बोधि-सत्व उसके भ्रमात्य थे। उस समय राजा के महिलामख नाम का एक माञ्जलिक हाथी था, शीलवान भौर सदाचार सम्पन्न। किसी को कष्ट नही देता था। एक दिन श्राधीरात के समय, चोरों ने उसकी शाला के समीप ग्राकर, उससे थोड़ी ही दूर पर चोर-मन्त्रणा (=चोरी की बात-चीत) की--"ऐसे मूरंग लगानी चाहिए । ऐसे सेघ लगानी चाहिए । 'सूरंग' भ्रीर 'सेघ' मार्ग-सद्श है, तीर्थ सद्श हैं । उन्हें रुकावट-रहित, बाधा-रहित करके ही सामान चराना चाहिए। श्रीर सामान ले जाते समय (स्रादिमयो को ) मारकर ही सामान ले जाना चाहिए। ऐसा करने से कोई उठ (कर पकड) नहीं सकेगा । चोर को शीलवान नहीं होना चाहिए । उसे बद-मिजाज, कठोर ग्रीर जोर जबरदस्ती करने वाला होना चाहिए।" इस प्रकार ग्रापस मे सलाह कर, भीर एक दूसरे को सिखाकर (वे चीर वहाँ से) गये। इसी तरह फिर एक दिन, फिर एक दिन (करके) बहुत दिन तक वे (चोर) वहाँ ग्राकर मन्त्रणा करते रहे । उस (हाथी) ने उनकी बात-चीत मुन, यह समभ कि यह मभे सिखा रहे हैं, सोचा कि अब से मभे बद-मिजाज, कठोर और जोर जबरदस्ती करने वाला होना चाहिए। सो, वह वैसा ही हो गया। प्रात.काल हीं श्राये हथवान को सुँड मे पकड, जमीन पर पटक कर मार डाला । दूसरे को भी, तीसरे को भी, जो जो धाता सभी को मार डालता। (लोगों ने) राजा को खबर दी कि "'महिला-मख' उन्मत्त हो गया है। जिसे जिसे देखता है, सब को मार डालता है।" राजा ने बोधिसत्व को भेजा—"पण्डित ! जा, मालम कर, हाथी किस कारण से दृष्ट हो गया है।" बोधिसत्व ने यह देख कि हाथी के शरीर मे कोई रोग नही है, विचार किया कि किस कारण से यह दृष्ट हो गया ? उसे सुका कि निश्चय से पास में किसी को बात-चीत करते सन, यह समभ कर कि 'यह मुभे ही सिखा रहे हैं' यह दृष्ट हो गया। यह सोच, उसने हथवानों (=हत्थिगोपके) से पूछा-क्या किसी ने हाथी-शाला के समीप रात को कुछ बात-चीत की थी ? "स्वामी ! हाँ ! चोरों ने म्राकर बात-चीत की थी।" बोधिसत्व ने जाकर राजा को सचना दी, "देव!

हाथी के शरीर मे और कोई विकार नहीं हैं। चोरों की बात-चीत सुनकर दुष्ट हो गया है।" "तो श्रव क्या किया जाना चाहिए?" "सदाचारी (च्सीलवान्) श्रमण-ब्राह्मणों को हाथी-शाला में बिठवा, सदाचार सम्बन्धी बात-चीत करवानी चाहिए।" "तो तात! ऐसा करवाओं।" बोधिसत्व न जाकर, सदाचारी श्रमण-ब्राह्मणों को हाथी-शाला में बिठवाकर कहा—"भन्ते! सदाचार सम्बन्धी बात-चीत करे।" उन्होंने हाथी से कुछ ही दूर बैठकर सदाचार सम्बन्धी बात-चीत की—"किसी को तंग नहीं करना चाहिए। किसी को मारना नहीं चाहिए। सदाचारी (होकर) तथा शान्ति-मैत्री शौर करुणा से युक्त होकर रहना चाहिए।" उसने इसे सुन, सोचा, कि यह मुभे ही सिखा रहे हैं। इसलिए श्रव से मुभे सदाचारी होकर रहना चाहिए। शौर वह सदाचारी हो गया। राजा ने वोधिसत्व से पूछा—क्यों तात! क्या वह शीलवान् हो गया?" बोधिसत्व ने 'देव! हाँ, इस प्रकार का दुष्ट हाथी पण्डितो (की संगिन) के कारण, अपने पुराने-स्वभाव में ही प्रतिष्टित हो गया' कह, यह गाथा कही—

पुराण चोरान वचो निसम्म, महिलामुखो पोथयमानुचारि, सुसञ्ज्ञतानं हि वचो निसम्म गजुत्तमो सब्बगुणेसु ग्रह्ठा॥

[ महिलामुख (हाथी) पुराने चोरों की बात सुन, उनका अनुकरण करने वाला. (लोगो को) मारने वाला हो गया । (ग्रीर वही) गजुत्तम संयमी मनुष्यों की बात सुन सब गुणो मे प्रतिष्ठित हो गया ।]

पुराण चोरान = पुराने चोरो की । निसम्म = सुनकर । मतलब है, कि पहले चोरों की बात सुन । महिलामुख हिथनी के जैसा मुंह होने से महिलामुख, प्रथवा जैसे महिला आगे से देखने पर सुन्दर लगती है, न कि पीछे से, उसी प्रकार वह भी आगे से देखने पर ही सुन्दर लगने के कारण, उसका नाम महिलामुख पड़ गया। पोषयमानुचारि, पोथ देते हुए अथवा मार देते हुए, अनुकरण किया। अथवा अन्वचारि ही पाठ। सुसञ्जातां का अर्थ है

सम्यक् संयत — सदाचारी (पुरुषों) का । गजुत्तमो — उत्तम गज — माङ्गलिक हाथी । सब्ब गुणेसु श्रद्ठा सब पुराने-गुणो मे प्रतिष्ठित हो गया ।

राजा ने यह देख 'कि यह पशुग्रो तक के ग्राशय (=मन की ग्रवस्था) को जानता है', बोधिसत्व को बहुत सा ऐश्वर्य्य (=यश) दिया। फिर वह ग्रायु पर्य्यन्त जीवित रहकर, बोधिसत्व सहित कर्मानुसार (परलोक) सिधारा। शास्ता ने 'भिक्षु! पहले भी जिस जिस को देखा, तू उस उसकी संगति में पड़ गया। चोरों की बात सुनकर, तू उनका श्रनुयायी हो गया। धार्मिक लोगो की बात सुनकर धार्मिक लोगो का श्रनुयायी हो गया'—यह धर्मे-देशना कह, मेल मिला, जातक का साराश निकाल दिखाया। उस समय का महिलामुख (ग्रव का) विपक्षी-दल मे चला जाने वाला भिक्षु था। राजा (ग्रव का) ग्रानन्द था ग्रीर ग्रमात्य तो में ही था।

## २७. श्रभिएह जातक

"नालं कबलं पदातवे.." यह गाथा, शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय, एक उपासक श्रीर एक वृद्ध स्थविर के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

श्रावस्ती मे दो मित्र रहते थे। उनमें से एक प्रव्रजित होकर (भी) प्रति दिन दूसरे के घर जाता। वह, उसको भिक्षा दे, स्वयं खा, उसके साथ ही विहार ग्राता, ग्रौर सूर्य्यास्त होने तक बात-चीत करने के बाद, नगर को वापिस लौटता। दूसरा भी उसे नगर-द्वार तक पहुँचा ग्राता। उनके परस्पर-प्रेम (=विश्वास) की बात भिक्षुग्रों को मालूम हुई। सो, एक दिन भिक्षु घर्म-सभा में बैठे, उनके परस्पर-प्रेम की बात-चीत कर रहे थे। बुद्ध ने ग्राकर

पूछा— "भिक्षुग्रो । इस समय बैठे क्या बात-चीत कर रहे हो ?" उन्होंने कहा, 'भन्ते ! यह बात-चीत कर रहे थे।' शास्ता ने 'हे भिक्षुग्रो ! यह दोनों केवल ग्रभी के परस्पर-प्रेमी नहीं हैं, यह पहले भी परस्पर-प्रेमी रहे हैं' कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. श्रतीत कथा

"पूर्वसमय मे बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्व (उसके) ग्रमात्य थे। उस समय एक कृता माङ्गिलिक हाथी की शाला में जाकर, माङ्गिलिक हाथी के खाने के स्थान पर गिरे हुए चावलों को खाता। उसी भोजन पर पलता पलता वह माङ्गिलिक हाथी का विश्वास-पात्र बन गया। वह हाथी के पास ही (ग्राकर) खाता। दोनों पृथक् पृथक् न हो सकते। वह हाथी की सूँड़ पकड़ कर, (उसे) इधर उधर करके खेलता। एक दिन एक ग्रामीण-मनुष्य ग्राया ग्रौर हाथीवान् को मूल्य दे, उस कुन्ने को ग्रपने गाँव ले गया।

उस समय से वह हाथी कुत्ते को न देखने के कारण, न खाता, न पीता, न नहाता। (लोगो ने) राजा को, इस बात की खबर दी। राजा ने बोधिसत्व को भेजा—"पण्डित! जा! मालूम कर कि किस कारण से हाथी ऐसा करता है?" बोधिसत्व ने हस्ति-शाला मे जा हाथी के दु खित-चित्त होने को जान, देखा—"कि इसको कोई शारीरिक रोग तो है नही।' अवश्य ही इसकी किसी न किसी से मित्रता होगी। मालूम होता है, उस (मित्र) के न दिखाई देने से यह शोकग्रस्त हो गया है।" (यह सोच), उसने हथवानों से पूछा—"क्या इसकी किसी के साथ दोस्ती है?"

"स्वामी हाँ! एक कुत्ते के साथ बड़ी पक्की दोस्ती है।"

"वह कुत्ता ग्रब कहाँ है ?"

"एक आदमी ले गया।"

"उस (ग्रादमी) का निवास-स्थान जानते हो ?"

"स्वामी! नही जानते।"

बोधिसत्व ने राजा के पास जाकर, "देव ! हाथी को ग्रौर कोई पीड़ा

(=प्राबाधा) नहीं है। उसकी एक कुत्ते से बड़ी दोस्ती है। मालूम होता है, उसीको न देखने से, नहीं खाता है" कह, यह गाया कही—

## नालं कबलं पदातवे न च पिण्डं न कुकुसे न घंसितुं मञ्जामि म्रभिण्ह दस्सना नागो सिनेहमकासि कुक्कुरे।

[न कबल (=ग्रास) न पिण्ड, न तृष (=कुश) खा सकता है; न ही मलने देता है। मालूम होता है कि निरन्तर मिलते रहने से हाथी ग्रौर कुत्ते का प्रेम हो गया।]

नालं — सामर्थ्य नहीं । कबलं, भोजन से पहले दिया जाने वाला कड़ुवा कौल ( च्यास) पदातवे, सन्धि के कारण आकार लुप्त हुम्रा जानना चाहिए; नहीं तो पादातवे; अर्थ, ग्रहण करने के लिए। न च पिण्डं, खाने के लिए गोले बनाकर दिया जाने वाला भात-पिण्ड भी नहीं ग्रहण कर सकता । न कुसे, दिये जाने वाले तृण भी नहीं ग्रहण कर सकता। न धंसितुं; नहाते समय शरीर को मलने भी नहीं देता। इस प्रकार जो जो हाथी नहीं कर सकता, वह सब राजा को कह उस (हाथी) के असमर्थ होने के विषय में अपना अनुभव कहते हुए 'मञ्जामि' आदि कहा।

राजा ने उसकी बात सुन, पूछा, "पण्डित ! श्रव क्या करना चाहिए ?" "देव ! श्राप यह मुनादी फिरवा दें कि हमारे माङ्गलिक हाथी के मित्र कुत्ते को कोई मनुष्य ले गया है। जिसके घर, वह कुत्ता दिखाई देगा, उसको यह यह दण्ड (मिलेगा)।"

राजा ने वैसा ही किया। उस समाचार को सुन, उस श्रादमी ने, उस कुत्ते को छोड़ दिया। कुत्ता जोर से दौड़ कर, हाथी के ही पास ग्रा गया। हाथी हूं उसे सूण्ड पर ले, माथे पर रख, रो कर, पीट कर, माथे पर से उतार, उसके खा लेने पर ग्रपने खाया। 'इसने पशु का भी ग्राशय ( —मन की बात) जान लिया' सोच, राजा ने बोधिसत्व को बहुत ऐश्वर्यं दिया।

बुद्ध ने "भिक्षुग्रो! यह (दोनो) केवल ग्रब ही परस्पर-प्रेमी नही रहे हैं। पहले भी रहे हैं" कह, घर्म-देशना ला, चार ग्रार्य-सत्यों के साथ ग्रनुकूलता दिखा, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया। [यह चार ग्रार्य- सत्यों के साथ ग्रनुकूलता दिखाना सभी जातको में हैं, लेकिन हम इसे वही वहीं दिखावेगे, जहाँ इस का कुछ फल हैं। ] उस समय का कुत्ता (ग्रब का) उपासक था। हाथी (ग्रब का) वृद्ध स्थविर था। ग्रमात्य-पण्डित तो में ही था।

## २८. नन्दिविसाल जातक

"मनुञ्जमेव भासेब्य..." यह गाया, शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय, छः वर्गीय भिक्षुम्रों की कठोर-वाणी के सम्बन्ध मे कही।

## क. वर्तमान कथा

उस समय छः वर्गीय भिक्षु कलह करते, शान्ति-प्रिय भिक्षुम्रो को तंग करते, उनकी निन्दा करते, उन्हे खिजाते, दस माकोश-वस्तुम्रों से गाली देते । भिक्षुम्रो ने भगवान् से कहा। भगवान् ने छः वर्गीय भिक्षुम्रो को बुलवा, 'भिक्षुम्रो ने क्या यह सच हैं ?' पूछ 'सच हैं' कहने पर, उनको धिक्कारते हुए कहा—''भिक्षुम्रो ने कठोर-वाणी पशुम्रों तक को ग्ररुचिकर होती है।'' पूर्व समय में एक पशु ने, म्रपने को कठोर-शब्द से पुकारनेवाले के हजार (मुद्रा) हरा दिये।'' (यह कह) पूर्व-जन्म की कथा कही—

## ख अतीत कथा

पूर्व समय में गन्धार राज्य स्थित तक्षिला ( = तक्षशिला) मे गान्धार-नरेश राज्य करते थे। उस समय बोधिसत्व बैल की जून मे पैदा हुए थे।

<sup>&#</sup>x27;जाति, नाम, गोत्र, कुल, कर्म, शिल्प (चपेशा), आबाध (चरोग) लिङ्ग क्लेश (चित्रविकार) तथा आपत्ति (चसवोषता)।

सो, बोधिसत्व के तरुण बछड़ा होने की श्रवस्था ही में, एक ब्राह्मण ने गो-दक्षिणा देने वाले दाता के पास जा, उन्हे प्राप्त कर, निन्विसाल नाम रख, पुत्र की तरह बड़े लाड़-प्यार से यागु-भात इत्यादि खिलाकर पाला । श्रायु प्राप्त होने पर वोधिसत्व ने सोचा— "मुक्ते इस ब्राह्मण ने बड़ी कठिनाई से पाला है। सकल जम्बूद्दीप मे, मेरे साथ एक घुर में जुतने वाला दूसरा बैल नहीं है। क्यों न मैं श्रपना बल दिखाकर, इस ब्राह्मण को पालने पोसने का खर्चा दुँ?"

एक दिन उसने ब्राह्मण को कहा—ब्राह्मण ! जा, गो-धन (वाले) सेठ के पास जाकर, "मेरा बैल एक साथ बँधी हुई सौ गाड़ियों को (एक साथ) खैच लेता है" कह एक हजार की धर्त लगा।

उस ब्राह्मण ने सेठ के पास जा, बात-चीत चलाई—"इस गाँव मे किसके बैल (सबसे) तगड़े हैं ?" उस सेठ ने, 'अमुक के (बैल तगड़े) हैं, अमुक के (बैल तगड़े) हैं कह, (अन्त में) कहा कि सकल नगर मे हमारे बैलों के सदृश कोई बैल नहीं।" ब्राह्मण ने कहा—'मेरा एक बैल, एक साथ बँधे सौ छकड़ों को खीच सकता है।

सेठ ने कहा, 'ऐसा बैल कहाँ है ?" ब्राह्मण ने उत्तर दिया, "मेरे घर है।"

"तो शर्त लगाम्रो।" 'म्रच्छा । शर्त लगाता हूँ" कह, उसने एक हजार की शर्त लगाई।

एक सौ छकड़ो को बालू, कङ्कर तथा पत्थरों से भर, (उन्हे) कम से खड़ा कर, तमाम ग्रक्षों (==धूरो) को बॉधने के जूये से एक साथ बाँध, निस्विवसाल को नहला, सुगन्धि से पाञ्च ग्रङ्गुलियों का चिन्ह कर, गले में माला डाल, ग्रगले छकड़े के धुर में उसे ग्रकेला ही जोड़, ग्रपने ग्राप धुर पर बैठ कहा, "ग्रच्छा! तो कुद्ध ढो कोट।"

बोधिसत्व यह सोच कि 'यह मुफ अकूट को कूट कह कर पुकारता है' चारों पैरो को स्तम्भ की तरह निश्चल करके खड़े रहे।

सेठ ने उसी समय ब्राह्मण से (एक) हजार (मुद्रा) धरवा ( — मँगवा) लिये।

ब्राह्मण (एक) हजार हार कर, बैल को छोड़, घर जाकर शोकाभिभृत

हो पड़ रहा । निन्दिवसाल ने (घास) चरकर, श्राकर, ब्राह्मण को शोक-निमग्न देख पूछा—"ब्राह्मण ! क्या सोच रहे हो ?"

"(एक) हजार हारने वाले को मुक्ते निद्रा कहाँ ?"

"ब्राह्मण । मैंने इतने चिर तक, तेरे घर मे रहते समय क्या कभी कोई भाजन तोड़ा ? क्या कभी किसीको कुचला ? क्या कभी किसी अनुचित स्थान पर गोबर-पेशाब किया ?"

"तात! नही।"

"तो फिर तू मुक्ते 'कूट' कह कर क्यों पुकारता है ? यह तेरा ही दोष है, मेरा दोष नही । जा (इस बार) उससे दो हज़ार की शर्त लगा । केवल मुक्त प्रकूट ( $\Longrightarrow$ प्रदुष्ट) को कूट कह कर न पुकारना ।"

ब्राह्मण ने उसकी बात सुन, जाकर दो हजार की बाखी लगा, पूर्वोक्त प्रकार से ही सौ छकडों को एक साथ बाँध, निन्दिवसाल को सजाकर, अगलें छकडें के घुर में जोता। कैंमें जोता? युग को घुर में पक्की तरह बाँध कर, घुर के एक सिरे पर निन्दिवसाल को जोत, धुर के दूसरे सिरे को घुर की रस्सी से लपेट, युग के सिरे और अक्षों के बीच में मुण्ड-वृक्ष का एक दण्ड देकर, उसे रस्मी में पक्की तरह बाँध दिया। ऐसा करने से जुआ, इधर उधर नहीं होता था। (उसे) एक ही बैल खैच सकता था। तब उस ब्राह्मण ने धुर पर बैठ, निन्दिवसाल की पीठ पर हाथ फेर कहा—"अच्छा, तो भद्र! (ले) ढो भद्र!" बोधिमत्व ने एक साथ बँधे हुए सौ छकड़ों को एक ही भटके में खैच, (सबसे) पीछे खड़ी गाड़ी को, (सबसे) आगं खड़ी गाड़ी की जगह पर ला कर खड़ा कर दिया। गो-धन (वाले) सेठ ने पराजित हो, ब्राह्मण को दो हज़ार दिये। और दूसरे मनुष्यों ने भी बोधिसत्व को बहुत धन दिया। (वह) सब धन ब्राह्मण का ही हुआ। इस प्रकार बोधिसत्व के कारण, (उसे) बहुत धन मिला।

बुद्ध ने "भिक्षुग्रो! कठोर-वचन किसीको ग्रच्छा नही लगता" कह, छः वर्गीय भिक्षुग्रो को धिक्कारते हुए, शिक्षा-पद ( चित्रयम) बना, ग्रभिसम्बुद्ध हुए रहने के समय ही यह गाथा कही—

मनुञ्जमेव भासेय्य नामनुञ्जं कुदाचनं मनुञ्जं भासमानस्स गरुम्भारं उदद्वरी, धनञ्च नं ग्रलभेसि तेन चत्तमनो ग्रह ॥ [जब बोले मनोज्ञ (-वाणी) ही बोले, श्रमनोज्ञ कभी न बोले । मनोज्ञ-वाणी बोलने से, (बैल ने) भारी-भार ढो दिया। उस (ब्राह्मण) को घन मिला, जिससे वह श्रत्यन्त सन्तुष्ट हुआ।]

मनुञ्जमेव भासेय्य का अर्थ है कि किसी दूसरे के साथ बोलते हुए, चार प्रकार के दोषों से रहित, मधुर, सुन्दर, चिकनी, मृदु, प्रिय वाणी ही बोले । गरुम्भारं उदद्वरी, निन्दिविसाल बैल ने अप्रिय-वचन वोलने वाले (ब्राह्मण) के भार को न खैंच, पीछे प्रिय-वचन बोलने पर (उसी) ब्राह्मण के भारी-भार को खैंच दिया, खैंच कर, निकाल कर, रास्ते पर चला दिया। 'द' केवल व्यञ्जन सन्धि के कारण है।

इस प्रकार शास्ता ने 'मनुञ्जमेव भासेय्य . . . " इस धर्म-देशना को लाकर, जातक का साराश निकाल दिखाया। उस समय का ब्राह्मण (श्रव का) श्रानन्द था। श्रीर, निविवसाल तो मैं ही था।

#### २६. कएह जातक

"यतो यतो गरुधुरं..." यह गाथा, शास्ता ने, जेतवन मे विहार करते समय, यमक प्रातिहार्यं के बारे मे कही। वह तेरहवे परिच्छेद मे 'देवारोहण' के साथु, सरभमृग जातक! मे आयेगी।

<sup>&#</sup>x27; दुर्भाषित न हो, अप्रिय न हो, अधर्म न हो तथा ग्रसत्य न हो (सुभा-षित सुत्र, सुत्तनिपात)

<sup>े</sup> एक ग्रोर से पानी दूसरी ग्रोर से ग्राग निकलना, इस प्रकार की जोड़ी-दार ग्रलौकिक किया।

## क. वर्तमान कथा

सम्यक् सम्बुद्ध के यमक प्रातिहार्यं कर, देव-लोक में रह, महापवारणा के बाद संकिस्स-नगर-दार पर उतर, बहुत से अनुयायियों के साथ जेतवन में प्रविष्ट होने पर, धर्म-सभा में बैठे भिक्षु तथागत की गृण-कथा कहने लगे— "आवुसो! तथागत असम-धुर है। तथागत जिस धुर को ढोते हैं, उसे ढोने वाला कोई और नही। (शेष) छः शास्ता 'हम ही प्रातिहार्यं करेगे', 'हम ही प्रातिहार्यं करेगे' कहकर, एक भी प्रातिहार्यं न कर सके। अहो! (हमारे) शास्ता असम-धुर है।"

शास्ता ने त्राकर पूछा— "भिक्षुत्रो! इस समय बैठे क्या बात-चीत कर रहे हो ?" "भन्ते! ग्रौर कोई (बात-चीत) नहीं, इस तरह से ग्राप ही की गुण-कथा कह रहे हैं।" शास्ता ने "भिक्षुग्रो! ग्रब मेरे खैंचे ( चढोये) धुर को कौन खैंचेगा ? पूर्वजन्म में पशु-योनि में उत्पन्न हुए रहने पर भी, मुभे ग्रपने 'सम-घुर' कोई नहीं मिला' कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

## ख. अतीत कथा

पूर्व ममय मे बाराणसी मे (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्व बैल की योनि मे पैदा हुए। सो उसके स्वामियों ने, उसके तरुण बछडा ही रहते, उसे एक बूढ़ी के घर मे रहने के किराये के स्वरूप मे, उस बुढिया को दे दिया। उसने यवागु-भात ग्रादि खिलाकर उसका पुत्र की तरह पालन किया। उस (बछड़े) का नाम ग्राम्यंका-कालक पड़ा। ग्रायु-प्राप्त होने पर, वह सुरमे के रंग का (काला) हो, ग्राम के (ग्रन्य) बैलों के साथ चरने लगा। वह सुशील स्वभाव का था। ग्राम-बालक सीग, कान तथा गले को पकड़ कर लटक जाते। पूँछ तक को पकड़ कर खेल करते। पीठ पर बैठ जाते।

उसने एक दिन सोचा-"मेरी माता दरिद्र है। उसने मुक्ते बड़ी कठि-

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> देखो पटिसम्भिदामग्ग ।

<sup>े</sup> संकिसा वसंतपुर, स्टेशन मोटा ( E. I. Ry. ) जिला फ्रर्रेखाबाद ।

नाई से पुत्र की तरह पाला है। मैं क्यों न मजदूरी करके इसकी ग़रीबी दूर करूँ?" सो, उसके वाद से, वह मजदूरी ढूँढता हुग्रा विचरने लगा। एक दिन एक सार्त्थ-वाह-पुत्र के पाँच सौ छकडे एक विषम-नीर्थ (=पट्टन) पर ग्रान (फँसे)। उसके बैल गाड़ियों को न निकाल सके। पाँच सौ गाड़ियों के बैल एक युग में जोतने पर वे, एक भी गाडी न निकाल सके।

बोधिसत्व भी ग्राम के गोरुश्रो के साथ तीर्थ ( =पट्टन) के पास ही चरते थे। सार्त्थ-वाह-पुत्र, गो-शास्त्रज्ञ था। उसने 'इन बैलों में इन गाडियो को निकाल सकने वाला कोई वृषभ-ग्राजानीय है वा नही ?' सोचते हुए, बोधि-सत्व को देख, 'यह ग्राजानीय (वृषभ) है, यह मेरे शकटो को निकाल सकेगा' सोच, ग्वालो से पूछा—''इसका स्वामी कौन है ? में इसे शकटो मे जोत कर, शकटो के निकल ग्राने पर स्वामी को मजदूरी ( =वेनन) दूँगा।'' उन्होने उत्तर दिया—'इस स्थान पर, इसका स्वामी नही है। पकड कर जोत लें।'' वह, बोधिसत्व को, नाक मे रस्सी से बाँध, खैच कर न चला सका। बोधि-सत्व, 'मजदूरी कहने पर जाऊँगा' सोच न गये। सार्थ-वाह-पुत्र ने उसका ग्राभिप्राय जान कर कहा—'स्वामी ने तुम्हारे पाँच सौ गाडियो को खैच कर निकाल देने पर, एक एक गाड़ी की मजदूरी दो कार्पाण करके, एक हजार (कार्षाणण) दूँगा।' तब बोधिसत्व ग्रपने ग्राप चले गये। लोगी ने उसे गाड़ियों मे जोता। उसने एक ही एक भटके मे गाड़ियों को निकाल कर स्थल पर रख दिया। इस प्रकार सब गाड़ियाँ निकाल दी।

सार्त्थ-वाह-पुत्र ने एक गाड़ी के लिए एक के हिसाब से पाँच सौ (कार्षा-पणो) की पोटली बनाकर, उसके गले मे बाँध दी। बोधिसत्व 'यह मुफे निश्चित मजदूरी नहीं देता है, सो मै श्रव इसे जाने नहीं दूँगा'' सोच, जाकर, सबसे श्रगली गाड़ी के सामने मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। उसको हटाने के बहुत प्रयत्न करने पर भी न हटा सके।

सार्रिय-वाह-पुत्र ने सोचा, 'मालूम होता है यह अपनी मजदूरी की कमी को पहचानता है', सो एक कपडे में एक हज़ार की गाँठ बाँघ, 'यह तेरी गाड़ियाँ निकालने की मजदूरी है' कह, उसे, उसकी गर्दन में लटका दिया।

वह हजार की गाँठ लेकर माता के पास गया। ग्राम के लड़के, 'ग्रार्य्य-का-कालक' के गले में यह क्या बँघा है (जानने के लिए) समीप श्राने लगे। वह उनका पीछा कर, उन्हें दूर से ही भगा, माता के पास गया। पाँच सौ गाड़ियों को उतारने के कारण लाल हुई ऑखो से थकावट प्रगट हुई। उपासिका उसके गले में एक हजार की थैली देख "तात! यह तुभे कहाँ से मिली?" पूछ (फिर) ग्राम-दारकों से वह (सब) समाचार जान बोली, "तात! मैं क्या तेरी मजदूरी से जीने की भूखी हूं? तूने किस लिए ऐसा कष्ट उठाया है?" (यह कह) उसने बोधिसत्व को गर्म-जल से नहला, सारे शरीर पर तेल लगा, पानी पिला, अनुकूल भोजन खिलाया। बाद में ग्रायु सम्पूर्ण होने पर वह बोधिसत्व सहित कर्मानुसार (परलोक को) गई।

शास्ता ने, "भिक्षुग्रो! तथागत (केवल) श्रव ही श्रसम-धुर नही है, पहले भी ग्रसम-धुर ही रहे हैं"—यह धर्म-देशना कह, मेल मिला, ग्रभिसम्बुद्ध होने की ही ग्रवस्था में यह गाया कही—

## यतो यतो गरुधुरं यतो गम्भीर वस्तनी, तबस्सु कण्हं युञ्जन्ति स्वास्सु तं वहते धुरं ॥

[जहाँ जहाँ पर घुर भारी होती है, जहाँ जहाँ पर मार्ग कठिन होता है; वहाँ वहाँ कृष्ण (==काले बैल) को जोतने हैं। ग्रीर वह उस घुर को ढो देता है।]

यतो यतो गरुधुरं — जिस जिस स्थान पर धुर भारी होता है; ग्रन्य बैल नहीं उठा सकते । यतो गम्भीर बत्तनी, जो वर्ते वह वर्त्तनी; मार्ग का पर्य्याय-वाची । जिस स्थान पर पानी-कीचड़ की ग्रधिकता से, वा तट के विषम तरह से टूटा-फूटा रहने से, मार्ग कठिन होता है । तरस्सु कण्हं युञ्जन्ति; श्रस्सु, केवल निपात है । ग्रर्थ है कि उस समय कृष्ण (बैल) को जोतते है । सारांश यह है कि जिस समय धुर भारी होता है, मार्ग गम्भीर होता है, उस समय अन्य बैलों को हटा कर, कृष्ण (-बैल) को ही जोतते हैं । स्वास्सु तं बहते धुरं; यहाँ भी अस्सु तो केवल निपात है । ग्रर्थ है कि वह उस धुर को ढोता ( — खीचता) है ।

इस प्रकार भगवान ने 'भिक्षुम्रो ! कृष्ण (-बैल) ही उस धुर को खैंचता

(=वहन करता) हैं दिखाकर, मेल मिलाकर, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय की वृद्धा (ग्रब की) उत्पलवर्णी थी। ग्राय्यंका-कालक तो में ही था।

## ३०. मुनिक जातक

"मा मुनिकस्स..." यह गाथा, शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय, एक प्रौढ कुमारी के प्रति ग्रासक्ति (=लोभ) के बारे मे कही। वह (कथा) तेरहवे परिच्छेद (=िनपात) की चुल्लनारदकस्सप जातक में ग्रायेगी।

## क. वर्तमान कथा

बुद्ध ने उस भिक्षु से पूछा, "भिक्षु ! क्या तू सचमुच उत्तेजित है ?" "भन्ते ! हाँ ।"

"किस लिए?"

"भन्ते ! प्रीढ़-कुमारी के लोभ के कारण।"

बुद्ध ने, "भिक्षु ! यह (कुमारी) तेरा अनर्थ-करने वाली है। पूर्व-जन्म मे भी तू, इसके विवाह के दिन प्राणो से हाथ घोकर, महा जन (-समूह) का सालन बना" कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, बोधि-सत्व एक गाँवड़े ( $\Longrightarrow$ गामक) मे एक कुटुम्बि के घर गो-योनि मे पैदा हुए।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> चुल्लनारब जातक (४७७)

उनका नाम महालोहित था, और उनका एक छोटा भाई भी चुल्ललोहित नामक हुग्रा। इन दोनों भाइयों के कारण ही, उस परिवार का काम-काज उन्नति पर था। उसी कुल मे एक कुमारी भी थी। उसे एक नगरवासी कुलपुत्र ने भ्रपने पुत्र के लिए वरा। उस (कुमारी) के माता पिता, 'कुमारी के विवाह के भ्रवसर पर श्राने वाले श्रागन्तुकों के लिए सालन की सामग्री रहेगा' सोच, एक सुग्रर को यवागु-भात खिला खिला कर पालते थे। उसे देख चूल्ललोहित ने श्रपने भाई से पूछा-"इस परिवार के काम-काज को उन्नत बनाने वाले हम है। हम दोनों भाइयों के कारण ही यह उन्नति पर है। लेकिन यह घर वाले हमें तो केवल तृष-पराल ग्रादि ही देते है, ग्रीर सुग्रर को यवागु-भात खिला कर पालते हैं। किस कारण से इसको यह सब मिलता है ?" उसके भाई ने उत्तर दिया "तात! चुल्ललोहित! तुइसके भोजन की ईर्षा मत कर। यह सुम्रर ग्रपना मरण-भोजन ला रहा है। 'इस कुमारी के विवाह के अवसर पर आने वालं श्रागन्तुको के लिए सालन की सामग्री होगा' सोच, यह (घर वाले) इस सुग्रर को पोप रहे हैं। ग्रब से कुछ ही दिन के बाद वे लोग ग्रा जायेगे। तब, तू देखेगा कि (यह) इस सूच्रर को पैरों से पकड़, घसीटते हुए, सूच्रर के निवास-स्थान से निकाल, प्राण-नाश कर, ग्रागन्तुकों के लिए सप-व्यञ्जन बनायेगे।" यह कहकर, उसने यह गाया कही-

#### मा मुनिकस्स पिहयि श्रातुरस्नानि भुञ्जति, श्रप्पोस्युक्को भुसं खाद एतं दीघायुलक्खणं॥

[मुनिक (सूग्रर के भोजन) की ईर्पा ( = इच्छा) मत कर। वह मरणान्त भोजन खाता है। (तू) उत्सुकता-रहित होकर भूसे को खा। यह दीर्घायु का लक्षण है।

मा मुनिकस्स पिहिय च्मुनिक (सूग्रर) के भोजन की इच्छा मत उत्पन्न कर, "यह ग्रच्छा भोजन खाता है" (करके) मा मुनिकस्स पिहिय च्में भी कब ऐसा सुखी होऊँगा; इस प्रकार सोच, मुनिक-भाव की प्रार्थना मत कर। श्रयं हि श्रातुरन्नानि भुञ्जित; ग्रातुरन्नानि का ग्रयं है मरण भोजन। श्रयंसुक्को भूसं खाद, उसके भोजन के प्रति उत्सुकता (=ग्राशा)-रहित

होकर, ग्रपने को जो भूसा मिला है, उसे खा, एतं दीघायुलक्खणं—यह दीर्घायु होने का कारण है।

उसके थोड़ी देर बाद ही, वे मनुष्य ग्रा गये। (उन्होंने) मुनिक को मार कर, (उसे) नाना प्रकार से पकाया। बोधिसत्व ने चुल्ललोहित से पूछा—
"तात! तूने मुनिक को देखा?" भाई! मैंने देख लिया मुनिक को मिलने वाले भोजन का फल। इसके भात (=भोजन) से हमारा तृण-पराल-भूसा लाख दर्जा ग्रच्छा है, दोष-रहित है, दीर्घायु का लक्षण है।

बुद्ध ने, "हे भिक्षु ! तू इस प्रकार, पूर्वजन्म मे भी, इस कुमारी के कारण प्राणों से हाथ घो, लोगों का सालन बना"—यह धमं-देशना कह, ग्रार्य (-सत्यो) को प्रकाशित किया । (ग्रार्य-)सत्यों के (प्रकाशन के) ग्रन्त में उत्कण्ठित भिक्षु श्रोतापत्ति-फल मे प्रतिष्ठित हुग्रा । शास्ता ने भी मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया । उस समय का मुनिक सूग्रर (ग्रब का) उत्कण्ठित भिक्षु था । तरुण-कुमारी, यह (प्रौढ-कुमारी) ही; खुल्ल-लोहित (ग्रब के) श्रानन्द; (ग्रौर) महा-लोहित तो में ही था ।

## पहला परिच्छेद

# ८. कुलावक वर्ग

## ३१. कुलावक जातक

"कुलावका..." यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, बिना कपड़-छान किये पानी पीने वाले भिक्षु के बारे में कही।

## कः वर्तमान कथा

श्रावस्ती से दो मित्र तरुण-भिक्षुग्रो ने (कोशल) जन-पद मे, सुख-पूर्वक रह सकने योग्य किसी स्थान मे, यथेच्छा वास किया। फिर सम्यक् सम्बुद्ध को देखने की इच्छा से, वहाँ से निकल, जेतवन की ग्रोर प्रस्थान किया। एक के पास छन्ना ( —पानी छानने का कपड़ा) था, दूसरे के पास नहीं, (इसलिए) दोनों एक ही छन्ने से छान कर पानी पीते थे। एक दिन उन दोनों मे विवाद हो गया। छन्ने के स्वामी ने दूसरे (भिक्षु) को छन्ना न दे, ग्रकेले ग्रपने पानी छान कर पिया। दूसरे ने छन्ना न मिलने से, ग्रौर प्यास भी न सह सकने से, बिना छाने ही पानी पिया। दोनों कम से जेतबन पहुँच कर, बुद्ध को प्रणाम कर बैठे।

बृद्ध ने कुशल-समाचार सम्बन्धी वात-चीत करते हुए पूछा, "कहाँ से श्राये हो ?"

"भन्ते ! हम कोशल जन-पद के एक गाँव मे रह, वहाँ से निकल, भ्रापके दर्शन करने के लिए श्राये हैं।"

"क्या मेल-मिलाप पूर्वक आये हो ?"

जिस भिक्षु के पास छन्ना नही था, उसने कहा, "भन्ते ! इसने रास्ते में मेरे साथ विवाद किया, (और फिर अपना) छन्ना नहीं दिया।"

२६० [ १.४.३१

दूसरे ने कहा, "भन्ते ! इसने जान-बूभ कर, बिना छाने, जीवों सहित जल पिया ।"

"भिक्षु । क्या तूने सचमुच जान-बूभ कर जीवो सहित जल पिया ?" "भन्ते ! हाँ, मुभक्ते बिना छना पानी पिया गया ।"

शास्ता ने, "भिक्षु ! पूर्व समय मे देव-नगर मे राज्य करते हुए पिष्डतों ने युद्ध मे पराजित हो, समुद्ध की सतह पर भागते हुए, 'हम ऐश्वर्य के लिए प्राण-वध न करेगे' सोच, महान् ऐश्वर्य का त्याग कर, गरुड़-बच्चो को प्राण-दान दे, रथ को रोक दिया", कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

'पूर्व-समय मे मगध-राज्य के राजगृह नगर मे, एक मगध-नरेश राज्य करते थे । जैसे वर्तमान समय के शक (=इन्द्र) देव, (अपने) पूर्व-जन्म मे, मगध-राष्ट्र के मचल ग्राम मे पैदा हुए थे, उसी प्रकार बोधिसत्त्व उस समय, उसी मचल ग्राम के एक महान् कुल में उत्पन्न हुए थे। नामकरण के दिन, उसका नाम मध-कुमार रक्ला गया । ग्राय-बढ्ने पर, वह मध-माणवक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके माता पिता ने, अपने समान जाति के कुल से, (उसके लिए) एक लडकी ला दीं। पुत्र-पुत्रियो सहित उसकी बढ़ती होते होते, वह दानपित हो गया। वह पाँच-शीलो की ग्रारक्षा करता। उस गाँव मे (कूल) तीस ही कुल थे। वे तीसो कुलो के मनुष्य एक दिन गाँव के बीच मे खड़े होकर ग्राम-कृत्य कर रहे थे। बोधिसत्त्व जहाँ खडे थे, वहाँ के रेत को पाँव से हटा, उस स्थान को रमणीक वनाकर, वहाँ पर खडे हए । एक दूसरा श्रादमी श्राकर, उस स्थान पर खड़ा हो गया। बोधिसत्त्व दूसरी जगह को रमणीय बनाकर, वहाँ खड़े हो गये। वहाँ भी एक श्रीर श्रादमी श्राकर खडा हो गया। बोधिसत्त्व ने ग्रीर दूसरा, ग्रीर दूसरा करते, सभी के खडे होने के स्थान को रमणीय बनाकर, फिर वहाँ एक मण्डप बनवा दिया। (फिर) मण्डप को हटाकर, एक शाला बनवाई । उसमें पटड़ों के आसन बिछवा कर, (पानी) पीने की चाटी रखवाई। कुछ समय बीतने पर, वह तीस के तीस जने, बोधिसत्त्व के समान विचार के हो गये। बोधिसत्त्व उन्हें पाँच शीलो मे प्रतिष्ठित कर, उसके बाद से उनको साथ ले पुण्य करते विचरते रहे । वे भी बोधिसत्त्व के साथ पुण्य करते हुए प्रातःकाल ही उठ कर वसुला, ( = वासी) परुष, ( = कुल्हाड़ा) तथा मूसल हाथ में ले, चौरस्तों ( = चतुमहापथो) पर जा, वहाँ मूसल से पत्थरों को उलट रास्ते से हटा देते ( = पवट्टेन्ति)। गाड़ियों के ग्रक्षों में बाघक वृक्षों को हटाते । ऊँच-नीच को बराबर करते । पुल बनाते । पुष्करिणियाँ खोदते । शालाये बनाते । दान देते । शील की श्वारक्षा करते । इस प्रकार प्रायः सभी ग्रामवासी, बोधिसत्त्व के उपदेशानुसार सदाचारी बन गये ।

तब उनके **प्राम-भोजक** ने सोचा कि पहले जब यह लोग शराब पीते थे, जीव-हिंसा करते थे, तो मुभे इनसे **चाटी, कार्षापण** के रूप में तथा **दण्ड-बाल** ( — जुर्माने) श्रादि के रूप में घन मिलता था। लेकिन ग्रब यह मघ, माणवक 'शील ग्रारक्षा कराता हूँ', (करके) लोगों को जीव-हिंसा नही करने देता। "ग्रच्छा! ग्रब तुभे पाँच-शील रखाऊँगा!" (कह) श्रुद्ध हो, उसने राजा से जाकर कहा—

"देव ! बहुत से चोर ग्राम-घात ग्रादि करते घूम रहे हैं।" राजा ने उसकी बात मुन ग्राज्ञा दी—"जा, उन्हें (पकड) ला।" उसने जाकर, सब की बांध ला कर राजा से कहा—"देव ! चोरों को ले ग्राया।" राजा ने उनके कर्म की परीक्षा किये विना ही ग्राज्ञा दी कि उन्हें हाथी से रौदवा दो। सब को राजाङ्गण में लिटा कर हाथी को लाया गया।

बोधिसस्व ने लोगो को उपदेश दिया—"तुम अपने शील का विचार करो। चुगल-लोर के प्रति, राजा के प्रति, हाथी के प्रति और अपने शरीर के प्रति एक जैसी मैत्री भावना करो।" उन्होंने वैसा ही किया। उन्हें रौदने के लिए हाथी को आगे बढ़ाया गया। आगे बढ़ाया जाने पर भी, वह उनके ऊपर से नहीं जाता था। चिघाड़ मार कर भागता था। दूसरे, तीसरे हाथी को लाया गया। वे भी, वैसे ही भागे।

राजा ने सोचा, 'इनके हाथ में कोई ग्रीपघ होगी', इसलिए ग्राज्ञा दी कि इनकी तलाशी लो। तलाशी लेने वालो ने (कुछ) न देखकर कहा "देव! नहीं है।" राजा ने सोचा, 'कोई, मन्त्र जपते होंगे'। (सो ग्राज्ञा दी) पूछों कि क्या कोई जपने का मन्त्र है? राज-पूरुपो ने पूछा। बोधिसत्त्व ने कहा,

"(मन्त्र) है।" राजपुरुषों ने सूचना दी, "देव ! (यह कहता है) कि (मन्त्र) है।" राजा ने सब को बुला कर कहा—"तुम्हे जो मन्त्र मालूम है, सो कहो।"

बोधिसत्त्व ने कहा—"देव ! हमारे पास दूसरा कोई मन्त्र नहीं है । हम तीस जने जीव-हिसा नहीं करते, चोरी नही करते, मिथ्या ग्राचार ( =व्यिभ-चार) नही करते, भूठ नहीं बोलते, शराब नहीं पीते, मैत्री-भावना करते हैं, दान देते हैं, (ऊँचे-नीचे) रास्तों को बराबर करते हैं, पुष्करिणियाँ खोदते हैं, शालायें बनाते हैं; —यही हमारा मन्त्र हैं, यही हमारी ग्रारक्षा ( =परित्त) हैं, ग्रौर यही हमारी वृद्धि हैं।"

राजा ने उन पर प्रसन्न हो, चुगल-खोर के घर की सब दौलत उनको दिलवा चगल-खोर को उनका दास बना दिया। वह हाथी श्रौर ग्राम भी उन्ही को दे दिया । उस समय से उन्होने यथेच्छ पुण्य करते हुए, चौरास्ते पर एक बड़ी भारी शाला बनवाने की इच्छा से, बढ़ई को बुलाकर, (उससे) शाला की नीव रखवाई । स्त्रियों (=मात्गाम) के प्रति श्रासक्ति न होने के कारण, उन्होंने उस शाला (के निर्माण) में स्त्रियों को हिस्सेदार नहीं बनाया । उस समय बोधिसत्त्व के घर में सुधम्मा, चित्ता, नन्दा और सुजाता नाम की चार स्त्रियाँ थीं। उनमें से सूधर्मा ने बढई के साथ मिल, 'भाई! इस शाला (के निर्माण) में, मुक्ते मीरी ( = ज्येष्ठकी) कर' (कह) उसे रिशवत दी। उसने 'म्रच्छा' कह, स्वीकार कर, पहले से ही कर्णिक ( =शहतीर के योग्य)-वृक्ष को सुखवाकर, छीलकर, बीधकर, शहतीर बना तैयार करके, वस्त्र से लिपटवा कर, रखवाया । फिर शाला को समाप्त कर, कर्णिका रखने के समय कहा— 'भ्रोह! ग्रायों! एक बात याद न रही।" "भो! क्या?" "कर्णिका ( == (=शहतीर) चाहिए" "ग्रच्छा ! ले ग्रायेगे।" "ग्रव के (ताजे) कटे वृक्ष से न बन सकेगी। पहले से ही काट कर, छील कर, बीघ कर, रक्खी हुई कर्णिका मिलनी चाहिए।" "तो अब क्या किया जाये?" "यदि किसीके घर में बेचने के लिए रक्खी हुई किणका हो, तो उसे खोजना चाहिए।" ढुँढ़ते हुए, उन्हें सुधर्मा के घर मे (कर्णिका) मिली, (लेकिन वह उसे) मृत्य देकर न ले सके। "यदि मुक्ते शाला (के निर्माण) में हिस्सेदार बनाम्रो, तो दूँगी" कहने पर, उन्होने कहा कि हम स्त्रियों को हिस्सा (=पत्ति) नही देते। तब बढई ने उन्हें कहा—'ग्रायों ! क्या कहते हो ? ब्रह्मलोक को छोड ग्रौर कोई ऐसी जगह नहीं, जहाँ स्त्रियाँ न हों। (इससे) किंणिका को ले लो। ऐसा होने पर, हमारा काम सम्पूर्ण हो जायगा। उन्होंने 'अच्छा' (कह), किंणका ले, शाला को समाप्त कर, आसन तथा पटड़े बिछवा, पानी की चाटियाँ रखवा, यागु-भात (का सदा-अत) बाँध दिया। शाला को चार-दीवारी से घेर, (उसमें) दरवाजा लगा, चार-दीवारी के अन्दर बालू-रेत बखेर, उसके बाहर ताड़ के वृक्षों की पंक्ति लगाई। खिन्ना ने भी वहाँ उद्यान लगाया। कोई ऐसा फलफ्लदार वृक्ष नही होगा, जो उस उद्यान में न हो। नन्दा ने भी उसी स्थान पर पाँच वर्णों के कमलों से आच्छादित, रमणीय पुष्करिणी बनवाई। सुजाता ने कुछ न किया। बोधिसत्त्व मातृ-सेवा, पितृ-सेवा, अपने से बड़ों का आदर, सत्य-भाषण, मृदु-भाषण, चुग़ल-खोरी-रहित भाषण, मात्सर्यं (=ईषां) का न होना, इन सात वतों को पूरा कर—

"माता पेत्तिभरं जन्तुं कुले बेट्ठापचायिनं, सण्हं सिखल सम्भासं पेसुण्णेय्यप्पहाथिनं मच्छेर विनये युत्तं सच्चं कोषाभिभुं नरं तं वे देवा तार्वातसा झाहु सप्पृरिसो"

[माता पिता की सेवा करने वाले, बड़ों का ग्रादर करने वाले, प्रिय-मृदु बोलने वाले, चुगल-खोरी-रहित बात कहने वाले, मात्सर्य्य के नाश में लगे हुए, सत्य-वादी ग्रक्रोधी नर को ही, त्रयस्त्रिश (=तावितस) -लोक के देवता सत्पुरुष कहते हैं]

इस प्रकार प्रशंसा के भागी हो, जीवन समाप्त होने पर, त्रयस्त्रिश-भवन मे देवेन्द्र शक होकर, उत्पन्न हुए। उसके साथी भी वही उत्पन्न हुए। उस समय त्रयस्त्रिश लोक में असुर रहते थे। देवेन्द्र शक ने सोचा, 'इनके बराबरी के राज्य से हमे क्या (लाभ)?।'' सो, उसने असुरों को दिब्य पान पिलवा कर, उनके बेहोश होने पर, उन्हें पैरों से पकड़वा सुमेर पर्वत के प्रपात पर से फिकवा दिया। वे असुर-भवन को प्राप्त हुए। असुर-भवन, सुमेर (=पर्वत) के निचले तल पर (है) और त्रयस्त्रिश देव-लोक जितना ही

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> संयुत्तनिकाय, सक्क संयुत्त ।

बड़ा है। देवताभ्रों के पारिजात वृक्ष की भाँति, वहाँ भ्रसुरों का चित्रपाटली नामक कल्पस्थायी वृक्ष है। उन (श्रसुरों) को चित्रपाटली वृक्ष के पुष्पित होने पर पता लगा कि यह हमारा देव-लोक नहीं है, क्योंकि देव-लोक में तो पारिजात वृक्ष फूलता है। सो, उन्होंने यह जान कि "बूढ़े शक्त ने, हमे बेहोश करके, महासमुद्र की सतह पर फेंक हमारा देव-नगर ले लिया है" निश्चय किया कि हम उसके साथ युद्ध करके भ्रपना देव-नगर लेगे। खम्भे पर च्यूंटियों के चढ़ने की तरह, वे सुमेर पर्वत के साथ साथ चढ़ते हुए (ऊपर) उठे। शक्त ने 'श्रसुर उठे' सुन, समुद्र-पृष्ठ पर ही भाकर उनसे युद्ध करते हुए, उनसे हार कर, डेढ़ सो योजन (लम्बे-चोड़े) वैजयन्त रथ में दक्षिण समुद्र के ऊपर ऊपर भागना भ्रारम्भ किया। समुद्र-तल पर वेग से चलता हुम्रा उसका रथ, सिम्बिल वन के पास से गुजरा। उसके रास्ते मे भ्राया सिम्बिल वन, ताड़-के पत्तों की तरह टूट टूट कर, समुद्र-तल पर गिरने लगा। समुद्र-तल पर उलटते पलटते गरुड़-बच्चे महा चीत्कार करने लगे। शक्त ने (अपने सारथी) मातिल से पुछा—"मातिल ! यह ग्रत्थन्त करणाजनक क्या शब्द है?"

"देव ! आपके रथ के वेग से चूर्णित होकर गिरते हुए सिम्बलि वन के कारण, मरने के भय से भयभीत गरुड़-पोतक एक साथ चीतकार कर रहे है।"

महासत्त्व ने कहा—"सम्म मातिल । हमारे कारण इन्हे कष्ट न हो । ऐक्वर्यं के लिए, हम जीविहिसा नहीं करते । इनके लिए, हम अपने प्राणो का परित्याग कर, (उन्हे) असुरों को दे देगे । इस रथ को लौटाम्रो ।" कह, यह गाथा कही—

> कुलावका मातिल ! सिम्बर्लिस्मि, ईसा मुखेन परिवज्जयस्मु; कामं चजाम भ्रसुरेसु पाणं, मायिमे विजा विकुलावा श्रहेसुँ।।

[मातिल ! सिम्बलि वन में जो गरुड़-बच्चे हैं, (उन्हें रथ के) ग्रगले सिरे (=इषामुख) से (हानि पहुँचने से) बचाग्रो। हम ग्रमुरों को ग्रपने प्राण भले ही दे दे। लेकिन इन पक्षियों के घोंसले नष्ट न हों।

कुलावका = गरुड़ के बच्चे । मातिल ! — यह सारथी का सम्बोधन है। सिम्बिलिस्मि — इस शब्द से स्पष्ट है कि देख, यह सिबिम्ल-वृक्षों में लटक रहे हैं। ईसामुखेन परवज्जयस्यु; इनको ऐसे बचाग्रो, जिससे यह इस रथ के धगले सिरे (=ईसामुख) से नष्ट न हों। कामं चजाम ध्रमुरेसु पाणं — यदि हमारे ध्रमुरों को धपने प्राण देने से, इनका कल्याण होता हो तो हम भवश्य ही प्रसन्नता पूर्वक ध्रमुरों को धपने प्राण दे देंगे। माधिमे विजा विकुलावा ध्रहेसुं; लेकिन यह पक्षी (=िद्धज); यह गरुड़-बच्चे, प्रपने घोंसलों के विध्वंस, विचूणें हो जाने के कारण ध्राश्रय-रहित (=िबना घोंसले के) न हों। हमारा दु:ख उनके ऊपर मत डाल। रथ को लौटा। रथ को लौटा।"

यह शब्द सुन, मातलि-सारथी ने, रथ को रोक दूसरे मार्ग से, देव-लोक की घ्रोर हाँक दिया। असुरों ने रथ को लौटता देख सोचा, "निश्चय से दूसरे चक्रवालों से भी शक्र था रहे हैं। सेना की सहायता ( च्वल) मिलने से ही रथ लौटाया गया होगा।" यह सोच मरने से भय-भीत हो भाग कर असुर-भवन में छिप गये। शक्र भी देव-नगर में प्रवेश कर, दो देव-लोकों के देवताश्रो सिहत नगर के बीच में खड़े हुए। उसी क्षण पृथ्वी फूटी, (और) उसमे से सहस्र योजन ऊँचा वेजयन्त प्रासाद ( = महल) निकला। विजय के ग्रन्त में निकलने के कारण, उसका नाम वेजयन्त रक्खा गया। शक्र ने, असुरो का फिर दुवारा आना रोकने के लिए पाँच जगहों पर पहरा ( = आरक्षा) स्थापित किया। जिसके बारे में कहा है—

ग्रन्तरा द्विमं ग्रयुज्भपुरानं पञ्चिवधा ठिपता ग्रभिरक्ला, उरग करोटि पयस्स च हारी मदनयुता खतुरी च महन्ता॥

[दोनों अयुद्ध-पूरों के बीच में पाँच प्रकार की आरक्षा स्थापित की गई— सर्पों की, गरुड़ों की, कुम्भाण्ड (=दावन राक्षसों) की, यक्षों की तथा चारों महाराजाओं की]

दोनों नगर युद्ध से अजय होने के कारण अयुद्ध-पुर कहलाये—देवनगर तथा असुर नगर। जब असुर बलावन् होते, तब देवताओं के भाग कर देव-नगर में प्रविष्ट हो द्वारों के बन्द कर लेने पर एक लाख असुर भी उनका कुछ न कर सकते। जब देवता बलवान् होते, तब असुरों के भाग कर, असुर नगर के द्वार बन्द कर लेने पर, एक लाख शक भी (उनका) कुछ न कर सकते। इस-लिए यह दोनों नगर अयुद्ध-पुर कहलाये। इन दोनों (नगरों) के बीच में, शक ने पाँच स्थानो पर पहरा (==आरक्षा) स्थापित किया।

'उरग' शब्द से नागों का ग्रहण है। वे जल मे बल-शाली होते हैं। इस-लिए सुमेर पर्वत के प्रथम चक्कर मे उनका पहरा है 'करोटि' शब्द से गरुडों का ग्रहण है। उनका 'नाम' 'करोटि' इसलिए पड़ा, क्योंकि वह जीवों को खाते हैं। दूसरे चक्कर में उनका पहरा है। 'पयस्स हारी' शब्द से कुम्भाण्डों का ग्रहण किया गया है। यह दानव-राक्षस (होते) हैं। तीसरे चक्कर में उनका पहरा है। 'मदन युत' शब्द से यक्षों का ग्रहण है। वे विषम-ग्राचरण वाले (तथा) युद्ध-प्रिय होते हैं। चौथे चक्कर में उनका पहरा है। 'चतुरों च महन्ता' का ग्र्यं है चारों महाराजा। पाँचवे चक्कर में उनका पहरा है। सो यदि श्रमुर कुद्ध होकर (ग्रथवा) मन बिगाड़ कर देव-पुर पहुँचते, तो उरग उन्हें सुमेर पर्वत के पाँच प्रकार के घेरों में से जो प्रथम-घेरा है, उससे बाहर निकाल देते। इसी प्रकार बाकी चक्करों में शेष।

इन पाँच स्थानो मे पहरा स्थापित करके, देवेन्द्र (शक) के दिव्य सम्पत्ति का उपभोग करते समय, सुधर्मा ने च्युत हो (=मर) कर, उस शक्र की ही भार्य्या बन कर जन्म ग्रहण किया। कण्णिका (=शहतीर) दिये रहने के फलस्वरूप, उसके लिए पाँच सौ योजन (लम्बी चौड़ी) सुधर्मा नामक देव-मणि-सभा (-शाला) उत्पन्न हुई, जिसमे दिव्य श्वेत छत्र के नीचे, योजन भर के काञ्चन पलंग के ऊपर बैठ कर, देवेन्द्र शक्र देव मनुष्यो के कर्तव्य-कृत्यों (का सम्पादन) करते थे। चित्रा भी मर कर, उसी की भार्य्या होकर उत्पन्न हुई। उद्यान लगाये रहने के फलस्वरूप इसके लिए चित्र-लता-वन नाम का उद्यान उत्पन्न हुग्रा। नन्दा भी च्युत होकर, उसीकी भार्य्या होकर उत्पन्न हुई। पुष्करिणी बनवाने के फलस्वरूप इसके लिए नन्दा नाम की पुष्करिणी पैदा हुई।

कोई भी शुभ-कर्म न किया रहने के कारण सुजाता एक ग्ररण्य की किसी कन्दरा में बगुला-पक्षी की योनि में उत्पन्न हुई। शक्र ने, 'सुजाता नहीं दिखाई देती, वह कहाँ उत्पन्न हुई?' विचार करते हुए, उसे देखा। वहाँ जाकर उसे साथ लाया और उसे रमणीय देव-नगर, सुर्षम देवसभा, चित्र-लता-वन और नन्दा पुष्करिणी दिखाई। फिर 'यह शुभ-कमं करके मेरी स्त्रियां होकर उत्पन्न हुई, लेकिन तू शुभ-कमं न किये रहने के कारण पशु-पक्षी ( —ितरहचीन) की योनि में उत्पन्न हुई। ग्रव से सदाचार की रक्षा कर'—यह उपदेश देकर, उसे पाँच शीलों में प्रतिष्ठित किया और उसे वही ले जाकर छोड़ दिया। वह भी उस समय से सदाचार ( —शील) की रक्षा करने लगी। कुछ दिनों के बाद 'वह शील की रक्षा कर सकती है, (वा नही)?' जानने के लिए, जाकर उसके सामने मच्छ की योनि में चित-पड़े प्रगट हुए। उसने मृत मच्छ समभ सीस पर प्रहार किया। मच्छ ने पूँछ हिलाई। उसने 'जीता है' समभ, उसे छोड़ दिया। शक्र "साधु साधु" (कह) 'शील की रक्षा कर सकेगी' (सोच) चला गया। वहाँ से च्युत होकर वह बाराणसी में कुम्हार के घर पैदा हुई।

शक ने 'कहाँ पैदा हुई ?' (सोच) 'वहाँ पैदा हुई' जान, सोनहरी खीरों की गाड़ी भरकर, गाँव के बीच में एक बूढ़े के वेष मे बैठ चिल्लाना शुरू किया— ''खीरे ले लो, खीरे ले लो।''

मनुष्यो ने भ्राकर कहा-"तात! दो।"

"में केवल सदाचारियों को देता हूँ। तुम सदाचार की रक्षा करते हो?"

"हम शील (-वील) नही जानते, मृत्य से दो।"

"मुक्ते कीमत की जरूरत नही, मै केवल सदाचारियों को ही देता हूँ।"

"कौन है यह लाल-बुभक्कड़ ( = लालको) !" कहते मनुष्य चले गये। सुजाता ने उस समाचार को सुन, 'मेरे लिए लाये गये होंगे' सोच, जाकर कहा— "तात! दो।"

"ग्रम्म! क्या सदाचार की रक्षा करती हो?"

"हाँ ! रक्षा करती हूँ ।"

"यह (सब) में तेरे ही लिए लाया हूँ" (कह) गाड़ी सहित गृह-द्वार पर छोड़ चला गया। वह भी जीवन पर्यंन्त सदाचार की रक्षा कर, वहाँ से च्युत हो, वेपचित्ति ग्रसुरेन्द्र की लड़की होकर उत्पन्न हुई। सदाचार (की रक्षा करने) के फलस्वरूप सुन्दरी हुई। ग्रसुरेन्द्र ने उसकी उमर होने पर, भेरी लड़की ग्रपनी इच्छा के ग्रनुकूल स्वामी ग्रहण करें—इस इच्छा से—ग्रसुरों

को एकत्रित किया। शक्र 'वह कहाँ उत्पन्न हुई', देखते हुए, 'वहाँ उत्पन्न हुई' जान, सुजाता यथेच्छा स्वामी को चुनने (का अवसर मिलने) पर, मुभे ही चुनेगी' सोच असुर का रूप बनाकर वहाँ गया। सुजाता को सजाकर, सभा मे लाकर कहा गया कि यथारुचि स्वामी को चुनो। उसने देखते हुए शक्र को देख, अपने पूर्व स्नेह के भी कारण 'यह मेरा स्वामी है' (करके) ग्रहण किया। वह उसे देव-नगर में ला, वहाँ उसे ढाई करोड़ नटनियों (नृत्यवालाओं) की मुख्या बना, आयु पर्यन्त रहकर, यथा-कर्म (परलोक) सिधारा।

बुद्ध ने यह धर्म-देशना कह 'हे भिक्षु! पूर्व समय मे देव राज्य करते हुए पण्डितों ने, इस प्रकार अपने जीवन का परित्याग करते हुए भी (जीविहसा) नहीं की। और तू इस प्रकार के कल्याण-कारी शासन में प्रव्रजित होकर भी छाने बिना, जीव-सहित जल पीयेगा" (कह) उस भिक्षु को भिड़क, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय का मातिल (नामक) सारथी (श्रव का) आनन्द था। शक तो में ही था।

## ३२. नच्च जातक

"रवं मनुञ्जं..." यह गाथा बुद्ध ने जेतवन मे विहार करते समय, एक बहुत सामान रखने वाले भिक्षु के बारे में कही। कहानी पूर्वोक्त देवधम्म जातक' के सदृश ही है।

## क वर्तमान कथा

बुद्ध ने उस भिक्षु से पूछा—-'भिक्षु । क्या तू सचमुच बहु-सामान वाला है ?"

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> जातक (६)

"भन्ते ! हाँ।"

"भिक्षु ! तू किस लिए बहु-भाण्डिक हो गया ?"

वह इतनी ही वात से कुद्ध हो, पहनना-ग्रोढ़ना छोड़ 'श्रव इस ढंग से विच-रूँगा' (कह) बुद्ध के सामने ही नङ्ग-घड़ङ्ग खड़ा हो गया। मनुष्यों ने कहा— "धिक्कार है। धिक्कार है।" उसने वहाँ से भाग जाकर सन्यास छोड़ दिया। धर्म-सभा में बैठे भिक्षु 'यह बुद्ध के सम्मुख भी ऐसा करेगा!' (कह) उस भिक्षु की निन्दा कर रहे थे।

बुद्ध ने आकर पूछा---भिक्षुओ ! इस समय बैठे क्या बात-चीत कर रहे थे ?

"भन्ते ! वह भिक्षु भ्रापके सामने (श्रीर) चारों प्रकार की परिषद् के बीच में लज्जा-भय छोड़ गाँव के बच्चो की तरह नङ्गा खड़ा रह, लोगों के घृणा करने पर, गृहस्थ हो (बुद्ध) शासन से गिर गया (कहते हुए) बैठे उस भिक्षु की निन्दा कर रहे थे।"

शास्ता ने, 'भिक्षुग्रो ! न केवल ग्रव ही वह भिक्षु लज्जा ग्रीर भय के ग्रभाव से शासन रूपी रत्न से पतित हो गया है, किन्तु पूर्व-जन्म में भी उसे स्त्री-रत्न के लाभ से हाथ घोना पड़ा' कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे, प्रथम कल्प मे चौपायों ने सिंह को (अपना) राजा बनाया। मत्स्यों ने आनन्द मत्स्य को। पक्षियों ने सुवर्ण हंस को। उस सुवर्ण हंसराज की लड़की, हंस-बच्ची सुन्दरी थी। उस (हंस-राज) ने उसे वरदान दिया। उसने अपनी इच्छानुकूल स्वामी (चुनने की आज्ञा) माँगी। हंस-राज ने उसे बरदान दे, हिमवन्त (-प्रदेश) के सब पक्षियों को एकत्रित करवाया। नाना प्रकार के हंस, मोर आदि पक्षी-गण आकर, एक बड़े पाषाण-तल के नीचे इकट्ठे हुए।

हंस-राज ने लड़की को बुलाया—"ग्राकर, ग्रपनी इच्छा के ग्रनुकूल स्वामी को चुन लो।' उसने पक्षी-समूह को देखते हुए, मणि के रंग की ग्रीवा तथा चित्रित पंखों वाले मोर को देख कर इच्छा प्रगट की कि यह मेरा स्वामी हो। पक्षियों ने मोर के पास जाकर कहा—"सम्म मोर! इस राज-घीता ने इतने पक्षियों के बीच में स्वामी खोजते हुए, तुभे चुना है।"

मोर ने, "तो क्या वह आज भी मेरे बल को न देखती" (कह) श्रति प्रसम्न हो, लज्जा-भय छोड़कर, उतने बड़े पक्षि-संघ के बीच में पंखों को पसार कर, नाचना आरम्भ कर दिया। नाचते समय वह नंगा (=िबना ढका) हो गया। सुवर्ण हंस-राज ने लज्जित हो, 'इसको न तो अन्दर की लज्जा है, न बाहर का भय है। इस लज्जा-भय रहित को मैं (अपनी) लड़की न दूँगा' (कह) पक्षियों के संघ के बीच में यह गाथा कही—

रुवं मनुञ्जं रुचिरा च पिट्ठी बेलुरियवण्णूपिनभा च गीवा, व्याम-मत्तानि च पेखुणानि नच्चेन ते धीतरं नो ददामि॥

[ (यद्यपि तेरा) स्वर मनोहारी है, पीठ सुन्दर है, गर्दन बिलीर के रंग की है, पंखड़ियाँ दो हाथ (  $\Longrightarrow$ याम) भर की है; (तो भी) तेरे नाचने के कारण, तुभे लड़की नही देता हूँ ]

रवं मनुञ्जं, 'रुदं' में 'त' का 'द' कर दिया गया। रुदं, मनापं का ग्रर्थं है कि उच्चारित शब्द मधुर। रिचरा च पिट्ठी, तेरी पीठ भी चित्रित तथा शोभासम्पन्न है। वेलुरियवण्णूपिनभा = बिल्लौर मणि के वर्ण सदृश। ज्याम-मत्तानि; एक व्याम (=दो हाथ) भर। पेरवुणानि-पंखड़ियाँ नज्येन ते श्रीतरं नो दवामि—''लज्जा-भय छोड़ कर नाचने के कारण ही, तुभे, ऐसे निलंज्ज को लड़की नही देता हूँ" कह, हंस-राज ने उसी परिषद् के बीच मे अपने भांजे हंस-बच्चे को लड़की दे दी। मोर हंस-बच्ची को न पा, लज्जित हो, वहाँ से उड़ कर भाग गया। हंस-राज भी ग्रपने निवास-स्थान को चला गया।

बुद्ध ने "भिक्षुम्रो ! न केवल म्रब ही यह लज्जा-भय छोड़ने के कारण (बुद्ध-)शासन रूपी रत्न से पतित हुम्मा है, पूर्व-जन्म में भी स्त्री-रत्न की प्राप्ति से इसे हाथ धोना पड़ा था। यह धर्म-देशना कह, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया । उस समय का मोर (ग्रब का) बहुत सामान रखने वाला (भिक्षु) था ग्रौर हंस-राज तो मैं ही था ।

# ३३. सम्मोदमान जातक

"सम्मोदमाना..." यह गाथा शास्ता ने किपलवस्तु के समीप निभो-धाराम मे रहते समय चुम्बट-कलह के बारे मे कही। वह कथा कुणाल-जातक' मे आयेगी।

# क. वर्तमान कथा

उस समय बुद्ध ने रिक्तेदारों को ग्रामन्त्रित कर, "महाराजाग्रो! रिक्तेदारों को एक दूसरे से लड़ना-भगड़ना उचित नहीं। पूर्व समय में तिरक्ष्चीन ( = पशु-पक्षी) योनि में पैदा हुए भी, एकमत रहने के समय शत्रु को पराजित किया था, ग्रीर जब विवाद में पड गये, तो महाविनाश को प्राप्त हुए' कह, रिक्षतेदार राजाग्रों के याचना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे बाराणसी में (राजा) बहुाबस्त के राज्य करते समय, बोधि-सत्त्व (एक) बटेर की योनि मे उत्पन्न होकर, श्रनेक सहस्र बटेरो के साथ जंगल में रहते थे। उस समय बटेरों का एक शिकारी उनके रहने के स्थान पर जाता। वह बटेरों का सा शब्द करता। जब बटेरें इकट्ठी हो जातीं तो उन पर जाल फेंकता; और सिरों पर से दबाते हुए, सब को एक जगह करके, पेटी मे

<sup>&#</sup>x27;कुणाल जातक (४३६)

भर लेता । घर जाकर, उन्हें बेच , उस ग्रामदनी (=मूल्य) से जीविका चलाता था ।

तब एक दिन वोधिसत्त्व ने उन बटेरो को कहा—'यह चिड़ीमार हमारी जात-बिरादरी का नाश करता है। मैं एक उपाय जानता हूँ, जिससे यह हमें न पकड सकेगा। श्रव से, जैसे ही यह तुम्हारे ऊपर जाल फेके, वैसे ही जाल की एक एक गाँठ में सिर रख कर, जाल के सिहत उड़कर, उसे यथेप्ट स्थान पर ले जाकर, किसी काँटे-दार भाड़ी के ऊपर डाल दो। ऐसा होने पर, हम नीचे से जहाँ तहाँ से भाग जायेगे।" उन सब ने 'श्रच्छा' कहा। दूसरे दिन ऊपर जाल फेंकने पर, (वे) वोधिसत्त्व के कथनानुसार जाल को उड़ा कर, एक काँटेदार भाड़ी पर फेक, श्रपने श्राप नीचे से, जहाँ तहाँ से निकल भागे।

चिड़ीमार को भाडी में से जाल निकालते ही निकालते विकाल हो गया। वह लाली हाथ ही (घर) लौटा। अगले दिन से लगाकर बटेर (रोज) वैसा ही करते। वह (चिड़ीमार) भी सूर्व्यास्त होने तक जाल को ही छुड़ाते रह कर, कुछ भी न पा, खाली हाथ ही घर लौटता। तब उसकी भार्या ने कुछ होकर कहा—"तू रोज रोज खाली हाथ लौटता है। मालूम होता है बाहर किसी और की भी परवरिश कर रहा है।" चिड़ीमार ने "भद्रे! मुभे किसी और को पालना पोसना नही है। केवल वह बटेर एक मत होकर चुगते है। मेरे फेके जाल को लेकर, काँटो की भाड़ी पर डाल चले जाते है। लेकिन वह सदैव एक मत होकर नही रहेगे। तू चिन्ता मत कर। जिस समय वह विवाद में पड़ेगे, उस समय उन सब को लेकर तुभे हँसाता हुआ घर लौटूंगा।" कह, भार्या को यह गाथा कही—

### सम्मोदमाना गच्छन्ति जालमादाय पिक्खनो, यदा ते विवदिस्सन्ति तदा एहिन्ति मे वसं॥

[ (ग्रभी) पक्षी एक राय होने के कारण जाल को लेकर (उड़) जाते हैं; लेकिन जब वह विवाद करेगे, तभी वह मेरे वश में ग्रा जायेगे।

यदा ते विविवस्सन्ति, जिस समय वह बटेर, नाना मत के, नाना (प्रकार की) राय के, होकर विवाद करेंगे = कलह करेंगे। तदा एहिन्ति में वसं--

उस समय वह सभी मेरे वश में श्रा जायेंगे। श्रौर में उन्हें लेकर तुभे हँसाता हुग्ना, आऊँगा (कह) भार्य्या को श्राश्वासन दिया।

कुछ ही दिन के बाद चुगने की भूमि ( =गोचर-भिम) पर उतरता हुआ एक बटेर ग़लती से ( =ख्याल न रहने से) दूसरे के सिर पर से लॉघ गया। दूसरे ने कोघ से कहा, "मेरे सिर पर से कौन लॉघा?" "मैं ग़लती से लॉघ गया। कुछ मत हो।" कहने पर भी वह कोघ ही करता रहा। बार बार बोलते हुए, वह एक दूसरे को ताना देने लगे, "मालूम होता है, जैसे तू ही जाल को उठाता है!"

उन्हें विवाद करते देख, बोधिसत्त्व ने सोचा—"विवाद करने वालो का कुशल नहीं। श्रव यह जाल न उठायेंगे, श्रीर महान् विनाश को प्राप्त होंगे। चिडीमार को अयसर मिल जायगा। में अब यहाँ नहीं रह सकता। "(यह मोच) वह अपनी परिषद् ( —जमात) को ले दूसरी जगह चला गया। चिड़ी-मार ने भी कुछ दिन के बाद आ, बटेरो की बोली बोल, उनके एकत्र होने पर, उन पर जाल फेका। तब एक बटेर ने दूसरे को कहा, 'जाल ही उठाते उठाते तेरे सिर के बाल गिर पड़े, ले, अब तो उठा।' दूसरे ने कहा—"जाल ही उठाते उठाते तेरे दोनो पंखों की पंखड़ियाँ गिर पड़ी। ले, अब तो उठा।' सो उनके 'तू उठा', 'तू उठा', विवाद करते करते ही, चिड़ीमार जाल को उठा, उन सब को एकत्रित कर, पेटी भर भार्य्या को प्रसन्न करता हुआ, घर लौटा।

बुद्ध ने, 'सो हे महाराजाग्रो! आति-सम्बन्धियों का कलह उचित नहीं है। कलह विनाश का ही कारण होता है '; यह धर्म-देशना लाकर, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय का मूर्ख (=ग्रपण्डित) बटेर (ग्रब का) देवदत्त था। ग्रीर पण्डित-बटेर तो में ही था।

### ३४. मच्छ जातक

"न मं सीतं न मं उण्हं. ..." यह गाथा, बुद्ध ने जेतवन मे विहार करते समय, पूर्व-भार्य्या के लुभाने के बारे में कही।

# क. वर्तमान कथा

उस समय बुद्ध ने उस भिक्षु से पूछा--- भिक्षु ! क्या तू सचमुच उत्कण्ठित है ?"

"भगवान् । सचमुच ।"

"तुभो किस ने उत्कण्ठित किया ?"

"भन्ते ! मेरी पूर्व-भार्य्या के हाथो मे माधुर्य्य है। उसे नही छोड़ सकता हैं।"

तब बुद्ध ने, "हे भिक्षु! यह स्त्री तेरा अनर्थ करने वाली है। पूर्व-जन्म में भी तू इसके कारण मरते मरते, मेरी शरण आने से मरने से बचा" (कह) पूर्व-जन्म की कथा कही—

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व उसके पुरोहित थे। मछुग्रों ने नदी में जाल फेका। एक महामत्स्य ग्रपनी मछली के साथ रित-कीडा करता हुग्रा ग्रा रहा था। उसके ग्रागे ग्रागे जीती वह मछली जाल-गन्ध सूँघ कर जाल से हट कर निकल गई। लेकिन वह कामासकत, लोभी मत्स्य जाल के भीतर ही जा फँसा। मछुग्रों ने उसे जाल में प्रविष्ट हुग्रा जान, जाल को उठा, मत्स्य को बिना मारे ही ले जा बालू के ऊपर डाल दिया। (उन्होंने) सोचा इसे ग्रङ्गारों पर पका कर खायेगे।

इसिलए ग्रङ्गार बनाने लगे ग्रौर सलाई (=काँटे) को छीलने लगे। मत्स्य ने, 'ग्रङ्गार पर तपने का, काँटे से बिधने का वा ग्रन्य कोई दुःख मुक्ते पीडा नहीं देता, लेकिन वह जो मछली सोचेगी कि वह किसी दूसरी मछली के पास चला गया, उसीसे मुक्ते दुःख होता है, उसीसे मुक्ते बाधा होती हैं', (कह) रोते पीटते यह गाथा कही—

> न मं सीतं न मं उण्हं न मं जालस्मि बाघनं, यं च मं मञ्जते मच्छी, ग्रञ्जं सो रतिया गतो'॥

[न मुभे शीत की पीड़ा है, न ऊष्णता की पीड़ा है, न जाल में बँधने की पीड़ा है। (मुभे दु.ल है तो यह है) कि मेरी मछली, मेरे बारे में समभेगी कि वह रित के मारे किसी दूसरी मछली के पास चला गया।]

'त मं सीतं न मं उण्हं...' मत्स्यों को पानी से बाहर निकालने के समय कीत लगता है, पानी मे जाने पर गरमी लगती है। सो दोनो के बारे में 'न तो मुफे शीत ही पीडा देता है, न गरमी।' (कह) रोता है। (ग्रीर) जो प्रज्जार मे पकने का दु:ख होगा, उसके बारे मे भी 'न मुफे गरमी पीड़ा देती हैं' (कह) रोता ही है। न मं जालिस्म बाधनं, ग्रीर जो मेरा जाल मे बँधना हुग्ना, वह भी मुफे पीड़ा नही देता (कह) रोता है। यं च मं ग्रादि का संक्षेपार्थ यह है—वह मछली मेरे जाल में फँसने ग्रीर इन मछुग्नो द्वारा पकड लिये जाने की बात न जानकर, मुफे न देखती हुई सोचेगी कि वह मत्स्य कामरित के मारे ग्रब दूसरी मछली के पास चला गया होगा—यह उसका मेरे प्रति बुरा-भाव होना मुफे पीड़ा देता है (कह) बालू के ऊपर पड़ा पड़ा रोता पीटता है।

उस समय दासो से घिरा हुआ पुरोहित, स्नान करने के लिए नदी के किनारे आया। उसे सब प्राणियो की बोली समक्त में आती थी। सो, इस मत्स्य का रोना पीटना सुन कर, उसके मन में यह (विचार उत्पन्न) हुआ——यह मत्स्य कामासिक्त के दुःख से पीड़ित होकर रोता है। इस प्रकार आतुर (==दुःखित) चित्त होकर मरने पर भी, यह नरक में ही उत्पन्न होगा। मै इसका उद्धार करने वाला होऊँगा।" (यह सोच) मछुओं के पास जाकर कहा——

"भो! तुमने हमे एक दिन भी सालन ( = व्यञ्जन) के लिए मछली नहीं दी?"

मछ्यों ने कहा—"स्वामी क्या कहते हैं ?ेश्रापको जो मछली श्रच्छी लगे, उसे ले जाइये "

"हमे ग्रौर किसी मछली से काम नहीं, यही (मत्स्य) दे दो ।" "स्वामी ! ले जाये ।"

वोधिसत्त्व, उसे दोनों हाथों से ले, नदी के किनारे बैठ "भो ! मत्स्य ! यदि में ग्राज तुभे न देखता, तो तेरे प्राण जाते रहते । ग्रव से क्लेश ( क्लामा-सिक्त) के वशीभूत न होना"—यह उपदेश कर, पानी में छोड़, नगर में प्रविष्ट हुए ।

बुद्ध ने इस धर्म-देशना को कह (आर्य-)सत्यो को प्रकाशित किया। (आर्य-)सत्यो का प्रकाशन समाप्त होने पर उत्कण्ठित भिक्षु श्रोतापित-फल में प्रतिष्ठित हुआ। बुद्ध ने भी मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय की मच्छी (अब की) पुरानी भार्य्या थी। मत्स्य (अब का) उत्कण्ठित भिक्षु। (और) पुरोहित तो में ही था।

#### ३५. बट्टक जातक

"सन्ति पक्खा.. " यह गाथा, बुद्ध ने मगध मे चारिका करते समय, दावाग्नि के बुक्तने के सम्बन्ध में कही।

# क. वर्तमान कथा

एक समय बुद्ध ने मगघ मे चारिका करते हुए मगघ के गामड़े में भिक्षाटम कर, भिक्षाटन से लौटकर, भोजनोपरान्त भिक्षुगण सहित रास्ता लिया। उस समय महादावाग्नि उठी। (शास्ता के) ग्रागे पीछे बहुत भिक्षु थे। वह ग्राग भी एक-धुन्नाँ, एक ज्वाला हो फैलती ही चली ग्रा रही थी। कुछ मरने से भयभीत ग्रज (=पृथज्जन) भिक्षु 'हम प्रति-श्राग्न जलायेगे, जिससे जले स्थान पर दूसरी ग्राग न फैल सकेगी' (सोच) ग्ररणि निकाल कर ग्राग जलाने लगे। दूसरों ने कहा—"ग्रावुसो! तुम क्या करते हो? गगनमध्य स्थित चन्द्रमा को (न देखते हुए की तरह), पूर्व दिशा मे उगने वाले, सहस्र रिश्मधारी सूर्य्यमण्डल को (न देखते हुए की तरह), समुद्र के तट पर खड़े होकर समुद्र को (न देखते हुए की तरह), सुमेरु पर्वत के पास खड़े होकर सुमेरु पर्वत को (न देखते हुए की तरह) क्या तुम लोक मे सदैव ग्रग्र व्यक्ति, सम्यक् सम्बद्ध को ग्रपने साथ न जाते देखकर ही कहते हो कि हम प्रति-ग्रग्नि देगे (=जला-येगे)? क्या तुम बुद्ध-बल को नहीं जानते? (चलो) बुद्ध के पास चलेगे।" ग्रागे पीछे जाते हुए वे सभी इकट्ठे होकर दसवल (-धारी) के पास गये।

महाभिक्षुसंघ को साथ लिये बुद्ध एक जगह खडे थे। दावाग्नि (सब को) परास्त करती हुई की भॉति, घोपणा करती द्या रही थी।

जिस स्थान पर तथागत खड़े थे, वहाँ पहुँच, उस स्थान से चारों म्रोर सोलह करीस भर दूरी के स्थान पर, वह वैसे ही वुक्त गई, जैसे तिनकों की मशाल ( = उल्का) पानी में डुबोने पर। (बुद्ध के) ग्रासपास से बत्तीस करीस की दूरी में (वह ग्राग) न फैल सकी।

भिक्षु बुद्ध का गुणानुवाद करने लगे—"ग्रहो ! बुद्धो का सामर्थ्यं (=गुण)! यह अचेतन श्राग भी बुद्धों के खड़े होने की जगह पर न फैल सकी, (ग्रीर) पानी में तिनकों की मशाल की तरह बुक्त गईं। ग्रहो ! बुद्धों का प्रताप !"

शास्ता ने उनकी वात-चीत सुनकर कहा— "भिक्षुग्रो! यह मेरा श्रव का बल नहीं है, जिसके कारण यह ग्राग इस भूमि-प्रदेश में पहुँच कर बुक्त गई है। किन्तु यह मेरी पुरानी सत्य-क्रिया का बल ह। इस प्रदेश में इस सारे कल्प भर ग्राग न जलेगी। यह कल्प भर स्थिर रहने वाली प्रातिहार्य

<sup>&#</sup>x27; उतना रक्तवा जिस में एक करीस बीज (चार ग्रम्मन) बोया जा सके ।

( = ग्रालोकिक किया) है।" श्रायुष्मान् ग्रानन्द ने शास्ता के बठने के लिए चौतही संघाटी बिछा दी। शास्ता पल्लथी मारकर बैठ गये। भिक्षुसंघ भी तथागत को प्रणाम कर तथा घेरकर बैठ गया। तब बुद्ध ने भिक्षुश्रों के यह याचना करने पर कि 'भन्ते! यह जो (श्रव की बात) है, सो तो हमें प्रगट है। ग्रातीत की जो बात छिपी हुई है, उसे प्रगट करे। पूर्व-जन्म की कथा कही—

## ख. अतीत कथा

"पूर्व समय मे, मगध राष्ट्र के उसी प्रदेश मे, बोधिसत्त्व, बटेर की जुन में जन्म ग्रहण कर, माता की कोख से निकल, ग्रण्डे को फोड़, निकलते समय ही, एक बड़े भेद जितना (बड़ा) बटेर हम्रा। सो (उसके) माता पिता उसे घोसले में लिटा. चोच से चोगा ला. उसे पालते थे। उसमें, न तो पर फैला कर स्नाकाश में उड़ने का सामर्थ्य था; न टाँग उठा कर पृथ्वी पर चलने का सामर्थ्य । उस प्रदेश मे प्रति वर्ष दावाग्नि लग जाती। (ग्राग लग जाने के) समय भी, वह चिल्लाता हुम्रा, उसी स्थान ( =प्रदेश) पर रहा । पक्षी-गण म्रपने भ्रपने घोसले से निकल, मरने से भयभीत, चिल्लाते हुए भागे। बोधिसत्त्व के माता पिता भी मरने से भयभीत (हो) बोधिसत्त्व को छोड़ (अपने) भाग गये। बोधिसत्त्व ने घोसले में पड़े पड़े गर्दन उठाकर, फैलती ग्राती ग्राग को देख, सोचा-"यदि मुक्त मे परों को फैला कर ग्राकश-मार्ग से जाने का सामर्थ्य हो, तो उड़कर दूसरी जगह चला जाऊँ; यदि पैरों पर खडे होकर जाने का सामर्थ्य हो, तो पैदल दूसरी जगह चला जाऊँ। मेरे माता-पिता भी मरने से भय-भीत (हो) मुक्ते अकेला छोड़कर, अपने प्राण लेकर भाग गये। श्रब मुफे किसी की शरण नही । में त्राण-रहित हैं; शरण-रहित हैं। मुफे झाज क्या करना चाहिए ?" तब उसके (मन में) यह हम्रा--"इस लोक में सदा-चार (= शीलगुण) है, सत्य है, पूर्व समय में पारमिताग्रों को पूरा कर बोधि-वृक्ष के नीचे बैठ ग्रभिसम्बद्धत्त्व प्राप्त कर, शील-संगाधि-प्रज्ञा-विम्क्ति-विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन से युक्त, सत्य-दया-करुण-शान्ति से समन्वित, सब सत्वों के प्रति समान मैत्री-भावना रखने वाले, सर्वज्ञ बृद्ध है, उनके द्वारा साक्षात किये गये धर्म-तत्व ( = गुण) है, मुक्त मे भी एक सत्य है (अर्थात्) (मुक्त

में भी) एक विद्यमान् स्वाभाविक धर्म दिखाई देता है। इसलिए मुभे चाहिए कि में पूर्व समय के बुद्धों, और उनके द्वारा साक्षात् किये गये धर्म-तत्वों का विचार करूँ; और अपने में विद्यमान सत्य-स्वाभाविक धर्म को लेकर सत्य-िक्या कर अग्नि को वापिस लौटा, आज अपना और शेष (सब) पिक्षयों का कल्याण करूँ। इसीलिए कहा गया है—

म्रत्यि लोके सीलगुणी सच्चं सोचेय्यानुहया, तेन सच्चेन काहामि सच्चिकरियमनुत्तमं, म्रावज्जित्वा धम्मबलं सरित्वा पुम्बके जिने, सच्च बलमपस्साय सच्चिकरियं म्रकासहं ॥

[लोक में सदाचार (=शील-गुण) है, सत्य (है), शौच (है), दया (है);—में उस सत्य से उत्तमतम मत्य-िकया को करता हूँ। धर्म-बल तथा पूर्व समय के बुद्धों (=िजनो) का स्मरण कर, और सत्य-बल को देखकर, मैंने सत्य-िकया की।

सो बोधिसत्त्व ने पूर्व समय में परिनिर्वाण को प्राप्त बुद्धों के गुणों का ध्यान घर, भ्रपने में विद्यमान सत्य-स्वभाव के बारे में सत्य-क्रिया करते हुए यह गाथा कही—

#### सन्ति पक्सा ग्रपतना सन्ति पादा भवञ्चना, माला पिता च निक्सन्ता जातवेद ! पटिकस्स ॥

[पङ्ख है (लेकिन उनसे) उड़ा नही जाता; पैर हैं (लेकिन उनसे) चला नही जाता । मेरे माता-पिता (मुभे छोड़) चले गये । इसलिए हे ग्रानि पीछे हट जा।]

सन्ति पक्ता श्रपतना; मेरे पक्ष है; लेकिन इनसे मैं उछल नहीं सकता == भाकाश-मार्ग से जा नही सकता; इसलिए ग्रपतना । सन्ति पादा श्रवञ्चना, मेरे पाँव भी है, लेकिन मैं उनसे वञ्चना ==पाँव से चलना नहीं कर सकता, इसलिए ग्रवञ्चना । भाता पिता च निक्सन्ता, जो मुक्ते ग्रन्थत्र ले जाते, वह

<sup>&#</sup>x27;देखो चरिया-पिटक (वट्टकपोत चरिया)।

माता-पिता भी मरने के डर से भाग गये। जातवेद ! यह अग्नि का सम्बोधन है। वह जात ( चउत्पन्न) होते ही, बेबियित ( चप्रगट होती है) इसलिए 'जातवेद' कहलाती है। पटिक्कम, वापिस जा चलौट जा (कह) जातवेद को श्राज्ञा देता है।

सो (इस प्रकार) महासत्त्व ने 'यदि मेरा प्रक्लों-सहित होना सत्य है, थ्रौर उनको फैलाकर थ्राकाश में न उड़ सकने (की बात) सत्य है, यदि मेरा पॉव-सहित होना, थ्रौर उनको उठाकर न चल सकने की तथा माता-पिता की मुभे घोंसले में ही छोड़ कर चले जाने (की बात) सत्य है, स्वभाव-भूत है; तो हे जातवेद ! इस सत्यता के कारण तू यहाँ से लौट जा' कह घोसले में पड़े ही पड़े सत्य-क्रिया की । उसके सत्य-क्रिया (करने) के साथ ही ग्रांग्न १६ करीप भर स्थान से (दूर) हट गई। लौटती हुई श्रौर न बुभती हुई (वह) श्रांग (शेप) जंगल में चली गई; (लेकिन) उस स्थान पर पानी में डाले मशाल की तरह, बुभ गई—

### सह सञ्चकते मयहं महा पज्जिततो सिखी, बज्जेंसि सोलस करीसानि उदकं पत्वा यथा सिखी ।।

[ मेरे सत्य (-क्रिया ) के साथ ही, महाप्रज्विलत आग ने, सोलह करीष (भूमि) को वैसे ही छोड़ दिया, जैसे पानी में पड़ने पर आग।]

सो यह स्थान इस सारे कल्प के लिए श्रम्नि से सुरक्षित हो गया; यह कल्प भर स्थिर रहनेवाली प्राति-हार्य हुई। इस प्रकार बोधिसस्य सत्य-क्रिया करके, जीवन की समाप्ति पर, कर्मानुसार (परलोक) गये।

बुद्ध ने "भिक्षुग्रो! यह जो इस जगल का ग्रग्नि से न जलना है, यह मेरा ग्रब का बल नहीं; किन्तु यह पूर्व-जन्म मे बटेर-बच्चा होने के समय का मेरा सत्य-बल है"—यह धर्म-देशना कह (ग्रार्य-)सत्यों को प्रकाशित किया। सत्यों के ग्रन्त में कोई श्रोतापन्न हुए, कोई सकुवागामी हुए, कोई श्रनागामी हुए, कोई प्रहंत् हुए। बुद्ध ने भी मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय के माता-पिता (ग्रब के) माता-पिता ही थे। बटेर राज तो में ही था।

<sup>&#</sup>x27;देलो चरियापिटक, (बट्टकपोत चरिया)।

### ३६. सकुगा जातक

"यं निस्सिता..." यह गाथा, बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय, दग्ध-पर्णशाल (=जिसकी पर्णशाला जल गई थी) भिक्षु के बारे मे कही।

# क. वर्तमान कथा

एक भिक्षु, शास्ता के पास से कर्मस्थान ग्रहण कर, जेतवन से निकल, कोशल (जनपद) के एक सीमान्त ग्राम के समीप, एक अरण्य मे रहता था। (वर्षा-वास) के पहले ही महीने में उसकी पर्णशाला जल गई। उसने मनुष्यों से कहा-- "मेरी पर्णशाला जल गई। मै कष्ट-पूर्वक रहता है।" मनुष्यों ने कहा-- "ग्रभी हमारे खेत सुखे है, (उन्हे) पानी देकर (पर्ण-शाला) बना-येंगे" पानी दे चुकने पर, "बीज बोकर" बीज बो चुकने पर, "मेंढ बाँध कर," मेढ बॉघ चुकने पर, ''गुडाई करके'' (गुडाई कर चुकने पर), ''काट कर,'' (काट चुकने पर), दौरी करके-इस प्रकार, यह, वह काम दिखाते हुए, उन्होंने तीन महीने गुजार दिये। वह भिक्षु तीन महीने तक खुले में कष्ट से रहने के कारण कर्मस्थान के अभ्यास मे उन्नति न कर, अर्हत्व (=विशेष) न प्राप्त कर सका। पवारणा के पश्चात्, वह, बुद्ध के पास पहुँच, प्रणाम कर, एक भ्रोर बैठा। शास्ता ने उससे बात-चीत करते हुए पूछा--"भिक्षु! क्या वर्षा-वास सुख-पूर्वक व्यतीत किया ? क्या कर्मस्थान सफल हुग्रा?" उसने वह समा-चार कह, उत्तर दिया कि निवास-स्थान के ग्रनुकूल न होने से मेरा कर्मस्थान सफल नही हुन्ना। बुद्ध ने, "भिक्षु ! पहले समय में तिरवचीन प्राणी भी अपनी अनुकुलता, अननुकुलता पहचानते थे, तूने क्यों न पहचानी ?" कह पूर्व-जन्म की कथा कही--

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> वर्षावास समाप्त कर ।

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में, बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, बोधि-सत्त्व पक्षी-योनि में उत्पन्न हो, पक्षी-गण सहित, अरण्य में, शाखा-टहिनयों से युक्त (एक) बड़े वृक्ष के आश्रय में रहते थें। एक दिन उस वृक्ष की एक दूसरे से रगड खाती हुई शाखाओं से चूर्ण (सा) गिरने (तथा) घुआँ उठने लगा। इसे देख, बोधिसत्त्व ने सोचा—"यह इस प्रकार रगड़ खाती हुई दो शाखायें आग पैदा करेगी (=फेकेगी), जो गिर कर पुराने पत्तों में लग जायगी, (और) फिर इस वृक्ष को भी जला देगी। हम यहाँ नहीं रह सकते। हमें यहाँ से भाग कर, अन्यत्र जाना चाहिए।" (यह सोच) उसने पक्षी-गण को यह गाथा कही—

> यं निस्सिता जगित रुहं विहङ्गमा स्वायं ग्रीमा पमुञ्चित, दिसा भजय वक्कङ्गा । जातं सरणतो भयं ॥

(जिस वृक्ष का पक्षियों ने श्राश्रय लिया है, सो यह वृक्ष श्राग छोड़ता है। (इसलिए) हे पक्षियों ! (ग्रन्य श्रन्य) दिशाश्रों को जाओं। (हमारे) शरण(-गत) स्थान से ही भय उत्पन्न हो गया।]

जगित रहं; जगित कहते हैं पृथ्वी को । वहाँ उत्पन्न होने वाला रुक्ख, जगितरह । विहङ्गमा, विहं कहते हैं ग्राकाश को, वहाँ ( — ग्राकाश में) गमन करने से पक्षी को विहङ्गमा कहते हैं । दिसा भज्जथ; इस वृक्ष को छोड़, ग्रन्थत्र भाग कर चारो दिशाग्रों में विचरो । वक्कञ्जा—पिक्षयों का सम्बोधन । वे (ग्रपने) उत्तमाञ्ज को, गले को कभी कभी वर्ष्ण ( — टेढ़ा) करते हैं, इसलिए 'वक्कञ्जा' कहलाते हैं, ग्रथवा उनके दोनो ग्रोर पृष्ण वर्ष्ण होने से भी, वह 'वक्कञ्जा' कहलाते हैं। जातं सरण तो भयं; हमारे ग्राथ्यय-स्थान वृक्ष से ही भय पैदा हो गया । ग्राग्रो ! ग्रन्थत्र चलें।

बोधिसत्त्व की बात मानने वाले बुद्धिमान् पक्षी. उसके साथ एक ही उड़ान में उड़ कर ग्रन्यत्र चले गये। लेकिन जो मूर्ख थे वे 'यह ऐसे ही एक बूँद पानी में मगर-मच्छ देखा करता हैं (सोच), उसकी बात न मान वही रहे। उसके थोड़े ही काल बाद, जैसे बोधिसत्त्व ने सोचा था, वैसे ही भ्राग पैदा होकर, उस वृक्ष में लग गई। धुएँ भौर ज्वालाभों के उठने पर, धुएँ से मन्धे पक्षी भ्रन्यत्र न जा सके। (वहीं) भ्राग में गिर कर विनाश को प्राप्त हुए।

बुद्ध ने 'भिक्षु ! पहले समय मे तिरश्चीन योनि मे पैदा हुए भी, वृक्ष के ऊपर रहते हुए, अपनी अनुकूलता, अननुकूलता को जानते थे। तूने क्यों न पहचानी ?"—यह धर्म-देशना कह, (आर्य-)सत्यों को प्रकाशित किया। (आर्य-)सत्यों का प्रकाशन समाप्त होने पर, वह भिक्षु श्रोतापत्ति फल मे प्रतिष्ठित हुग्रा। बुद्ध ने भी मेल मिला कर, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय बोधिसत्त्व की बात मानने वाले पक्षी (अब) बुद्ध-परिषद हुए। (और) बुद्धिमान-पक्षी तो मैं ही था।

## ३७. तित्तिर जातक

"ये वद्धमपचायन्ति..." यह गाथा बुद्ध ने श्रावस्ती को जाते समय सारिपुत्र स्थिवर के लिए शयनासन (=निवास-स्थान) न मिलने के सम्बन्ध में कही।

## क. वर्तमान कथा

ध्रनाथिपिछक के विहार वनवा कर, दूत भेजने पर, बुद्ध राजगृह से निकल वैशाली पहुँच वहाँ इच्छानुसार विहार कर, श्रावस्ती जाने के विचार से चारिका के लिए निकले । उस समय छ:-वर्गीय भिक्षुधों के शिष्य ध्रागे ध्रागे जाकर स्थिवरों के शयनासन न ग्रहण किये रहने पर भी, 'यह शयनासन हमारे उपाध्याय के लिए होगा, यह हमारे ध्राचार्य्य के लिए होगा; यह हमारे लिए होगा' (कह) शयनासन दखल कर लेते थे । पीछे ध्राने वाले स्थिवरों

को शयनासन न मिलते। सारिपुत्र के शिष्यों को भी स्थविर के लिए शयनासन हुँढ़ने पर शयनासन न मिला। स्थविर ने शयनासन न मिलने से, बुद्ध के शयनासन से कुछ ही दूर, एक वृक्ष के नीचे, बैठ कर और चल-फिर कर (रात) बिताई। बुद्ध ने तड़के ही निकल कर खाँसा। स्थविर ने भी खाँसा। "यह कौन है ?" "मन्ते! में सारिपुत्र हूँ।" "सारिपुत्र! तू इस समय यहाँ क्या कर रहा है ?" उसने वह (सब) हाल कह दिया। बुद्ध को स्थविर की बात सुन, यह सोचते सोचते कि, 'जब मेरे जीते जी ही भिक्षु एक दूसरे के प्रति गौरव तथा सम्मान पूर्वक नही विचरते, तो मेरे परिनिर्वाण प्राप्त कर लेने पर यह क्या करेगें धर्म-संवेग उत्पन्न हुआ। उन्होंने प्रभात होने पर, भिक्षुसंघ को इकट्ठा करवा भिक्षुग्रों से पूछा—"भिक्षुग्रों! क्या सचमुच छ:-वर्गीय भिक्षु ग्रागे ग्रागे जा कर स्थिवरों के शयनासन दखल कर लेते हैं?"

"भगवान् ! सचम्च ।"

तब (भगवान् ने) छ:-वर्गीय भिक्षुग्रों को धिक्कार, धार्मिक कथा कह (सब) भिक्षुग्रों को सम्बोधित किया—"भिक्षुग्रों ! प्रथम ग्रासन, प्रथम जल, ग्रौर प्रथम परोसे के योग्य कौन है ?"

कुछ भिक्षुओं ने कहा—"जो क्षत्रीय कुल से प्रव्रजित हुआ हो।" कुछ ने, "जो ब्राह्मण-कुल से, जो गृहपति-कुल ( —वैश्य-कुल) से।" श्रौरो ने, 'विनय-घर, धर्म-कथित, प्रथम ध्यान के लाभी, द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ ध्यान के लाभी।" श्रौरों ने कहा—"श्रोतापन्न, सकृदागामी, श्रनागामी, श्रह्त, त्रि-विद्याश्रो का ज्ञाता, छः श्रभिज्ञा-प्राप्त।"

इस प्रकार उन भिक्षुग्रो के ग्रपनी ग्रपनी रुचि के ग्रनुसार ग्रग्र-ग्रासन ग्रादि के योग्यों के कहने के समय, बुद्ध ने कहा— "भिक्षुग्रो ! मेरे शासन में भ्रग्रासन ग्रादि प्राप्त करने के लिए न क्षत्रीय-कुल में से प्रवजित होना प्रमाण है, न ब्राह्मण-कुल से, न वैश्य-कुल से प्रवजित होना प्रमाण है, न विनयधर (होना), न सूत्र-घर (होना), न श्र्मीभ्रममं का ज्ञाता (होना), न प्रथम-ध्यान ग्रादि का लाभी (होना), न श्र्मोत्तपन्न ग्रादि (होना)। हे भिक्षुग्रो ! इस शासन में प्रणाम, सेवा, हाथ जोड़ना, ग्रौर ग्रन्य उचित-किया—यह सब बड़प्पन के कम से किया जाना चाहिए। ग्रग्रासन, ग्रग्र-जल भीर ग्रग्परोसा इस 'बड़प्पन' के ही कम से भिनना चाहिए। यही यहाँ प्रमाण है। इस

लिए इन सब में से जो सबसे बड़ा है, वही यहाँ योग्य है। हे भिक्षुश्रो ! श्रव इस समय सारिपुत्र मेरा अग्र-श्रावक है, मेरे बाद धर्म-चक्र प्रवित्त करने वाला है, मेरे बाद वही शयनासन पाने का अधिकारी है। सो, उसीने शयनासन न मिलने के कारण श्राज की रात वृक्ष के नीचे बिताई। जब तुम अभी से इस प्रकार अगौरव-युक्त तथा असम्मान-युक्त हो, तो समय बीतने पर क्या करके विचरोगे ?" फिर उनको उपदेश देने के लिए बुद्ध ने, "भिक्षुश्रो ! पूर्व समय में तिरक्चीन योनि मे उत्पन्न हुशों ने भी 'हमारे लिए यह उचित नहीं है कि हम एक दूसरे का श्रादर न कर, सत्कार न कर, श्रनुचित ढंग से विचरते रहे। हम श्रपने मे से जो बड़ा है, उसे जानकर, उसे प्रणाम (—श्रभिवादन) श्रादि करेगे। सो उन्होने श्रच्छी प्रकार परीक्षा कर, यह मालूम किया कि उनमे कौन बड़ा है। उसे प्रणाम श्रादि करते हुए, देव-पथ को भरते हुए (परलोक) गये" कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

### ख अतीत कथा

पूर्व समय मे हिमालय के पास एक बड़ा बर्गद था। उसको आश्रय कर, तित्तिर, वानर और हाथी—तीन मित्र विहार करने थे। वे तीनों एक दूसरे का आदर न करने वाले, सत्कार न करने वाले, साथ जीविका न करने वाले थे। तब उनके मन में यह (विचार) हुआ—हमारे लिए इस प्रकार रहना उचित नही। जो हम लोगो में बड़ा है, उसे प्रणाम आदि करते हुए रहें। फिर 'हम में कौन जेठा है?' इसे सोचते हुए, एक दिन 'एक ऐसा उपाय है' (जिससे मालूम हो सके कि कौन जेठा है) सोच, तीनो जने बड़ के नीचे बैठे।

वहाँ बैठने पर तित्तिर ग्रीर बन्दर ने हाथी से पूछा-- "सौम्य हाथी! तू इस बड़ वृक्ष को किस समय से जानता है?"

उसने उत्तर दिया—सौम्यो ! जब मै वच्चा था, तो इस बर्गद के वृक्ष को मै जाँघ के बीच करके लाँघ जाता था । बीच करके खड़े होने के समय, इसकी फुनगी मेरे पेट को छूती थी । सो, मैं इसे, इसके गाछ होने के समय से

<sup>ें</sup> भिक्षुओं में पूर्व प्रवजित बड़ा होता है।

जानता हूँ।" फिर दोनो जनों ने पूर्व प्रकार से बन्दर से पूछा।

वह बोला—सौम्यो ! जब मैं बच्चा था, तो भूमि पर बैठ कर, बिना गर्दन उठाये, इस वर्गद के पौघे के फुनगी के ग्रंकुरो को खाता था। सो मैं इसे छोटा होने के समय से जानता हूँ। शेप दोनों ने पूर्व प्रकार से ही तित्तिर से पूछा। वह बोला—"सौम्यो ! पहले ग्रमुक स्थान पर एक बड़ा बर्गद का पेड़ था। मैंने उसके फल खाकर इस स्थान पर बीट की। उससे यह वृक्ष पैदा हुआ। सो मैं इसे इसके अनुत्पन्न-काल से जानता हूँ। इसलिए, मैं तुम (दोनों) से जन्म से जेठा हूँ।"

ऐसा कहने पर बन्दर ग्रौर हाथी ने तित्तिर पण्डित को कहा—सौम्य! तू हम मे जेठा हैं। इसलिए अब से हम तेरा सत्कार करेगे, गौरव करेंगे, मानेंगे, बन्दना करेगे, पूजा करेंगे, ग्रीभवादन करेंगे, सेवा करेंगे, हाथ जोड़ेंगे ग्रौर भी सब उचित-कर्म करेंगे; तथा तेरे उपदेशानुसार चलेंगे। (इसलिए) अबसे तू हमें उपदेश देना ग्रौर अनुशासन करना।" उस समय से तित्तर उन्हें उपदेश देने लगा। (उसने) उन्हें (पाँच) शीलों में प्रतिष्ठित किया। अपने ग्राप भी उसने शील ग्रहण किये। वे तीनों जने पाँच शीलों में प्रतिष्ठित हो, एक दूसरे का ग्रादर करते, सत्कार करते, साथ जीविका करते हुए रह कर, जीवन के ग्रन्त में देव-लोक गामी हुए।

उन तीनों का यह समभौता तैत्तिरीय-ब्रह्मचर्यं कहलाया । भिक्षुग्रो ! वह तिर्यंग् योनि के प्राणो थे । (तो भी) वे, एक दूसरे का गौरव करते, सत्कार करते विहरते थे । तुम इस प्रकार के सु-म्राख्यात धर्म-विनय मे प्रव्रजित हो कर भी किस लिए एक दूसरे का गौरव न करते, सत्कार न करते विहरते हो ?"

भिक्षुग्रो ! ग्रब से तुम्हें वृद्ध-पन ( चजेठे-पन) के ब्रनुसार ग्रभिवादन, प्रत्युत्थान, (बड़े के सामने खड़े होना), हाथ जोड़ना, कुशल प्रश्न, प्रथम-ग्रासन, प्रथम-जल, प्रथम-परोसा देने की अनुज्ञा करता हूँ। ग्रब से किनिष्ठतर भिक्षु द्वारा ज्येष्ठ-तर का शयनासन दखल नहीं किया जाना चाहिए। जो दखल करेगा, उसे इंदुष्कृत की ग्रापित (होगी)। इस प्रकार शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, ग्रभिसम्बुद्ध हो कर (ही) यह गाथा कही—

ये वद्धमपचायन्ति नरा धम्मस्स कोविदा, दिट्ठेव घम्मे पासंसा सम्पराये च सुग्गति ॥ [जो घर्म के ज्ञाता नर, बड़ों की पूजा करते हैं; वे ६सी जन्म में प्रशंसा के भागी तथा पर-लोक में सुगति के भागी होते हैं।]

ये वद्धमपचायन्ति; जाति-वृद्ध, वयो-वृद्ध, गुण-वृद्ध—तीन प्रकार के बड़े होते हैं। उनमें (ऊँची) जाति वाला जाति-वृद्ध, (प्रधिक) भ्रायु वाला वयो-वृद्ध, गुण (-विशेष) से युक्त गुण-वृद्ध। उनमें से यहाँ 'वृद्ध' शब्द से गुण-सम्पन्न भीर वयो-वृद्ध का ही मतलब है। श्रपचायन्ति, बड़ों के सत्कार करने के कर्म से पूजते हैं। धम्मस्स कोविदा, बड़ों की पूजा के काम में दक्ष = हुशियार। विद्ठेव धम्मे, इसी जन्म में। पासंसा, प्रश्नंसा के अधिकारी। सम्पराये च सुग्गति, इस लोक को छोड़ कर जो गन्तव्य पर-लोक है, वहाँ भी उनकी सुगति ही होती है। सारांश यह है—िक हे भिक्षुम्रो! चाहे क्षत्रिय हो, वाहे बाह्यण; चाहं वैश्य हों, चाहे शूद्ध; चाहे गृहस्थ हों, वा प्रश्नित; चाहे तिर्थंय् योनि के ही प्राणी हों—जो कोई भी प्राणी, भ्रपन से बड़ो की पूजा करने के कर्म में दक्ष, हुशियार होते हैं, गुणसम्पन्नों की, वयो-वृद्धों की पूजा करते हैं, वे इस जन्म में 'वड़ों का भ्रादर करने वाला हैं—इस प्रकार की प्रशंसा, स्तुति को प्राप्त करते हैं, भीर शरीर-भेद होने पर स्वर्ग-लोक में उत्पन्न होते हैं।

इस प्रकार वृद्ध ने 'ज्येष्टो के सत्कार' करने के कर्म की प्रशंसा कर, मेल मिला, जातक का साराश निकाल दिखाया। उस समय का हस्ति-नाग (भ्रब का) मोग्गलान (स्थिवर)था। बानर सारिपुत्र था। तित्तिर-पण्डित तो मैं ही था।

### ३८. बक जातक

"नाच्चन्त निकतिप्पञ्जो..." यह गाया, शास्ता ने जेनवन में विहार करते समय चीवर बनाने (=बढ़ाने) वाले भिक्षु के बारे में कही।

# क. वर्तमान कथा

एक जेतवन-वासी भिक्ष, चीवर सम्बन्धी काटना, रफ करना . . . . बिठाना तथा सीना ग्रादि जो जो कृत्य है, उन सब के करने में दक्ष था । अपने इस दक्ष-पन से वह चीवर बनाता था। इसलिए वह चीवर-वर्द्धक नाम से प्रसिद्ध हमा। लेकिन यह क्या करता थां? पुराने चिथड़ों में, हिशयारी का हाथ लगा, उनके मुद्र, सुन्दर चीपर बना, रँगने के बाद, उन्हें कफ दे ( = श्राटे वाले पानी से रैंग कर), शक्कु से रगड़, उज्ज्वल, मनोज्ञ करके रखता था। जो चीवर बनाना नहीं जानते, वह भिक्षु नया कपड़ा लेकर, उसके पास स्राते श्रीर कहते---''हम चीवर बनाना नही जानते । हमें चीवर बना दे ।" वह ''ग्रावसो ! चीवर बना कर समाप्त करने में बहुत चिर लगता है। मेरे पास बना बनाया चीवर पड़ा है। इस कपड़े को रख कर (उस बने बनाये) चीवर को ले जाग्रो" (कह चीवर) लाकर दिखाता । वह उसके रंग की तड़क-भड़क देख, म्रान्दर के बारे में कुछ न जानते हुए, (कपड़ा) पक्का है, मान, वह चीवर ले, ग्रीर चीवर-वर्द्धक को नया कपड़ा दे कर चले जाते। थोड़ा मैला होने पर, गरम पानी से घोया जाने पर, वह चीवर अपनी असलियत दिखा देता। जहाँ तहाँ पराना-पन दिखाई देने लग जाता । वे (भिक्षु) पछताते थे । इस प्रकार माने वालों को पराने चिथड़ों से ठगने के कारण, वह भिक्ष सर्वत्र प्रसिद्ध हो गया। जैसे यह जेतवन मे वैसे ही एक गाँव मे भी एक (ग्रीर) चीवर-वर्द्धक भिक्ष संसार को ठगता था। उसे मिलने वाले भिक्षयों ने कहा-"भन्ते ! जेतवन में एक चीवर-वर्द्धक भिक्ष इस प्रकार संसार को ठगता है।"

उस भिक्षु के मन में हुमा—"मैं उस जेतवन-वासी भिक्षु को ठगूँ।" सो वह चीथडों का म्रच्छा चीवर बना कर, मुन्दर रंग से रंग कर, उसे पहन जेतवन गया। दूसरे ने उसे देखते ही (चित्त में) लोभ उत्पन्न कर पूछा— "भन्ते! क्या यह चीवर आपने बनाया है?"

''श्रावुसो मा हाँ (मैंने बनाया है)।''

'भन्ते ! यह चीत्रर मुभे दे दें । ग्रापको दूसरा मिलेगा ।"

"ग्रानुसो! हम ग्रामवासी हैं। हमे प्रत्यय ( = चीवर ग्रादि ग्रावश्यकताये) ग्रासीनी से नही मिलते। मैं यह चीवर तुभे देकर, स्वयं क्या पहर्नुंगा?" "भन्ते ! मेरे पास नया वस्त्र हैं। उसे ले जाकर ग्राप ग्रपना चीवर वना ले।" "ग्रावुसो ! मैने इसमे हाथ की मेहनत (=काम) की है, लेकिन तुम्हारे ऐसा कहने पर, में क्या कर सकता हूँ ? ले लें।" (कह) वह चीथडों का चीवर उसे दे, (उससे) नया कपड़ा ले, उसे ठग चल दिया। जेतवनवासी (भिक्षु) को वह चीवर पहन, कुछ दिन के बाद गरम पानी से धोने से पता लगा कि वह चीथड़ों का चीवर है। उसे देख वह लिजत हुग्रा कि ग्रामवासी चीवर-वाले ने जेतवनवासी चीवर-वाले को ठग लिया। उसका ठगा जाना (भिक्षु-)संघ मे प्रगट हो गया।

एक दिन धर्म-सभा में बैठे भिक्षु, उस कथा को कह रहे थे। बुद्ध ने स्नाकर पूछा---"भिक्षुस्रो ! सब बैठे क्या बातचीत कर रहे हो?" उन्होंने वह बात कही।

बुद्ध ने "भिक्षुम्रो । न केवल म्रभी जेतवनवासी चीवर वाला भौरो को ठगता (रहा) है, पहले भी ठगता रहा है, भौर न केवल म्रभी ग्रामवासी (चीवर वाले) ने, इस जेतवनवासी चीवर वाले को ठगा है, पहले भी ठगा है" कह, पूर्व-जन्म की कथा भ्रारम्भ की—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बोधिसत्त्व, एक जगल में एक कमल के तालाब के पास खड़े वृक्ष पर एक वृक्ष-देवता की योनि में उत्पन्न हुए। तब गर्मी के मौसम में एक दूसरे छोट तालाब में पानी की कमी हो गई। इस तालाब में बहुत सी मछिलयाँ रहती थी। एक बगुला 'एक तरीक़े से इन मछिलयों को ठग कर खाऊँगा' सोच, जाकर, पानी के किनारे, चिन्तित सा (मुँह बनाकर) बैठ गया। उसे देख मछिलयों ने पूछा— "ग्रायं! चिन्तित क्यो बैठे हो?"

"बैठा, तुम्हारे लिए चिन्ता कर रहा हूँ।"

"ग्रार्यं ! हमारे लिए क्या चिन्ता कर रहे हो ?"

"इस तालाब मे पानी नपा-तुला है, भोजन की कमी है, गरमी की श्रवि-कता है; मैं बैठा तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ कि श्रव यह मछलियाँ क्या करेंगी?"

"तो भ्रार्यं! (हम) क्या करें?"

"यदि तुम मेरा कहना करो, तो मैं तुम्हे, एक एक करके, चोच से पकड़, पंच-वर्ण के कमलों से म्राच्छन्न, एक महातालाब मे ले जाकर छोड़ म्राऊँ।" "ग्रार्य ! प्रथम कल्प से लेकर (ग्राज तक) मछिलयों की चिन्ता (= हित) करने वाला (कोई) बगुला नहीं हुग्रा । क्या तू हमें एक एक करके खाना चाहता है ?"

"मैं अपने पर विश्वास करने वालों को—तुम्हें—नही खाऊँगा। लेकिन यदि मेरी तालाब के होने की बात पर विश्वास न हो, तो मेरे साथ एक मछली को (पहले) तालाब देखने के लिए भेजो।"

मछलियों ने उसकी बात पर विश्वास कर, यह जल और स्थल दोनों जगहों पर समर्थ हैं (सोच) एक काणी महामछली दी; और कहा इसे ले जाओ। उसने उसे ले जाकर, तालाव में छोड़ दिया; और सब तालाब को दिखा कर, फिर (वापिस) लाकर उन मछलियो के पास छोड़ दिया। उसने उन मछलियो से तालाब के सौन्दर्य (सम्पत्ति) की प्रशंसा की। उन्होने उसकी बात सुन, जाने की इच्छुक हो, (बगुले से) कहा—"अच्छा! आर्य! हमे लेकर चलो।"

बगुला पहले उस काणे महामत्स्य को तालाब के किनारे ले जाकर, तालाब दिखा कर, तालाब के किनारे उत्पन्न वरुण-वृक्ष पर जा बैठा। फिर उस (मछली) को शाखाओं के बीच मे डाल, चोच से कोंच कोच कर मारा, और मांस खा (मछली के) कांटों को वृक्ष की जड़ मे डाल दिया। फिर जाकर 'उस मछली को मैं छोड़ भ्राया। भ्रब दूसरी आये' (कह), इस उपाय से एक एक को ले जा, सब को खाकर, भ्राकर देखा तो वहाँ एक भी बाकी न थी।

केवल एक केकडा वहाँ बाकी रह गया था। बगुले ने उसे भी खाने की इच्छा से कहा—भो। कर्कटक। मैं उन सब मछलियों को ले जाकर महा-तालाब में छोड़ श्राया। श्रा, तुभे भी ले चलुँगा।"

"ले कर जाते हए, मुक्ते कैसे पकडोगे ?"

"इस कर ( = चोच में पकड़ कर) लेकर जाऊँगा।"

"तू ! इस प्रकार ले जाते हुए, मुक्ते गिरा देगा । मै तेरे साथ न जाऊँगा ।" "डर मत⊯ मै तुक्ते ग्रच्छी प्रकार पकड़ कर ले जाऊँगा ।"

केकड़े ने सोचा—''इसने मछलियों को (तो) तालाब में ले जाकर नहीं छोड़ा है। यदि मुक्ते तालाब में ले जाकर छोड़ देगा, तो इस में इसकी कुशल है; यदि नहीं छोड़ेगा, तो इसकी गर्दन छेद कर, इसका प्राण हर लूँगा।'' सो उसने कहा—"सौम्य बगुले! तू ठीक से न पकड़ सकेगा। लेकिन हमारा जो पकड़ना होता है, वह पक्का होता है। इसलिए यदि मुफे प्रपने डंक से तू प्रपनी गर्दन पकड़ने दे, तो तेरी गर्दन को भ्रच्छी तरह पकड़े, मैं तेरे साथ चलूँगा।" उसने उसकी ठगने की इच्छा को, 'न जानते हुए' 'भ्रच्छा' कह, स्वीकार किया। केकड़े ने भ्रपने डंक से, लोहार की संडासी की तरह, उसकी गर्दन को भ्रच्छी तरह पकड़ कर कहा—"भ्रब चल।" वह उसे ले जाकर, तालाब दिखा कर वरुण-बुक्ष की भ्रोर उड़ा।

केकड़े ने कहा—"मामा! तालाब तो यहाँ है; लेकिन तू यहाँ से ले जा रहा है।" बगुले ने कहा—"मालूम होता है कि तू समक्षता है कि 'में प्यारा मामा भौर तू मेरी बहन का प्रिय-पुत्र हैं कह उठाये फिरते हुए मैं तेरा दास हूँ। देख इस वरुण-रूख के नीचे पड़े (मछलियों के) काँटो के ढेर को। जैसे मैं इन सब मछलियों को खा गया: वैसे ही तक भी खाऊँगा।"

केकड़े ने उत्तर दिया—"यह मछलियाँ अपनी मूर्खता से तेरा आहार हुईं। में तुभे अपने को खाने न दूँगा। किन्तु तेरा ही विनाश करूँगा। तू अपनी मूर्खता के कारण नही जानता कि तू मुभसे ठगा गया। मरना होगा, तो दोनो मरेंगं। देख, में तेरे सिर को काट कर भूमि पर फेक दूँगा।" (कह) उसने संडासी की तरह अपने डंक से उसकी गर्दन भींची। बगुले ने चौड़े मुँह, आँखों से आँसू गिराते हुए मरने से भयभीत हो, कहा—"स्वामी! मुभे जीवन दे। में तुभे नहीं खाऊँगा।"

"यदि ऐसा है, तो उतर कर मुक्ते तालाब में छोड़।"

उसने कक कर, तालाब पर ही उतर, केकड़े की तालाब के किनारे कीचड़ पर रक्खा। केकड़ा. कैंची से कुमृद की डंठल काटने की तरह, उसकी गर्दन काट कर पानी में घुस गया। वरुण-वृक्ष के देवता ने उस आक्ष्यर्थ्य को देख, साघुकार देते हुए, (तथा) वन को उन्नादित करते हुए, मधुर स्वर से यह गाथा कही—

#### नाज्वन्त निकतिप्पञ्जो निकत्या मुखमेधति, भ्राराचेति निकतिप्पञ्जो बको कक्कटकामिव।।

धूर्त-बुद्ध (ग्रादमी) ग्रपनी ग्रधिक धूर्तता मे सदैव सुख नही पा सकता । धूर्त-बुद्ध (ग्रपने किये का फल) भोगता है, जैसे बगुले ने केकड़े (के द्वारा)।

नाच्यन्त निकतिष्पञ्जो निकत्या सुखमेधित, निकित कहते हैं ठगी को। निकितिष्पञ्जो, ठगने वाला आदमी (==धूर्त) उस धूर्तता से (==उस ठगी से); न अच्यन्तं सुखमेधित, सदैव सुख मे प्रतिष्ठित नहीं रह सकता, अवश्य ही विनाश को प्राप्त होता है। आराधेति ==प्राप्त करता है। निकितिष्पञ्जो, धूर्तता सीखा हुआ आदमी ==पापी आदमी, अपने किये पाप-कर्म का फल पाता है, भोगता है। कैसे? सको कक्कटकामिय, जैसे वगुले ने केकड़े से गर्दन छिदवाई; इसी प्रकार पापी पुरुष इस जन्म मे, वा अगले जन्म मे, अपने किये पाप के फलस्वरूप, भय का भागी होता है। इस अर्थ को प्रकाशित करते हुए, महासत्त्व ने वन को उन्नादित करते हुए धर्मोपदेश किया।

शास्ता, 'भिक्षुम्रो ! न केवल अभी ग्रामवासी चीवर-वाले (भिक्षु) ने इसे ठगा, पूर्व जन्म मे भी ठगा हैं कह, इस धर्म-देशना को ला, मेल मिला, जातक का साराश निकाल दिखाया। उस समय का वह बगुला (ग्रव का) जेतवन वासी चीवर-वाला हुग्रा। केकडा (ग्रव का) ग्रामवासी चीवर-वाला। वृक्ष-देवता तो में ही था।

#### ३६. नन्द जातक

"मञ्जे सोवण्णयो रासि...."यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, सारिपुत्र स्थविर के शिष्य के वारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

वह भिक्षु मुभाषी था, बात सह लेने वाला था, श्रौर बडे उत्साह से स्थविर की सेवा करता था। एक समय (सारिपुत्र) स्थविर, शास्ता की श्राज्ञा ले, चारिका करते हुए, दक्षिणागिरि' जनपद पहुँचे। वहाँ पहुँच कर वह भिक्षु भिमानी हो गया। स्थिवर का कहना नहीं मानता था। 'श्रावुस! यह कर' कहने पर स्थिवर का विरोधी हो जाता था। स्थिवर उसका भ्राशय (=िक्त की बात) न समभते (=जानते)। वह, वहाँ चारिका कर, फिर (वापिस) जेतवन लौट ग्राये। स्थिवर के जेतवन-विहार पहुँचने के समय से वह भिक्षु फिर पूर्ववत् हो गया। स्थिवर ने शास्ता से निवेदन किया—"भन्ते! मेरा एक शिष्य एक स्थान पर (रहते समय) सौ (मुद्रा) के खरीदे हुए गुलाम की तरह रहता है, दूसरे स्थान पर (रहते हुए) भ्रभिमानी हो, 'यह कर' कहने पर विरोधी हो जाता है। 'शास्ता ने कहा— 'सारिपुत्र! इस भिक्षु का यह स्वभाव श्रव ही नहीं है, यह पहले भी एक स्थान पर तो सौ (मुद्रा) से लरीदे गुलाम की तरह रहता था; एक स्थान पर प्रतिपक्षी, (प्रति-)शत्र हो जाता था।'' यह कह स्थिवर के याचना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व ने एक कुटुम्ब में जन्म लिया। एक गृहस्थ उसका मित्र था। गृहस्थ अपने बूढा था, लेकिन उसकी स्त्री तरुण थी। उसको स्त्री से एक पुत्र पैदा हुन्ना। उसने सोचा—(कदाचित्) यह तरुण स्त्री, मेरी मृत्यु के बाद किसी दूसरे पुरुष को लेकर, इस धन को नष्ट कर दे। मेरे पुत्र को न दे। सो, मैं इस धन को पृथ्वी में गाड़ दूं।" (यह सोच) घर के नन्द नामक नौकर को ले, जंगल में जा, एक स्थान पर धन को गाड, उसको बता कर कहा—"तात! नन्द! मेरे मरने पर, मेरे पुत्र को यह धन बता देना। उसकी स्रोर में लापरवाह न होना।" (इस प्रकार) उपदेश दे कर मर गया।

कम से उसका पुत्र वड़ा हो गया। माता ने कहा—"तात ! तेरे पिता ने नन्द को ले जाकर. घन गाड़ा था। सो, उसे मँगवाकर कुटुम्ब को पाल!" उसने एक दिन नन्द से पूछा—"मामा! क्या मेरे पिता ने कही कुछ धन गाड़ा है ?"

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> राजगृह के भ्रास-पास ।

"स्वामी ! हाँ।"

"वह कहाँ गड़ा है?"

"स्वामी! जंगल मे।"

"तो चले" कह, कुदाल टोकरी ले, जहाँ धन गड़ा था, वहाँ पहुँच कर पूछा—"मामा! धन कहाँ है ?"

नन्द ने घन के ऊपर जा कर, उस पर खडे हो, धन के कारण अभिमानी हो कुमार को गाली दी—अरे! दासी पुत्र! चेटक! यहाँ तेरा धन कहाँ से आया?"

कुमार ने उसके कठोर वचन को सुन कर, श्रनसुने की तरह कहा—"तो चले।"

उसको साथ ले, लौट कर, फिर दो तीन दिन गुजरने पर गया। नन्द ने वैसे ही गाली दी।

कुमार ने उसके साथ कठोर बात न बोल लौट कर सोचा— "यह दास, 'इस बार धन बता दूँगा' कह कर जाता है। लेकिन (वहाँ) जाकर गाली देता है। न मालूम, इसका क्या कारण है? मेरे पिता का एक कुटुम्बिक मित्र है। उसे पूछ कर, (इसका कारण) मालूम कहँगा।" (यह सोच) बोधिसत्त्व के पास जा, सब हाल कह, पूछा— "तात! क्या कारण है?"

बोधिसत्त्व ने, 'तात ! जिस स्थान पर खड़ा हो कर नन्द गाली बकता है, उसी स्थान पर तेरे पिता का धन है। इस लिए जब नन्द तुभे गाली दे, तो 'ग्रारे! दास! क्या गाली वकता है' कह, उसे खेच, कुदाली ले, उस स्थान को खोद, कुल से प्राप्त धन को निकाल, दास से उठवा कर, "(घर) ले जा" कह, यह गाथा कही—

मञ्जे सोवण्णयो रासि सोवण्णमाला च नन्दको , यत्य दासो भ्रामजातो ठितो थुल्लानि गज्जति ॥

[जहाँ पर श्राम दासी-पुत्र नन्दक खड़ा हो कर कठोर शब्दो की गर्जना करता है, में समभता हूँ (बही) स्वर्णमय (श्राभरणों) का ढेर है, वहीं सोने की माला  $( \hat{\mathbf{r}} )$ ।

मञ्जे, ऐसा मैं मानता हूँ। सोवण्णयो, सुन्दर वर्ण होने से सोवण्ण (वस्तुयें)। वह कौन कौन सी? चाँदी, मणि, सोना, मूँगा आदि रत्न। इस

स्थान में 'सोवण्ण' से इन सब का मतलब है। उनका ढेर, सोवण्ण का ढेर। सोवण्णमालाख, तेरे पिता के पास, जो सुवर्ण माला थी, वह भी में मानता हूँ कि यही है। नन्दको यत्थ बासो जिस स्थान पर दास नन्दक खड़ा है; धाम-जातो, हाँ (== धाम) में दासी हूँ, इस प्रकार दासत्व के भाव को प्रगट करने वाली दासी का पुत्र। िठतो थुल्लानि गज्जाति, वह जिस स्थान पर खड़ा हो कर स्थूल (वचन) == कठोर वचन बोलता है, वहीं, मैं समअता हूँ कि तेरा कुल-घन है।

बोधिसत्त्व ने कुमार को घन लाने का उपाय बताया। कुमार बोधिसत्त्व को प्रणाम कर, घर गये; श्रौर फिर नन्द को ले, घन के गड़े होने की जगह गये। शौर जैसे कहा था, वैसे ही किया। फिर उस धन को ला, कुटुम्ब को पाला। वह बोधिसत्त्व के उपदेशानुसार दान श्रादि पुण्य कर्म करके, जीवन की समाप्ति पर, यथाकर्म (परलोक) सिधारा।

बुद्ध ने, 'पहले भी इस (भिक्षु) का यही स्वभाव था' कह, यह धर्मदेशना ला, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय का नन्द (भ्रव का) सारिपुत्र का शिष्य था। लेकिन पण्डित-कुटुम्बिक तो मैं ही था।

## ४०. खदिरंगार जातक

"कामं पतामि निरयं...." यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, ग्रनाथिण्डिक के सम्बन्ध में कही।

# क. वर्तमान कथा

स्रनाथिपिण्डक ने केवल विहार बनवाने के लिए ही चौवन करोड़ धन, बुद्धशासन के निमित्त त्याग दिया = बिखेर दिया। वह तीन रत्नों (=बुद्ध,

धर्म, संघ) को रत्न समभ, ग्रौर किसी (रत्न) को रत्न ही न समभ, शास्ता के जेतवन मे विहार करने के समय. प्रति दिन तीन बार दर्शनार्थ जाता था। एक बार प्रात:काल ही जाता, दूसरी बार जल-पान करके जाता, तीसरी बार शाम को जाता। और भी बीच बीच में जाता ही था। जाते समय 'सामणेर' वा मन्य वच्चे मेरे हाथ की म्रोर देखेंगे कि क्या ले कर म्राया हैं' सोच, वह कमी खाली हाथ नही गया। प्रातःकाल जाते समय यवागु लिवा कर जाता, जलपान करके जाते समय घी, मक्खन, मध्, गुडु ग्रादि ग्रीर शाम को जाते समय गन्ध, माला, वस्त्र स्रादि ले कर जाता । इस प्रकार प्रति दिन परित्याग करते करते इसने कितना परित्याग किया, इसका (कोई) माप नही । वहत से व्यापारियों ने भी, हाथ की लिखित देकर, इसमे बद्रारह करोड़ घन ऋण लिया था। महा-सेटठी उनसे वह धन नहीं मेंगवाता था। स्रौर भी, इसका कुलायत सदारह करोड़ धन नदी के किनारे गाडा हम्रा था। जल-वायु से नदी के कुल के दुटने से वह समुद्र में बह गया। वहाँ वे लोहे की गागरें, जैसी की तैसी मुहर लगी हुई, समुद्र में बहती घुमती थी। श्रीर, इस के घर में पाँच सी भिक्षुश्रो को नित्यभान बँधा ही था। सेठ का घर भिक्ष्मंघ के लिए चौरस्ते पर खोदी गई पुष्करिणी की तरह था। वह सब भिक्षुत्रों के लिए माता-पिता तुल्य था। सो, उसके घर, सम्यक् सम्बद्ध भी जाते, ग्रस्सी महास्थविर भी जाते, शेष जाने वाले भिक्षुत्रों की तो गणना ही न थी। वह घर सात तल्लो का और सात डघो-ढियो वाला था। उसकी चौथी डचोढी मे एक मिथ्या-धारणा वाली देवी रहती थी । सम्यक् सम्बुद्ध के घर मे प्रवेश करते समय वह ग्रपने कोठे(चिवान)पर बैठी न रह सकती थी। बच्चो को साथ ले उतर कर, वह जमीन पर खड़ी होती । ग्रस्सी महास्थविर तथा ग्रन्य स्थविरो के भी प्रविष्ट होते, तथा निकलते समय उसे वैसा ही करना पड़ता। उसने सोचाः जब तक श्रमण गौतम, ग्रथवा उसके श्रावक इस घर में ग्राते-जाते रहेगे, तब तक मुभे सुख नहीं। में नित्य-प्रति उत्तर उतर कर जमीन पर नहीं खड़ी हो सकती, सो मुभे ऐसा (प्रबन्ध) करना चाहिए, जिसमे ये (लोग) इस घर मे प्रवेश न करे ।

<sup>&#</sup>x27;भिक्षु बनने से पूर्व "ब्रह्मचारी" की ग्रवस्था।

सो एक दिन वह लेटे हुए महाकर्मचारी के पास जाकर, (भ्रपना) प्रकाश फैला कर खड़ी हो गई। "यहाँ कौन हैं?" पूछने पर उत्तर दिया, "में चौथी डचोढी में रहने वाली देवी हूँ।"

"किस लिए आई है ?"

"क्या तुम सेठ की करनी को नही देखते? वह ग्रपने भविष्य का कुछ भी ख्याल न कर, धन ले जाकर, केवल श्रमण गौतम की पूजा करता है। धन को न व्यापार में लगाता है, न कर्मान्त (=खेती) में। तुम सेठ को उपदेश करो, जिसमें वह ग्रपने काम में लगे; जिससे श्रावको सहित श्रमण गौतम, इस घर में प्रवेश न किया करे।"

उस (=महाकर्मचारी) ने उसे उत्तर दिया— "मूर्ख देवी! सेठ जो धन खर्च करता है, वह कल्याणकारी बुद्ध-शासन के लिए खर्च करता है। यदि वह (मेरी) चोटी पकड़ कर मुक्ते बेच भी देगा, तो भी मैं कुछ न कहूँगा। तूजा।"

इसी तरह, एक दिन, उसने सेट के पुत्र को जाकर उपदेश दिया। सेठ के पुत्र ने भी उसे पूर्वोक्न प्रकार से भाड बताई। सेठ को तो वह जाकर, कुछ कह ही न सकती थी।

सेठ के निरन्तर दान देते रहने से, व्यापार न करने के कारण आमदनी कम हो जाने से, धन में बहुत न्यूनता आ गई। (और) ऐसे ही कम से होते रहने से, उसके दिद हो जाने पर, उसके पहनने के वस्त्र, बिस्तर, भोजन आदि भी पूर्व-सदृश न रहे। ऐसा होने पर भी, वह भिक्षुसघ को दान देता, लेकिन हां, अब प्रणीत (आहार) न दे सकता। एक दिन वन्दना करके बैठें उसे, शास्ता ने पूछा—"गृहपति! तुम्हारे घर से दान दिया जाता है?"

"भन्ते ! दिया जाता है, लेकिन वह होता है (केवल) कणी का चावल श्रीर मट्टा ?"

गृहपति ! 'मैं रूखा-सूख दान दे रहा हूँ' मोच सकुचित न हो, प्रसन्न (च्यित्र) चित्त से बुद्धों, प्रत्येक-बुद्धो तथा बुद्ध-श्रावकों को दिया हुग्रा दान रूखा-सूखा दान नही होता, क्यो ? (उसका) बड़ा फल होने से । चित्त प्रसन्न (च्यित्र) रख सकने वाले का दान 'रूखा-सूखा-दान' नही होता—यह इस प्रकार जानना चाहिए—

नित्य चित्ते पसम्मान्ह ग्राप्पिका नाम दिक्खणा, तथागते वा सम्बुद्धे ग्रथवा तस्स सावके।। न किरत्थि ग्रनोमदिस्ससु पारिचरिया बुद्धेसु ग्रप्पिका, सुक्खाय ग्रलोणिकाय च पस्स फलं कुम्मासपिण्डिया।।

[ चित्त प्रसन्न हो, तो तथागत —सम्बुद्ध ग्रथना उसके श्रावक को दी गई दक्षिणा 'थोड़ो' नही होती । श्रोर न ही श्रनोमदर्शी श्रादि बुद्धों की की हुई सेवा (—पारिचरिया) "थोड़ी" होती हैं । सूखे, श्रलूणे, कुल्माश-पिण्ड के (ही दान के) फल को देख ।]

उसे भ्रौर भी कहा कि हे गृहपित ! तू अपना 'रूखा-सूखा' दान देता हुम्रा ही म्राठ म्रार्य-पुद्गलों को दे रहा है; लेकिन वेलाम (ब्राह्मण) के जन्म में उत्पन्न होने के समय, सारे जम्बुद्धीप के हलों को रुकवा कर सात रत्न देते हुए, पाँच महा निदयों को एक साथ, एक प्रवाह करने की तरह (चित्त को प्रसन्नता से भर कर) महादान देने के समय, कोई त्रिशरण-गत वा पञ्च-शील रक्षक (=सदाचारी) न मिला। इस प्रकार दान का म्रधिकारी पुद्गल मिलना भी दुर्लभ है। सो "मेरा दान रूखा-सूखा है" समभ, तू संकुचित मत हो। यह कह वेलामसूत्र कहा।

सो वह देवी (यद्यपि) पहले, सेठ के साथ बात भी न कर सकती थी, (तो भी) ग्रब सेठ के दुर्गति-प्राप्त होने से, '(शायद) वह मेरी बात मान ले' सोच, ग्राधी रात के समय, (सेठ के) शयनागार मे प्रविष्ट हो, (ग्रपना) प्रकाश फैला ग्राकाश में खडी हुई।

सेठ ने उसे देख कर पूछा— "यह कौन है ?"
"सेठ ! मैं चौथी डचोढ़ी मे रहने वाली देवी।"
"किस लिए ग्राई है ?"

"तुभे नेक-सलाह देने की इच्छा से।"

"ग्रच्छा! तो कह।"

''बड़े सेठ ! तू भविष्य की चिन्ता नही करता। बेटे-बेटी की ग्रोर नहीं

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>यह सूत्र त्रिपिटक में नहीं मिला।

देखता। तूने श्रमण गौतम के शासन के लिए बहुत घन खर्च कर दिया। सो, तू चिरकाल तक घन खर्च करते रहने से तथा (खेती आदि) नवीन कर्मान्तों के न करने से, श्रमण गौतम के कारण निर्घन हो गया। ऐसा होने पर भी तू श्रमण गौतम (का पीछा) नहीं छोड़ता। आज भी श्रमण तेरे घर में आते ही हैं। जो कुछ वह ले गये, सो श्रव वापिस नहीं मँगवाया जा सकता; वह ले जायें। लेकिन अब से, तू श्रमण गौतम के पास जाना, और उसके श्रावकों को इस घर में आने देना—बन्द कर दे। (चलते चलते जरा) रुक कर भी, श्रमण गौतम को बिना देखे, (अपने) व्यापार और वाणिज्य को करते हुए, (अपने) कुटुम्ब को पाल।"

उसने उसे पूछा—"जो नेक-सलाह तू मुक्ते देना चाहती है, वह यही है ?" "हाँ! यही है।"

"तुभ जैसे (=वैसे) सौ, हजार (श्रौर) लाख देवताश्रों (के उपदेश) से भी मैं हिलने वाला नही। दस-बल (-धारी) के प्रति मेरी श्रद्धा सुमेर पर्वत की तरह श्रचल (है), सुप्रतिष्ठित (है)। मैने कल्याण-कारी (त्रि-)रत्न-शासन के लिए जो धन खर्च किया है, उसे तूने 'श्रनुचित' कहा। तूने बुद्ध-शासन को दोष दिया। इस प्रकार की श्रनाचारिणी, दुश्शीला श्रौर मनहूस के साथ मैं एक घर में नही रह सकता। निकल, मेरे घर से, शीध्र निकल श्रौर (किसी) दूसरी जगह जा।"

श्रोतापन्न, ग्रार्थ-श्रावक (ग्रनाथिपिण्डक) की बात सुन कर, न ठहर सकने के कारण, वह ग्रपने निवास-स्थान पर गई ग्रीर बच्चों को हाथ से पकड़े हुए, (वहाँ से) निकल श्राई। (लेकिन) निकल कर, ग्रन्थ निवास-स्थान न मिलने के कारण, 'सेठ से क्षमा माँग. वही रहूँगी' सोच, नगर-रक्षक देवपृत्र के पास जा, उसे प्रणाम कर, खड़ी हुई।

'किस लिए ग्राई?' पूछने पर, वह बोली—स्वामी! मैने बिना सोचे समभे, सेठ को (कुछ) कह दिया। उसने कुछ हो, मुभे निवास-स्थान से निकाल दिया। सेठ के पास ले जा, उससे क्षमा दिलवा मुभे रहने के लिए स्थान दिल-वाइए (=दीजिए)।

"तूने सेठ को क्या कहा?"

स्वामी ! मैंने सेठ को कहा कि अब से बुद्ध-उपस्थान (=सेवा), संघ-

उपस्थान मत करो। श्रमण गौतम को घर में मत बाने दो।"

"तूने भ्रनुचित कहा। (बुद्ध-)शासन की निन्दा की। मैं तुफे ले कर सेठ के पास जाने की हिम्मत नही कर सकता।"

वह, उसमे कुछ सहायता न पा, चारों महाराजाश्रों के पास गई। उनमें भी वैसा ही इनकार मिलने पर शक देवेन्द्र के पास जा, वह हाल कह, बड़ी नम्रता से याचना करने लगी—"हे देव! निवास-स्थान न मिलने से, मैं बच्चों को हाथ से पकड़े पकड़े, श्रशरणा हो घूमती हूँ। श्रपनी कृपा से, मुभे निवास-स्थान दिलवाइए।"

उसने भी कहा—तूने अनुचित किया जो बुद्ध-शासन की निन्दा की ! मैं भी तेरें पक्ष में सेट के साथ बातचीत तो नहीं कर सकता; लेकिन एक ऐसा उपाय बताता हूँ कि जिससे सेट क्षमा कर दे।

"ग्रच्छा ! देव ! कहे।"

"मनुष्यों ने तमस्मुक दे कर सेठ के हाथ से श्रट्ठारह करोड़ (की) संख्या में धन लिया है। तू सेठ के मुनीम (= आयुक्तक) का भेप बना, िकसी को बिना जनाये, उन लेखों को ले, कुछ यक्षतरुणों के साथ, एक हाथ में लेख और एक हाथ में कलम ले कर, उन (ग्राविमयों) के घर जा; और घर के बीच में खड़े हो, अपने यक्ष-बल (= आनुभाव) से उन्हें डरा, 'यह तुम्हारें लेख है। हमारें सेठ ने अपने ऐश्वर्य के समय में तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वह निर्धन (= दुर्गित-प्राप्त) हो गया है। तुमने जो कार्पाणण लिए हैं सो दो' (कह) अपनी यक्ष-पन की सामर्थ्य दिखा कर, वह सब श्रट्ठारह करोड़ सोना बसूल (= साध) कर सेठ के खाली कोठें को भरा दूसरें आचिरवती नटी के किनारें गड़ा धन, नदी-कूल के टूट जाने से समुद्र में बह गया है, उसे भी अपने सामर्थ्य से लाकर, खाली कोठें भर। और भी, अमुक स्थान पर बिना मलकीयत का श्रट्ठारह ही करोड़ धन है, उसे भी ला कर खाली कोठें भर। ईस चौवन करोड़ धन से इन खाली कोठों को भरने से दण्ड-कर्म करके, महासेठ से क्षमा माँगना।"

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> रापती ।

वह 'देव ! ग्रच्छा' कह, उसके कथन को स्वीकार कर, तदनुसार सब धन लाकर, ग्राधी रात के समय, सेठ के शयनागार में प्रविष्ट हो, (भ्रपना) प्रकाश फैला, ग्राकाश में खड़ी हुई।

"यह कौन है ?" पूछने पर बोली— 'सेठ जी ! में तेरी चौथी डघोढी में रहने वाली अंधी-मूर्ख देवी हूँ। मैंने अपनी महामोह (भरी) मूढता के कारण, बुद्ध-गुणों को न जानकर, पिछले दिनों में आपसे (जो) कुछ कहा, मेरे उस दोष को क्षमा करे। मैंने देवेन्द्र शक के कथनानुसार आपका ऋण वसूल (—साध) कर अद्वारह करोड़; समुद्र में बहा हुआ अद्वारह करोड़, जिस किसी स्थान में बिना मलकीयत का अद्वारह करोड़; —इस प्रकार चौवन करोड़ लाकर, खाली कोठों को भरने से, दण्ड चुका दिया; जेतवन विहार के (निर्माण) में जितना धन खर्च हुआ, उतना एकत्र कर दिया। निवास-स्थान न मिलने से में कप्ट पा रही हूँ। सेठ जी ! मैंने अज्ञान से जो (भूल) कर दी, उसे क्षमा करें।"

ग्रनाथिपिण्डक ने, उसकी बात सुन, यह कहती है—'मैने दण्ड भुगत लिया, ग्रीर ग्रपने दोप को स्वीकार करती हूँ सोच विचार किया कि इसे सम्यक् सम्बुद्ध के पास ले चलना चाहिए; इसका ख्याल कर तथागत ग्रपने गुणो को जनायेगे। सो उसे कहा, "ग्रम्स! देवी! यदि तू मुक्त से क्षमा प्रार्थना करना चाहती है, तो शास्ता के सम्मुख क्षमा-प्रार्थना करना।"

"ग्रच्छा! ऐसा करूँगी; लेकिन मुक्ते शास्ता के पास ले चलना।" उसने 'ग्रच्छा' कह, रात्रि समाप्त होने पर प्रात काल ही उसे ले, शास्ता के पास जा, शास्ता को उसका सब किया-कराया कह सुनाया। शास्ता ने, "हे गृहपति! जब तक पाप-कर्म करने वाले का पाप पकता नहीं है, तब तक वह सुख भोगता है, लेकिन जब उसका पाप-कर्म पकता है (=फल देता है), तब से वह दु.ख ही दु ख भोगता है। (इसी प्रकार) जब तक पृष्य-कर्म (=भद्र) करने वाले का पृष्य पकता नहीं, तब तक वह दु.ख भोगता है, लेकिन जब उसका पृष्य-कर्म पकता है, तब से वह सुख ही सुख भोगता है" कह, धम्मपद की इन दो गाथाग्रो को कहा—

पापोपि पस्सिति भद्रं याव पापं न पच्चिति, यदा च पच्चिति पापं ग्राथ पापो पापानि पस्सिति ॥

### भद्रोपि पस्सति पापं याव भद्रं न पच्चति, यदा च पच्चति भद्रं ग्रथ भद्रो भद्रानि पस्सति ॥

इन गाथाओं के (कहें जाने के) अन्त में, वह देवी ओतापित-फल में प्रतिष्ठित हुई। उसने शास्ता के चकािक्कृत चरणों में गिर कर कहा—"भन्ते! मैंने राग में अनुरक्त हो, दोष (=कोष) से दूषित हो, मोह से मूढ़ हो, अविद्या से अंघी हो, आपके गुणों को न जानने के कारण अप-शब्दों का प्रयोग किया, सो वह मुक्ते क्षमा करें।" शास्ता से क्षमा माँग, उसने सेठ से क्षमा माँगी।

उस समय अनाथिपिण्डक ने शास्ता के सम्मुख अपना गुण वर्णन किया— "भन्ते ! यह देवी 'बुद्ध-सेवा आदि मत कर' (कह) मना करने पर भी, मुक्ते रोक नहीं सकी, 'दान नहीं देना चाहिए' कह रोकने पर भी, मैंने दान दिया ही। भन्ते ! क्या यह मेरा गुण नहीं ?"

शास्ता ने, "हे गृहपित ! तू श्रोतापन्न (है), ग्रार्य-श्रावक (है), ग्रावल श्रद्धा वाला (है), विशुद्ध-दृष्टि (=िवचार) है; यित यह ग्रत्य-शाक्य देवी तुभे (दान देने से) रोकने पर भी, नहीं रोक सकी, तो यह ग्राश्चर्य्य (की बात) नहीं। ग्राश्चर्य्य तो यह है कि बुद्ध के ग्रनुत्पन्न हुए रहने पर (भी), (उनके) ज्ञान के ग्रपरिपक्व रहने पर भी, पूर्व समय में पिष्डितो ने, कामावचर-लोक के स्वामी मार (=शैतान) के ग्राकाश में खड़े हो कर 'यित दान दोगे, तो इस नरक में पकोगे' (कहते हुए) ग्रस्सी हाथ गहरा ग्रङ्कारों का ढेर दिखाकर 'दान मत दो' मना करने पर भी, पद्म की किल के बीच में खड़े हो कर दान दिया।" यह कह, ग्रनाथिष्डिक के याचना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मवत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व बाराणसी सेठ के घर में उत्पन्न हो, नाना प्रकार की सुख-सामग्री (=भोगो) में देव-कुमार की तरह परविरिश पा, क्रम से ज्ञान प्राप्त कर, सोलह वर्ष की ही ग्रायु में सब शिल्पों में दक्ष हो गये। वे, पिता के मरने पर,

सेठ का स्थान ग्रहण कर, नगर के चार द्वारों पर चार दान-शालायें, नगर के बीच में एक, ग्रपने निवासस्थान के द्वार पर एक—छः दान-शालायें बनवा कर महा-दान देते, सदाचार की रक्षा करने तथा व्रत (=उपोसथ कर्म) रखते थे। सी एक दिन, प्रातःकाल का जल-पान करने के समय, बोधिसस्व के लिए नाना प्रकार के ग्रग्न रसों से युक्त, मनोज्ञ भोजन लायें जाने पर, एक सप्ताह के बाद ध्यान से उठ कर, एक प्रत्येक-बुद्ध, भिक्षा माँगने के समय का ख्याल कर, 'ग्राज मुक्तें (भिक्षा के लिए) बाराणसी सेट के गृह-द्वार पर जाना चाहिए' (सोच), नाग-लता की दातुन कर, ग्रनोतप्त-दह (भील) पर मुँह थो, मनोशिला तल पर खड़े हो (चीवर) पहन, काय-बन्धन (=पट्टी) बाँध, चीवर धारण कर, ऋद्विमय-मिट्टी का बर्तन (=पात्र) ले, ग्राकाश से ग्राकर, बोधिसस्व का भोजन लायें जाने के टीक समय, (उसके) गृहद्वार पर ग्राकर खड़े हुए।

बोधिसत्त्व ने उसे देखते ही, श्रासन से उठ, सत्कार कर सेवक की श्रोर देखा। (उसको) "स्वामी क्या करूँ?" पूछने पर कहा— "श्राय्यं का पात्र लाश्रो।" उसी क्षण पापी मार ने थर्राते हुए उठ कर 'इस प्रत्येक-बुद्ध को ग्राज से सात दिन पहले श्राहार मिला है, श्राज न मिलने पर, इसका विनाश हो जायगा सो, में इसका विनाश करूँगा श्रीर मेठ के दान देने में क्कावट डालूँगा' (सोच), उसी क्षण श्राकर देहली के बीच में श्रस्ती हाथ गहरा श्रङ्कारों से भरा गढ़ा बनाया। वह खदिर श्रङ्कारों से परिपूर्ण, प्रज्वितत, ज्योतिमान् गढ़ा, श्रवीची महा-नरक सदृश प्रतीत होता था। उसे बना कर, श्रपने ग्राप श्राकाश में ठहरा। पात्र लेने के लिए जाने वाला श्रादमी उसे देखते ही भयभीत हो कर लौटा। बोधिसत्त्व ने पृद्धा— "तात! लौट क्यो श्राया?"

"स्वामी! आङ्गन (देहली) में जलते हुए, दहकते हुए अङ्गारों का बड़ा भारी गढा है।" दूसरा, तदनन्तर तीसरा—इस प्रकार जितने आये, सभी भयभीत होकर भाग गये।

बोधिसत्त्व ने सोचा—"ग्राज वगवर्ती मार मेरे दान में रुकावट डालने के लिए उद्यत हुग्रा होगा। यह नहीं जानता कि मुक्ते सौ मार, हजार मार भी (मिलकर) नहीं हिला सकते। ग्राज मालूम करूँगा कि मार में ग्रीर मुक्त में—हम दोनों मे—कौन ग्रिधिक शिंतिशाली है, कौन ग्रिधिक प्रतापवान् है ?।" सो उसने जैसी की तैसी परोसी हुई थाली को ग्रपने (सिर पर) ले, घर से निकल,

श्रङ्गारों के गढ़े के किनारे पर खड़े हो, श्राकाश की श्रोर देखते हुए, मार को देख कर पूछा—"तू कौन है ?"

"मैं मार हूँ ।"

"यह ग्रङ्गारो का गढ़ा तूने बनाया है ?"

"हाँ, मैने।"

"किस लिए?"

"तेरे दान देने में रुकावट डालने के लिए, तथा प्रत्येक-बुद्ध का जीवन विनाश करने के लिए।"

बोधिसत्त्व ने, "न तो मं तुभे अपने दान मे रकावट डालने दूँगा, श्रौर न मं तुभे प्रत्येक-बुद्ध का जीवन विनाश करने दूँगा। सुभ मे और तुभ में—दोनों मे—कौन अधिक शक्तिशाली है, इसकी आज परीक्षा करूँगा" (कह) अङ्गारो के ढेर के किनारे खड़े हो, "भन्ते प्रत्येक-वर-बुद्ध! में इस प्रङ्गारों के गढ़े मे मुँह के बल (=िसरनीचे) गिरने पर भी, नही रुकूँगा, आप केवल मेरे दिये हुए भोजन को स्वीकार करे।" (कह) यह गाथा कही—

## कामं पतामि निरयं उद्धपादो भ्रवंसिरो, नानरियं करिस्सामि हन्द पिण्डं पटिग्गह ॥

[भले ही मै, सिर नीचे, पैर ऊपर (होकर) इस नरक मे क्यों न गिरूँ; लेकिन मैं अनार्य (कर्म) न करूँगा। हन्त ! आप मेरे पिण्ड-पात (=भिक्षान्न) को स्वीकार करें।]

गाथा का साराश यह है—भन्ते प्रत्येक-वर-बुद्ध ! यदि मैं तुम्हे पिण्ड-पात (=भिक्षा) देते हुए, निश्चित रूप से भी इस नरक में पैर-ऊपर सिर नीचे (=निरयं उद्धपादो अवंसिरो) होकर गिरूँ (=पतािम); तो भी यह जो अदान है, अशील है, आर्यों (=श्रेष्ठ) का अकृत्य तथा अनार्यों का कृत्य होने से, अनुक्र्यं कहलाता (=वुच्चिति) है, उस अनार्यं (-कर्म) को नहीं करूँगा (= न तं अनिरयंकरिस्सािम) हन्त (=हन्द) ! इस मेरी दी भिक्षा को ग्रहण करे (=िषण्डं पिटग्गह) । हन्त (=हन्द) केवल निपात है। यह कह दृढ़-निश्चय पूर्वक बोधिसत्त्व, भोजन की याली को ले, श्रङ्गारों के गढ़े के उपर से चले। उसी समय, श्रङ्गारों के ग्रस्सी हाथ गहरे गढ़े के तल के ऊपर ही उपर, (छ पद्मों के ग्रितिरिक्त) एक सातवें महापद्म ने उत्पन्न होकर, बोधिसत्त्व के पैरों को स्पर्श किया। फिर एक महा-तूम्बा भर रेणु उठी। श्रौर उसने महासत्व के सिर पर से गिर कर, उसके सारे शरीर को स्वर्ण-चूर्ण से श्राकीण की तरह कर दिया। उसने पद्म की कली में खड़े होकर नाना (प्रकार के) अग्र रसो (से युक्त) भोजन, प्रत्येक-बुद्ध के पात्र में रक्खा। प्रत्येक-बुद्ध, उसे स्वोकार कर, (दान-) श्रनुमोदन कर, पात्र को श्राकाश में फेक, जन (-समूह) के देखते ही देखते, श्रपने श्राप भी ऊपर जाकर, नाना प्रकार की बादलों की पिक्तयों को मिदत करते हुए से, हिमवन्त को चला गया। मार भी पराजित हो, दु.खित-चित्त ग्रपने निवास-स्थान को चला गया। बोधिसत्त्व पद्म की कली में खड़े ही खड़े, जन(-समूह) को दान-शील श्रादि की बडाई करके, धर्मोपदेश दे, जनसमूह के साथ ही, अपने निवास-स्थान में प्रविष्ट हो जीवित रहते, दानादि पुण्य-कर्म करते हुए, कर्मानुसार (परलोक) गए।

बुद्ध ने, 'गृहपति । यह श्राश्चर्य (की बात) नहीं कि तू दृष्टि (=विचार) सम्पन्न होकर, उस देवी (के उपदेश) से चञ्चल (=किम्पत) नहीं हुआ, पूर्व पण्डितों का कृत्य ही श्राश्चर्य-कारक हैं (कह), इस धर्मदेशना को ला मेल मिला, जातक का माराश निकाल दिखाया। उस समय के प्रत्येक-बुद्ध तो वहीं परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। मार को पराजित कर, पद्म-कली में खड़े हो प्रत्येक बुद्ध को भिक्षा देने वाला बाराणसी सेट तो में ही था।

# पहला परिच्छेद

# ५. अत्थकाम वर्ग

# ४१. लोसक जातक

"वो ग्रत्यकामस्स . .." यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, लोसकतिस्स नामक स्थविर के बारे में कही।

# क. वर्तमान कथा

यह लोसकतिस्स नामक स्थविर कौन था ? कोशल राष्ट्र मे एक स्वकीय कुलनाशक, भ्रलाभी (=जिसे कुछ न मिले), मछुभा-पुत्र भिक्षु । उसने (प्रपने) पूर्व-जन्म के स्थान से च्युत हो कोंगल राष्ट्र में सहस्र घरो वाले मछुग्रो के एक गाँव मे, एक मछ्वे की स्त्री की कोख में प्रवेश किया। उसके गर्भ में भाने के दिन वे सहस्र परिवार जाल-हाथ में लेकर (मछली) ढुँढ़ने के लिए गए। उन हजार कूलो को नदी और तालाब आदि मे एक छोटी सी मछली भी न मिली। उस समय से उन मछुग्रो की ग्रवनित ही होती रही। उसीके गर्भ प्रवेश करने के समय से लेकर, वह गाँव, सात बार भाग से जला, सात बार राजा से दण्डित हुआ। इस प्रकार दिन प्रति दिन (=कम से) दुर्गति को प्राप्त हो, उन्होने मोचा--''पूर्व समय मे हमे ऐसा नही (होता) था। लेकिन भव प्रति दिन प्रवनत हो रहे हैं। हमारे भ्रन्दर कोई (एक) मनहस (हो गया) होगा । हम दो भागो ( = बगों) में बँट जाये ।" सो, पाँच पाँच सी कुल एक एक जगह हो गए। तब से, जिस हिस्से में उसके माता पिता थे, उसीकी भवनति होने लगी, दूसरे की उन्नति । उन्होने फिर उस कूल को भी दो मे बाँट, ग्रीर फिर उस (से प्रगले कुल) को भी दो में बाँट, इस प्रकार जब तक वह एक (मन-हुस) कुल ही ग्रकेला रह गया, तब तक बाँट, "वही कुल मनहूस है"—ऐसा मालूम कर, उसे थपेड़ कर निकाल दिया ।

सो उसकी माँ ने बडी किटनाई से दिन काटते हुए गर्भ के परिपक्ष्य होने पर, एक स्थान पर प्रसव किया। अन्तिम शरीर-धारी (व्यक्ति) को नष्ट नहीं किया जा सकता। उसके हृदय में अर्हत्व का उपनिश्रय ( —कारण) वैसे ही प्रकाशित रहना है. जैसे घड़े में दीपक। वह उस बालक को पाल, उसके भाग दौड़ कर बल सकने के समय, उसके हाथ में एक खोपड़ी दें 'पुत्र ! एक घर में प्रवेश कर' (कह) उसके एक घर में प्रवेश करने पर, अपने भाग गई। वह उस दिन से, वहाँ अर्केला ही भीख माँग, एक स्थान में पड़ा रहता था। न नहाता, न शरीर साफ करता, धूलि-पिशाच की तरह बड़ी किटनाई से जीवन बिताता। इसी प्रकार, कम में सात वर्ष का होकर वह एक गृह-द्वार पर उक्खिल-धोवन फेकने के स्थान पर पड़े हए चावल के दानों को, कौए की तरह एक एक च्या कर खाता था।

श्रावस्ती में भिक्षा-चार करते समय धर्मसेनापित ( =सारिपुत्र) ने, उसे देख 'इस प्राणी की दशा श्रत्यन्त करुणाजनक है, यह किस गाँव का रहने वाला है ?' सोच, उसके प्रति मैत्री-भाव की वृद्धि कर, उसे बुलाया—"श्ररे ! श्रा।" वह जाकर, स्थिवर को प्रणाम कर, खड़ा हो गया। स्थिवर ने उसे पूछा—"तू किस गाँव का रहने वाला है ? तेरे माता-पिता कहाँ है ?"

''भन्ते । में प्रत्यय ( - ग्रावश्यक वस्तु)-रहित हूँ । मेरे माता-पिता 'हम इसके कारण कप्ट पाते हैं' (मोच), मुक्ते छोड भाग गयें।''

"तु प्रव्रजित होगा ?"

"भन्ते ! मैं तो प्रव्रजित हो जाऊँ, लेकिन मुक्त दरिद्व ( --कृषण) को कौन प्रव्रजित करेगा ?"

"मै प्रवाजित करूँगा।"

"प्रच्छा! तो प्रवजित कर लें।"

स्थिवर ने उसे खाद्य-भोज्य दे, विहार ले जा, भ्रपने ही हाथ से नहला, प्रव्रजित कर, वर्ष सम्पूर्ण होने पर उपसम्पन्न किया । वृद्ध होने पर, वह लोसकितस्स स्थिवर कहलाया—श्रपण्यवान् तथा भ्रत्यनाभी हुआ । भ्रसाघारण दान में भी उसे पेट भर खाने को न मिला, उनना ही मिला, जितना जीवित

<sup>ं</sup>बीस वर्ष से कम ब्रायु रहने पर कोई उपसम्पन्न नहीं हो सकता।

रहने भर के लिए पर्य्याप्त हो। उसके पात्र में एक ही कडछी यवागू डालने पर भी, उसका पात्र लवालव भरा प्रतीत होता। सो, मनुष्य 'इसका पात्र भर गया' सोच, उससे आगे यवागू बाँटते। ऐसा भी कहते हैं कि उसके पात्र में यवागू डालने के समय, मनुष्यों के (ही) पात्र से यवागू अन्तर्ध्यान हो जाता। खाद्य धादि के सम्बन्ध में भी ऐसा ही (होता)। आगे चल कर, विदर्शना-भावना ( च्योग) की वृद्धि करके अर्हत्व (नामक) अप्रफल में प्रतिष्ठित होकर भी यह अन्यलाभी ही रहा। इस प्रकार कम से, उसके आयुसंस्कारों के नाश होने पर, उसका परिनर्वाणदिवस' भी आ गया।

धर्मसेनापित ने ध्यान लगा कर, उसके पिरिनवृत्त होने की बात जान, 'यह लोमकितस्स स्थिवर आज पिरिनर्वाण को प्राप्त होंगे, इसलिए मुफे चाहिए कि मैं उन्हे आज यथावश्यकता भोजन दूँ' सोच. उसे साथ लेकर, आवस्ती में पिण्डपात के लिए प्रवेश किया। उस (लोसकितस्स) स्थिवर के साथ होने के कारण, इतने अधिक मनुष्यो की श्रावस्ती में. स्थिवर को किसी ने हाथ पसार कर, प्रणाम तक न किया। स्थिवर ने उसे, 'अयुष्मान्! जा कर आसनशाला में बैठे' (कह) भेज, अपने को जो आहार मिला था, उसे 'इसे लोसक को दो' कह कर भंजा। ले जाने वाले (आदमी) लोसक स्थिवर को भूल (उस आहार को) अपने ही ला गये।

स्थिवर के उठ कर विहार को जाते समय, लोसकतिस्स स्थिवर ते जाकर. स्थिवर की वन्दना की । स्थिवर ने कक कर खड़े ही खड़े पूछा—"आयुष्मान् तुम्हें भोजन मिला ?" "भन्ते ! नहीं मिला ।" स्थिवर ने संवेग-प्राप्त हो समय की ओर देखा । (भोजन कर मकने) का समय बीत चुका था । स्थिवर 'श्रायुष्मान् । यही वैठे' कह लोसक स्थिवर को आसनशाला में बिठा (श्रपने) कोशल नरेश के वर गये । राजा ने स्थिवर का पात्र लिवा, भोजन का श्रसमय देख, पात्र को चार-मधुर पदार्थों से भरवा (स्थिवर को) दिलवाया ।

स्यविर, उसे लूं जाकर, आयुष्मान् तिस्स ! आओ, इन चतु-मधुरो का

<sup>&#</sup>x27; भीणास्रवों के मरने को परिनिर्वृत्त होना कहते हैं।

<sup>े</sup>धी, मक्लन, राव तथा मधुर ।

मोजन करों कह, पात्र को (अपने ही हाथ में) लिए खड़े रहे। लोसक स्थविर के गौरव से, शर्म के मारे नहीं खाते थे। स्थविर ने कहा— "आयुष्मान् तिस्स! आओ, मैं इस पात्र को लेकर खड़ा रहुँगा। तुम बैठ कर भोजन करो। यदि मैंने इस पात्र को हाथ से छोड़ दिया, तो (कदाचित्) इसमें कुछ न रहे।" सो आयुप्मान् लोसकितस्स स्थविर ने, अग्रेश्वर धर्मसेनापित के हाथ में पात्र लिए खड़े रहते, चारों प्रकार के मधुर का भोजन किया। स्थविर के ऋदिक्षिल के कारण, वह भोजन समाप्त नहीं हुआ। उस समय लोसकितस्स स्थविर ने, जितना चाहिए था, उतना पेट भर भोजन किया। श्रीर उसी दिन वह उपाधि-रहित निर्वाण-धातु को प्राप्त हुए। सम्यक् सम्बुद्ध ने पास खडे होकर शरीर की दाह-क्रिया करवाई। (शरीर-)धान् लेकर चैत्य बनाया गया।

उस समय धर्म-सभा में एकतित हुए भिक्षु, (श्रापम में) बैठे बैठे कहने लगे—"श्रायुप्पानों । लोसकितस्स स्थितर अपुण्यवान् (थे), श्रत्प-लाभी, (थे) उस प्रकार अपुण्यवान्, श्रन्पलाभी ने किस प्रकार आर्य-धर्म (= आर्ह्त्व) प्राप्त कर लिया ?" बृद्ध ने धर्म-सभा में जाकर पूछा—"भिक्षुग्रों। बैठे क्या बात-चीत कर रहे हो ?" उन्होंने कहा "भन्ते । यह बात-चीत ।" बृद्ध ने, "भिक्षुग्रों! इस भिक्षु ने अपने आपको स्वय ही अल्प-लाभी बनाया, और स्वय ही अह्त् । पूर्व-जन्म में औरों की प्राप्ति में बाधक होने के कारण, यह अन्प-लाभी हुन्ना, और अनिन्य, दुःख, अनातम—की विदर्शना युक्त भावना (==योगाभ्यास) के फल स्वरूप आर्यधर्म-लाभी (==श्रहेत्) हुन्ना' कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व-काल में काश्यप सम्यक् सम्बुद्ध के समय में, एक भिक्ष एक गृहस्य पर विशेष रूप से निर्भर हो, एक गाँव के निवासस्थान में रहता था। वह स्वभाव से ही सदाचारी (=शीलवान्) था, श्रौर योगाभ्यास (=विदर्शना) में लगा रहता था। (उसी समय) एक क्षीणाश्रव स्थविर, अपने कर्नव्यो की अवहेलना न कर, एक एक स्थान में टहरते हुए, कम से, उस भिक्ष के उपस्थायक गृहस्थ के ही गाँव में पहुँचे। गृहस्थ ने स्थविर के उठने बैटने (=इर्या-पथ) पर ही प्रसन्न हो, (उनका) पात्र ले, (उन्हें) घर में प्रवेश करा, श्रच्छी प्रकार

भोजन खिला, कुछ धर्म-कथा सुन, स्थिवर को प्रणाम कर कहा—"भन्ते ! हमारे समीप के विहार को जाय, हम शाम को आपके दर्शनार्थ आयेगे ।" स्थिवर विहार में जा, उसमे रहने वाले स्थिवर को प्रणाम कर श्रीर (उनसे कुशल क्षेम) पूछ कर एक श्रीर बैठे । उस (स्थिवर) ने भी उनसे कुशल-क्षेम सम्बन्धी बात-चीत कर, पूछा—"आयुप्मान ! श्राज आपको भोजन मिला ?" "हाँ मिला ।" "कहाँ मिला ?" "आपके ग्राम के गृहस्थी के घर मे ।" यह कह कर, अपना शयनासन पूछ, (उने) भाड भँवार कर, पात्र चीवर को ठीक से रख कर, ध्यान-सुख तथा फल-सुख से (समय) बिताते हुए बैठे।

उस गृहस्थ ने शाम को गन्ध-माला, (तथा) तेल-प्रदीप लिवा कर, विहार जाकर, निवासिक स्थिवर को प्रणाम कर, पूछा— "भन्ते ! यहाँ एक भ्रागन्तुगक स्थिवर आया है ?"

"हाँ ! स्राया है ।"

"इस समय कहाँ हैं <sup>?</sup>"

"भ्रमुक शयनासन पर ।"

वह उनके पास जाकर, प्रणास कर, एक श्रोर वैठ, धर्म-कथा सुन, ठण्डा हो जाने पर, चैत्य श्रीर बोधि (-वृक्ष) की पूजा कर, दिये जला कर, दोनो स्थिवरों को (भोजन के लिए) निमन्त्रित कर, लौट श्राया। स्थानीय स्थिवर ने सोचा— "यह गृहस्थ बदल रहा है। यदि यह भिक्षु इस विहार में रहेगा, तो यह (गृहस्थ) मेरी कुछ गिनती न करेगा।" (उसने) स्थिवर के प्रति मन में श्रमन्तोप उत्पन्न कर, 'ममें ऐसा करना चाहिए, जिससे यह इस विहार में न वस सके"— इस विचार में उपस्थान-बला( सेवा के कृत्य करने) के समय, उनके श्राते पर, उनसे कुछ वात-चीत न की। श्रीणाश्रव स्थिवर ने उनके मन का विचार जान कर 'यह स्थिवर नहीं जानते कि मेरी न तो (भिक्षु-)गण में श्रासिक्त है, न (गृहस्थ-)कुल में सोचने हुए, श्रपने स्थान पर जाकर, ध्यानमुख श्रीर फल-मुख में समय विताया।

श्चगले दिन स्थानीय भिक्षु श्चपने नाखून से (हलके में) घटी बजा श्चौर नाखून से ही (श्चागल्तुक भिक्षु) के द्वार पर टक टक कर, (उस) गृहस्थ के घर गया। उसने उसका पात्र ले, उसे बिछे श्चासन पर विटा, पूछा—"भन्ते! भागल्तुक स्थविर कहां हैं?" "मुक्ते नहीं मालूम! तेरे उस कुलूपक का हाल; घंटी बजाते, द्वार खटखटाते भी में उसे नहीं जगा सका। कल तेरे यहाँ का प्रणीत-भोजन खाकर, हजम न कर सकने के कारण पड़ा सोता होगा! तेरी भी, जब श्रद्धा होती हैं, तो ऐसो पर ही होती है।"

क्षीणाश्रव स्थिवर अपना भिक्षा माँगने का समय (आया) देख, शरीर (पर के चीवर) को मँवार, पात्र चीवर ले, आकाश में उड़ कर अन्यत्र चले गये।

उस गृहस्थ ने स्थानीय स्थितर को घी, मघु तथा शक्कर मिली खीर पिला कर, पात्र पर सुगन्धित-चूर्ण लगाकर, (उसे) फिर भर कर 'भन्ते! वह स्थितर मार्ग चलने के कारण थके होगे। यह (उनके लिए) ले जायें कह दिया। दूसरे ने बिना अस्वीकार किये, लेकर जाते हुए सोचा, "यि वह भिक्षु इस खीर को पीयेगा, तो गर्दन से पकड़ कर निकालने पर भी न जायेगा; यि मैं इस खीर को (किसी) आदमी को दूँगा, तो मेरा यह कर्म प्रगट हो जायगा; यि पानी मे जँडेलूँगा, तो पानी के ऊपर घी तैरेगा; यि भूमि पर फेकूँगा, तो कीग्रों के इकट्ठे होने से पता लग जायगा। इसे कहाँ फेकूँ?" सोचने हुए, उसने एक आग जलते खेन को देख, अङ्गारो को हटा कर, (खीर को) वहाँ डाल, ऊपर अङ्गारों से ढक दिया, और विहार को चला गया। (विहार पहुँच कर) उस भिक्षु को न देख, सोचने लगा—'निक्चय से, वह क्षीणाश्रव भिक्षु मेरे अभिप्राय को जान कर किसी दूसरी जगह चले गये होगे। सहो! मैंने इस पेट के कारण अनुचिन किया।" (यह सोचने से) उसी समय, उसे बडा भारी पक्ष्यानाप हुआ। तभी से वह मनुष्य प्रेत होकर, थोड़े ही समय बाद मर कर नरक मे पैदा हुआ।

लाखो वर्ष नरक की ग्राग में जल कर, बचे कर्म का फल भुगतने के लिए, उसने कम से पाँच मौ यक्ष योनियों में उत्पन्न होकर, एक दिन भी पेट भर कर भोजन न पाया। हाँ ! एक दिन गर्भ मैल ( == गर्भ से निकला मैल) पेट भर कर मिला। फिर पाँच-मौ जन्मों में कुत्ता हुगा। तब भी एक दिन (किसी

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> कुल्पक ==कुल में भाने जाने वाला ।

की) उल्टी (वमन) पेट भर कर मिली। बाकी समय में उसको कभी भी पेट भर कर खाने को न मिला। कुत्ते की योनि से च्युत होकर, काशी राष्ट्र में एक ग्राम में एक दिन्द्र-कुल में उत्पन्न हुआ। उसकी उत्पत्ति के बाद से वह कुल ग्रत्यन्त दिन्द्र हो गया। वहाँ, उसे नाभी में ऊपर (पेट भरने के लिए) काञ्जी-का पानी भी नहीं मिला। (उस समय) उसका नाम मित्तविन्दक था। माता पिता ने संतान-दुख को न सह सकने के कारण, 'निकल मनहूस' कह, उसे धौले मार कर निकाल दिया। वह ग्रजरण हो, घुमता हुआ, वाराणमी पहुँचा।

उस समय बोधिसत्त्व, बाराणसी में लोक-प्रसिद्ध ग्राचार्य्य होकर, पाँच मी शिष्यों को शिल्प मिम्बान थे। तब बाराणसी-निवासी, दरिद्र छात्रों को छात्र-वित दे कर शिल्प मिखाते थे। यह मित्रविन्दक भी वोधिसत्त्व के पास नि:शल्क शिक्षा' भीखने लगा । लेकिन वह कठोर (स्वभाव का) तथा उपदेश न मानने बाला था । जिस किमी को मारना रहना । बोधिसन्व के उपदेश करने पर भी कहना न मानता । उसके कारण बोधिसत्त्व की ग्रामदनी भी कम हो गई। (ग्रन्य) शिष्यों में भगड़ा कर, उपदेश न मान, वहाँ से भाग कर, वह, घमता घमता एक प्रत्यन्तग्राम ( = =सीमा से बाहर के ग्राम) मे पहुँच, मजदूरी (वा नौकरी) करके जीने लगा। वहाँ, उसने एक दरिद्र स्त्री के साथ सहवास किया, जिसमे उसे दो बालक पैदा हुए । ग्रामवासियो ने 'तूम हमें भच्छी बरी खबर देते रहनां (कह) मित्रविन्दक की नौकरी लगा, उसे ग्राम-द्वार पर कृटिया मे बसाया। उस मित्रविन्दक के कारण, उन प्रत्यन्त-ग्राम-वासियों को सान बार, राज्य-दण्ड देना पड़ा, सात बार आग लगी और सान बार तालाब ट्टा । उन्होने सोचा-"इस मित्रविन्दक के धाने से पहले, हमारा यह (हाल) नहीं था, लेकिन भ्रव इसके भाने के समय से हमारी भवनित ही हो रही है।" (यह मोच) उन्होने उसे धौले मार कर निकाल दिया। वह अपने बच्चों को ले, दूसरी जगह जाते हुए, एक अमनुष्य-परिगृहीत जगल में औं गुजरा । वहाँ समन्ष्यो ( -यक्ष ब्रादि ) ने, उसकी स्त्री, बच्चा को मार. उनका मास खा लिया।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> पुष्प-शिल्प ।

वहाँ से भाग कर, वह जहाँ तहाँ घुमता हुआ गम्भीर नामक एक बन्दर-गाह में नौकाये छटने के दिन ही पहुँचा, (और) नौकर बन कर नौका पर चढ़ गया । नाव सात दिन समृद्र में जाकर, सातवें दिन, कीलो से गांड दी जैसी-की तरह एक गई। उन्होने मनहस (ग्रादमी चनने की) तीली (=शलाका) बॉटी । वह सात बार मित्रविन्दक के ही पास निकली । मनुष्यों ने उसे एक वाँसो का गट्टा दे, हाथ से पकड़ समृद्र में फेक दिया । उसके फेकते ही नाव चल पड़ी । मित्रविन्दक ने काश्यप सम्यकसम्बद्ध के समय में सदाचारमय जीवन व्यतीत किया था। उसके फलस्वरूप, उसे (भव) बाँसों के गट्ठे पर, समुद्र में लेटे (=तरते) जाते हुए, एक स्फटिक-विमान में चार देव-कन्याये मिली। एक सप्ताह तक, वह, उनके पास सुख भोगता हुन्ना रहा। वह विभाव-प्रेतिनयाँ, एक सप्ताह तक सुख भोगती थी, एक सप्ताह तक दूख। दूख भोगने के लिए जाने के समय, 'जब तक हम लौट कर आये, तब तक यही रहो' कह, वह चली गई। उनके जाने के बाद, बांसों के गटठ पर लेटे जाते हुए मित्रविन्वक को, श्रागे जाने पर रजन-विमान में श्राठ देव-कन्याये मिली, उससे भी श्रागे जाने पर, मणि-विमान में मोलह, स्वर्ण-विमान में बत्तीस देव-कत्याये मिली । उनकी भी बात न मान, ग्रागे जाने पर उमने (एक) द्वीप के ग्रन्दर एक यक्ष-नगर देखा। वहाँ एक यक्षिणी (एक) बकरी की शकल में घुमती थी। मित्र-विन्दक ने यह न जान कि वह यक्षिणी है, वकरी का मास खाने के स्थाल से, उमे पैर से पकड़ा। उसने (श्रपने) यक्ष बल से, उसे उछाल कर फेका। उसका फेका हम्रा, वह समुद्र तल को लाँघ, बाराणसी की चारदीवारी पर, एक काँटो के भाड़ पर गिर, वहाँ से लुढ़कता लुढ़कता जमीन पर श्राया ।

उस समय उस चारदीवारी पर चरती हुई, राजा की बकरियों की चोर उड़ा ले जाते थे। वकरियों के रखवाले चोरों को पकड़ने के ख्याल से, एक भीर छिपे रहते थे। मित्रविन्दक ने उलट कर, जमीन पर खड़े होने पर, उन बकरियों को देख सोचा: "मैंने समुद्र के एक द्वीप में एक बकरी के पैर पकड़े, उसका फेंका हुन्ना, यहाँ श्राकर गिरा। यदि श्रव में यहाँ एक बकरी के पैर पकडूँगा, तो वह मुक्ते उस पार समुद्र में विमान-देवनाश्चों के पास फेक देगी।" (सो) ऐसी उल्टी-बात मन में कर, उसने वकरी के पाँव पकड़े। बकरी ने पैर पकड़तें ही "मैं मैं" किया। बकरियों के रखवालों ने इधर उधर में श्रा, 'यह इतने दिनों तक राजकीय बकरियाँ खाने वाला चोर हैं' (सोच) उसे पकड़, ठोक-पीट, बाँघ कर राजा के पाम ले गये।

उस समय बोधिसत्त्व ने पाँच सौ शिष्यों सहित नगर से निकल, नहाने के लिए जाने समय, मित्रबिन्दक को देख, पहचान, उन मनुष्यों से पूछा—"तात! यह हमारा शिष्य है, इसे किस लिए पकड़ा है ?" "आर्य! यह वकरी-चोर है। इसने एक बकरी पैर से पकड़ी थी, इसीलिए इसे पकड़ा है।"

"तो इसे हमारा 'दाम' बना कर, हमें दे दो, हमारे पास जीयेगा।" वे "भार्य्यं! श्रच्छा! " कह, उमे छोड कर चले गये। तब बोधिसन्त्व ने मित्र-विन्दक से पूछा—"तू इतने समय तक कहाँ रहा?" उसने अपनी सब आपबीती सुनाई। "हिनैषियो की बात न मानने वाले इसी प्रकार दुख पाते हैं" कह, बोधिसन्त्व ने यह गाया कही—

> यो ग्रत्यकामस्स हितानुकस्पिनो ग्रोवज्जमानो न करोति सासनं, ग्रजिया पादमोलुब्भ मित्तको विय सोचित ।।

[जो (ग्रपना) भला चाहने वाले. हितैपी, के उपदेश देने पर, उस उपदेश के प्रनुसार आचरण नहीं करता. यह बकरी के पैर पकड़ने वाले मित्र (-विन्दक) की तरह शोक को प्राप्त होता है।]

श्रत्यकामस्स ः उन्नित की इच्छा करने वाले का । हितानुकस्पिनो ः हित से श्रनुकस्पा ( दया) करने वाले का । श्रोवज्जमानो, मृदु, हितैषी चित्त से उपदेश दिये जाने पर । न करोति सासनं, श्रनुसार श्राचरण नही करता, वचन ः उपदेश न मानने वाला होता है । मित्तको विश्व सोचिति, जिस प्रकार यह मित्रविन्दक बकरी के पैर पकड कर सोचता है, कष्ट पाता है, इसी प्रकार सदैव सोचता है । इस गांधा मे बोधिमस्व ने धर्मोपदेश किया ।

उम प्रकार उस स्थिवर को इतने समय में, केवल तीन ही जन्मों में पेट भर खाने को मिला। यक्ष होने की भ्रवस्था में एक दिन गर्भ-मैल मिला, कुत्ते के जन्म में एक दिन खाये हुए की उल्टी, भीर परिनिर्वाण के दिन धर्मसेनापित के प्रताप (= ग्रानुभाव) से चार-प्रकार का मधुर मिला। सो इससे जानना चाहिए कि दूसरे के लाभ (= मिलने की बस्तु) को रोकने में बड़ा दोष है।

उस समय वह आचार्य्य और मित्रविन्दक भी—दोनों (श्रपने ग्रपने) कर्मानुसार (परलोक) गये। बुद्ध ने, 'सो हे भिक्षुओ ! इसने ग्रपना ग्रत्य-लाभी-पन और ग्रहेंन्व-प्राप्ति—दोनों ग्रपने ही की' कहा, इस धर्म-देशना को ला, मेल मिला कर, जातक का साराश निकाल दिखाया। उस समय का मित्र-विन्दक (ग्रव का) लोसक-तिस्स स्थविर था। लोक-प्रसिद्ध (=दिशा-प्रमुख) ग्राचार्य्य तो मैं ही था।

## ४२. कपोत जातक

यो श्रत्थकामस्सं . . यहगाथा, शास्ता ने जेतवन मे विहरते समय, एक लोभी भिक्षु के सम्बन्ध में कही। उसके लोभ-पन (की कथा) नौवे परिच्छेद में, काक जातक में श्रायेगी। उस समय भिक्षुश्रों ने बुद्ध से कहा— "भन्ते! यह भिक्षु लोभी है।" तब बुद्ध ने उसे पृष्ठा—"हे भिक्षु! क्या तू सचमुच में लोभी हैं?" "भन्ते! हाँ।" वृद्ध ने, "हे भिक्षु! तू पूर्व-जन्म में भी लोभी था। लोभ के कारण (तूने) जान गैंबाई श्रीर तेरे कारण पण्डितों को भी श्रपने निवासस्थान से विञ्चत होना पडा" कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

## अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय,

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>काक आतक १४०,१४६,३६५; नौवें परिच्छेद में कोई काक आतक नहीं।

बोधिसत्त्व कबूतर की योनि में पैदा हुए। उस समय बाराणसी निवासी पृण्येच्छा से, जगह जगह पर पक्षियों के सुख-पूर्वक वास करने के लिए छीके लटकाते थे। बाराणमी के मेठ के रसोइये ने भी अपने रसोई-घर में एक छीका लटका रक्खा था। बोधिमत्त्व वही रहता था। वह प्रात.काल ही निकल, चुगने की जगहों पर चुग, शाम को वहाँ आकर, रहते हुए समय बिताना था। एक दिन एक कौवे ने बड़े जोर से (उडते) जाते हुए, खट्टे-मीठे मत्स्य-मास के छौक की गन्ध सूँघ कर, उसमें लोभ उत्पन्न कर, सोचा "मुफे यह मत्स्य-मास केंसे मिलेगा?" कुछ दूर पर बँठ कर विचारते हुए, उसने शाम को बोधिसत्त्व को आकर रमोई में प्रवेश करने देख, सोचा—'इम कबूतर के जिरये (मुफें) मत्स्य-मास मिलेगा। अगले दिन प्रात काल ही बोधिमत्त्व के निकल कर चुगने के लिए जाने के समय (उसके) पीछं पीछं हो लिया।

तब बोधिसत्व ने उससे पृद्धा—-"सौस्य <sup>।</sup> तू किस लिए हमारे साथ साथ फिरता है ?"

"स्वामी । मुक्ते श्रापकी (जीवन-)चर्य्या श्रच्छी लगती है। श्रव से मै श्रापकी सेवा मे रहाँगा।"

''मीम्य <sup>1</sup> तुम्हारा चुगना दूसरा होता है, हमारा दूसरा, तुम्हारा हमारी सेवा मे रहना कठिन है।''

"स्वामी! तुम्हारं चोगा लेने के समय, मैं भी चोगा लेकर, तुम्हारे साथ ही (वापिम) नोट्रेंगा।"

"ग्रच्छा । तुर्भ केवल प्रमाद-रहित रहना चाहिए"—बोधिसस्व ने कौबे को उपदेश दिया।

उसे उपदेश दे बोधिसत्व चुगने के समय चुगने जाते, तृण-बीज आदि खाते. श्रीर कौश्रा उसी समय मे जा, गोबर का पिड ले, उसमे से कीडे खा, पेट भर, बोधिमत्त्व के पास श्राकर कहता—"स्वामी! तुम देर तक च्गते हो। श्रीधक खाना उद्भित नहीं।" वह, बोधिसत्त्व के चोगा ले, शाम को वापिस लौटने पर, उसके साथ ही रसोई मे प्रवेश करता। रसोइये ने यह देख कि हमारा कबूतर (एक) दूसरे साथी को भी लाया है, उस कौवे के लिए भी खीका टौग दिया। उस समय से दोनो जने (वही) रहने लगे।

एक दिन सेठ के लिए बहुत सा मत्स्य-मांस लाया गया। रसोइये ने उसे

लेकर, रसोई-घर में जहाँ तहाँ लटका दिया। कौवा उसे देख, (मन में) लोभ पैदा कर, श्रौर वह 'कल चुगने न जाकर, मुभे यह (मत्स्य-मांस) ही खाना चाहिएं सोच, रात को छटपटाता हुआ लेट रहा। श्रमले दिन बोधिसत्त्व ने चुगने के लिए जाते समय कहा—"सौम्य! काक! आ।"

"स्वामी! श्राप जाये। मुभ्रे पेट मे दर्द है।"

"सौम्य । कौ स्रो को, पहले कभी पेट-दर्द नही हुस्रा है। वे (भूख के मारे) रात्रि के तीन पहरों में से एक एक पहर में मूच्छित होते हैं। केवल दीपक की बत्ती निगलने पर, उन्हें मुहूर्न भर के लिए तृष्ति होती है। तू इस मत्स्य-मास को खाना चाहता होगा। स्ना, जो मनुष्य के खाने की चीज है, उसका खाना तेरे लिए स्ननुचित है। ऐसा मत कर, मेरे साथ चुगने के ही लिए चल।"

"स्वामी <sup>।</sup> (चल) नहीं सकता ।"

"ग्रच्छा । तो तू अपने कर्म को प्रगट करेगा। लोभ के वशीभूत मत हो, प्रमाद-रहीत रह।" उसे उपदेश दे, बोधिसत्त्व चुगने के लिए गया। रसोइया नाना प्रकार की मत्स्य-मास की चीजे बना, भाप निकलने के लिए बरतनो को थोडा खोल, कड़छी को बरतनो पर रख, (अपने) पसीना पोछता हुआ, बाहर जाकर खड़ा हो गया।

उसी समय कौवे ने, छीके में से सिर निकाल, रमोई-घर को देखते हुए, रसोइए को बाहर निकला जान, सोचा—"श्रब, यह मेरे लिए मन भर कर मास खाने का समय है। में बड़ा बड़ा मास खाऊँ, या मांस का चूरा? मास का चूरा खाने ने पेट जल्दी नहीं भरा जा सकता। (इसलिए) एक बड़े (से) मास के टुकड़े को, छीके पर ले जाकर, वहां रख, पड़ा पड़ा खाऊँगा।" (यह सोच) छीके में से उड, उस कड़छी पर जा लगा। कड़छी ने 'किली किली' शब्द किया। रसोइये ने उस शब्द को सुन, 'यह क्या है ?' (करके) प्रविष्ट हो, उस कौवे को देख, 'यह दुष्ट-कौ श्रा मेरा, सेठ के लिए बनाया मास खाना चाहता है। में सेट्टी की नौकरी करके, जीता हूँ; इस मूर्ख की नहीं। मुक्ते इससे क्या?" (कह) दरवाजा बन्द कर, कौवे को पकड़, (उसके) सारे शरीर से पर नोच, कच्चे श्रदरक, निमंक तथा जीरे को कूट, (उसे) खट्टे मट्ठे में मिला, (उससे) उसके सारे बदन को चोपड़, उस छीके में फेंक दिया। वह श्रत्यन्त पीड़ा श्रनुभव करता हुशा, छट्टपटाता पड़ा रहा। बोधिसत्त्व ने

शाम को था, उसे पीड़ा-ग्रस्त देख, 'लोभी कौवे ! मेरी वात न मान, अपने लोभ के कारण तू इस दु:ख में पड़ा' कह यह गाथा कही---

> यो धत्यकामस्त हितानुकम्पिनो भ्रोवज्जमानो न करोति सासनं, कपोतकस्स वचनं भ्रकत्या भ्रमित्तहत्यत्यगतोव सेति ॥

[जो भला चाहने वाले, हिनैषी, के उपदेश देने पर, उस उपदेश के अनु-सार आचरण नही करता, वह कबूतर का वचन न मान कर अभित्र के हाथ में पड कर (दु.ल भोगने वाले) की नरह, (दु खिन हो) सोता है।]

कपोतकस्स वचनं ग्रकत्वा = कबूतर की हिन की बात न मान कर । श्रमित्तहत्वत्वगतो व सेति; श्रमित्रो के = श्रनर्थ करने वालो के = दु ख उत्पादन करने वाले ग्रादमियो के, हाथ मे पड कर, इस कौवे की तरह, (वह) ग्रादमी, महान् दु ख को प्राप्त हो, चिन्ना करना हुन्ना सोता है।

बोधिमत्त्व, यह गाथा कह कर, 'भ्रव मैं इम जगह नहीं रह सकता' सोच, भ्रन्यत्र चला गया । कौवा वहीं मर गया । रसोइए ने उसे छीके सहित, उठा कर कुडे पर फेंक दिया ।

बुद्ध ने भी, 'भिक्षु! तू श्रब ही लोभी नही है, पूर्व-जन्म मे भी लोभी रहा है। (श्रीर) नेरे उस लोभ के कारण, पण्डितो को अपना घर छोड़ना पड़ा है"— इस धर्म-देशना को ला, (आर्य-)सत्यो को प्रकाशित किया। (श्रार्य-)सत्यो के (प्रकाशित होने के) श्रन्त में, उस भिक्षु ने श्रनागामी फल प्राप्त किया। शास्ता ने मेल मिला कर, जातक का साराश निकाला। उस समय का कौन्ना, (श्रव का) लोभी अभिक्षा था। (श्रीर) कबूतर तो मैं ही था।

# **४३. वेळुक** जातक

"यो ग्रत्यकामस्स . . . . " यह गाथा शास्ता ने जेतवन मे विहरते समय एक भी बात न मानने वाले भिक्षु के बारे में कही।

# क- वर्तमान कथा

सो भगवान् ने उस भिक्षु से, 'भिक्षु ! क्या तृ सचमुच बात न मानने वाला है ?' पूछ, उसके 'भन्ते ! सचमुच' कहने पर. 'भिक्षु ! तू केवल श्रव ही बात न मानने वाला, नही है, पूर्व-जन्म मे भी वात न मानने वाला ही रहा है । श्रौर बात न मानने के स्वभाव के ही कारण, (तूने) पण्डितो की बात न मान, सर्प के मूँह मे पड कर, जीवन गँवाया' कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहादत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व ने, काशी राष्ट्र में एक महा-सम्पत्तिशाली कुल में उत्पन्न हो, जब होश सँभाला, तो काम-भोगों में हानियाँ देख, धौर नैष्क्रम्य में लाभ देख, काम में भोगों को छोड़, हिमवन्त में प्रविष्ट हो, ऋषि-प्रव्रज्या के धनुसार प्रव्रजित हुंगा। (प्रव्रजित हो) वह योगाभ्यास कर, पाँच धभिज्ञा तथा धाठ समापत्तियाँ प्राप्त कर, ध्यान-मुख में समय विताने लगा। धागे चल कर, पाँच सौ तपस्वियों का नेता बन, गण का शास्ता होकर रहने लगा।

(एक दिन) एक विर्पेले साँप का बच्चा, अपने स्वभाव से घूमता घूमता एक तपस्वी के आश्रम के पास आया । तपस्वी ने, उस (सर्प के बच्चे) मे पुत्र-स्नेह उत्पन्न कर, उसे एक बाँस की फोंफी में सुला, पालना शुरू किया । बाँस (वेळु) की पोरी में सोने के कारण, उसका नाम वेळुक, और वेळुक को पुत्र-स्नेह से पालने के कारण, उम तपस्वी का नाम वेळुक-पिता ही पड गया। तब बोधिसत्त्व ने यह मुन कि एक तपस्वी विपैले सर्प को पालता है, उसे बुला, 'क्या त् सचमुच विपैले सर्प को पालता है ?'' पूछ, उसके 'हॉ, सचमुच' कहने पर, उसमे कहा—''विपैले सर्प का विश्वाम नही किया जा सकता। उसे मत पाल।''

तपस्वी ने कहा—"ग्राचार्य <sup>1</sup> वह मेरा पुत्र हैं । मैं उसके विना नहीं रह सकता ।"

"ग्रच्छा । तो इसीमें तेरे प्राणों का नाश होगा।" नपस्वी ने न बोधिसत्त्व की वात मानी, (ग्रीर) न ही विपैले-सर्प की छोड़ा।

उसके कुछ ही दिन बाद सभी तपस्वी फल-मूल (ढूँड़ने) के लिए गये। वहां फल-मूल की मुलभता देख, दो तीन दिन वही रह गये। बेळुक-पिता भी उन्हीं के साथ जाते समय, विपैले सर्प को, बांस की पोरी में सुला, ढक कर गया। दो तीन दिन के बाद तपस्वियों के साथ लौट कर, उसने 'बेळुक को खाद्य दूंगा' (सोच), बाँम की पोरी को उघाड 'श्रा पुत्र ! क्या तू भूखा है'? (कह) हाथ प्रमारा। विपैले सर्प ने दो तीन दिन श्राहार न मिलने से ऋढ़ हो, तपस्वी को हाथ पर इसा; जिससे तपस्वी वहीं मर गया। तपस्वी को मार, विपैला सर्प जगल में चला गया। (श्रन्य) तपस्वियों ने उसे देख, बोधि-सन्य को सूचना दी। बोधिसन्य ने उसका करीर-कृत्य करवा, ऋषिगण के मध्य बैठ ऋषियों को उपदेश देते हुए यह गाथा कही---

यो ग्रत्यकामस्स हितानुकस्यिनो, ग्रोवज्जमानो न करोति सासनं। एवं सो निहतो सेति, वेळ्कस्स यथा पिता।।

[जो (अपना) भला चाहने वाले, हितैषी के उपदेश देने पर, उस उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करता, वह वेळुक के पिता की तरह नाश को प्राप्त होता है।]

एवं सो निहतो सेति, जो ऋषियों के उपदेश को ग्रहण नहीं करता, वह, जैसे यह तपस्वी विषेले सर्प के मुँह में पड़, विकृत-भाव को प्राप्त हो, विनष्ट हो सोता है, वैसे ही, महाविनाश को प्राप्त हो, नष्ट हो सोता है। यही भर्य है। इस प्रकार बोधिसत्त्व, ऋषि-गण को उपदेश दे, चारों ब्रह्मविहारों की मावना कर, भ्रायु का भन्त होने पर, ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुमा।

बुद्ध ने भी, 'भिक्षु! तू केवल अब ही बात न मानने वाला नहीं है, पूर्व-जन्म में भी तू बात न मानने वाला ही था। और बात न मानने के स्वभाव के ही कारण, तू विर्येले-सर्प के मुँह में पड़, विकृत-भाव को प्राप्त हुआ'—यह धर्म-देशना ला, मेल मिला कर, जातक का सारांश निकाला। उस समय का वेळ्क-पिता (अब का) बात न मानने वाला भिक्षु था। शेष परिषद् (अब की) बुद्ध परिषद् थी। गण का शास्ता तो में ही था।

#### ४४. मक्स जातक

"सेय्यो ग्रमित्तो...." यह गाथा, शास्ता ने मगध (देश) मे विचरते समय, एक ग्राम के मूर्ख, गँवार मनुष्यो के सम्बन्ध मे कही।

# क. वर्तमान कथा

एक समय, तथागत आवस्ती ने मगध राष्ट्र जा कर, वहाँ विचरते हुए, एक ग्राम में पहुँचे। वह गाँव अधिकतर अत्यन्त मृन्यं मनुष्यों से ही भरा पड़ा था। सो एक दिन उन अत्यन्त मृन्यं मनुष्यों ने इकट्ठे हो कर (ग्रापस में) सलाह की—"भो! जंगल में जाकर काम करते समय, हमें मच्छर काटते हैं। उससे हमारे काम में विघ्न पड़ता है। हम सब, धनुष और आयुध लेकर चलें। चलकर, मच्छरों से युद्ध कर, सब मच्छरों को बेध कर, छेद कर मार डालें।" यह सलाह कर, जंगल में जा, वहाँ मच्छरों को बेधने के स्थाल से एक

355 [ \$'X'RR

दूसरे को बेध कर, प्रहार कर, दुखी हो, झाकर, गाँव के भ्रन्दर, मध्य में, तथा बाहर---सभी जगह---पड़ रहे।

भिक्षुसंघ सहित शास्ता ने उस गाँव मे भिक्षा के लिए प्रवेश किया । प्रविशिष्ट पण्डित (=बृद्धिमान्) मनुष्य भगवान् को देख, ग्राम-द्वार पर मण्डप बना, बृद्ध-सहिन भिक्षुमघ को महादान दे, शास्ता को प्रणाम कर, बैठे । शास्ता ने जहाँ तहाँ पड़े हुए मनुष्यों को देख कर, उन उपासको से पूछा—"यह बहुन मे मनुष्य रोगी (जल्मी) है। इन्होने क्या किया है?"

"भन्ते । यह मनुष्य "मच्छरों से युद्ध करेगे" (विचार) जाकर, एक दूसरें को झाहन कर अपने ही जरुमी हो गये।" शास्ता ने, 'न केवल झभी झरयन्त मूर्ल मनुष्यों ने मच्छरों को मारने के लिए जाकर झपने को घायल किया है, पूर्व समय में भी 'मच्छर को मारेगे' मोच, यह एक दूसरें को मार देने वालें मनुष्य थे' कह, उन मनुष्यों के याचना करने पर पूर्व-जरम की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में (राजा) बहादत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व व्यापार करके (ग्रपनी) रोजी चलाते थे। उस समय काशी देश के एक सीमान्त के ग्राम में बहुत से बढ़ई रहते थे। वहाँ एक बूटा बढ़ई वृक्ष छीलता था। उसकी ताँबेकी थाली के तल सदृश खोपड़ी पर, एक मच्छर ने बैठ कर, उसके सिर को भ्रपने डक में ऐसे बीधा, जैमे कोई शक्ति (-श्रायुध) से चौट करता हो। उसने भ्रपने पास बैठे हुए पुत्र को कहा—'तात ! मेरे सिरको एक मच्छर, शक्ति से चोट करते की तरह काट रहा है, उसे हटा।''

"तात ! सबर करे । एक (ही) प्रहार से उसे माहूँगा ।" उस समय बोधिसत्त्व भी अपने लिए सौदा ढूँढ़ते हुए, उस गाँव में पहुँच, उस बढई-शाला में बैठे थे । सो, उस बढई ने पुत्र को कहा—"तात ! इस मच्छर को हटा ।" उसने 'तात ! हटाता हूँ' कह, तेज कुल्हाडे को उठा, पिता की पीठ की भोर खड़े हो, "मच्छर को माहूँगा" (मोच) पिता के सिर के दो टुकड़े कर दिये । बढ़ई वही मर गया । बोधिसत्त्व ने उसके उस कम को देख कर सोचा—"बुद्धिमान् शत्रु भी अच्छा है । वह दण्ड से भयभीत होकर भी मनुष्यों को नहीं मारेगा।" यह मोच, यह गाथा कही—

सेन्यो धमित्तो मितवा उपेतो, नत्वेव मित्तो मितिवप्यहीनो, मकसं विधस्तन्ति हि एळमूगो पुत्तो पितु धम्भिदा उत्तमङ्ग्रं॥

[बुद्धिमान् शत्रु (=प्रमित्र) भी अच्छा है। मूर्खं मित्र अच्छा नहीं। जड़-मित पुत्र ने "मच्छर को मारूँगा" सोच पिता के सिर को फाड़ दिया।]

सैम्पो = प्रवर = उत्तम । मित्या उपेतो = प्रज्ञा से युक्त । एळमूगो = लार-मुख = मूर्ख । पुत्तो पितु प्रक्रिया उत्तमङ्गं प्रपनी मूर्खता के कारण पुत्र हो कर भी, "मच्छर को मासँगा" (करके) पिता के सिर के दो टुकड़े कर दिये। इमिलिए मूर्ख-मित्र की ग्रपेक्षा बुद्धमान् शत्रु भी श्रच्छा है।

यह गाथा कह, बोधिसन्त्व, उठ कर, यथा-कर्म गये । बढर्ड के रिश्तेदारों ने उसका गरीर-कृत्य किया ।

शास्ता ने, 'उपासको ' पूर्व समय से भी सच्छर को मारेगे' (करके) एक दूसरे को मार डालने वाले सनुष्य थे—यह धर्म-देशना लाकर, मेल मिला कर, जातक का साराश निकाला । उस समय गाथा कह कर चले जाने वाला व्यापारी तो मैं ही था ।

# ४५. रोहिगी जातक

"सेय्यो ग्रमित्तो. ..." यह गाया शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय, ग्रनाथपिण्डिक सेठ की एक दासी के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

अनाथपिण्डिक की एक रोहिणी नाम की दामी थी। (एक दिन) उसकी वृद्धा

माता, उस (दासी) के धान कूटने के स्थान पर श्राकर लेट गई। मिक्खर्यां, उसे घेर कर, सूई के बीघने की तरह काटने लगी। उसने लड़की (=दासी) को कहा—"श्रम्म! मुफे मिक्खर्यों काटती है। इन्हें हटा।" उसने "श्रम्म! हटाती हूँ" कह, 'मूसल उठा कर माता के शरीर पर (बैठी) मिक्खर्यों को मार कर नष्ट कहँगी' (सोच) माता को मूसल का प्रहार दे, (उसे) मार डाला। उसे (मरा) देख, 'माता मर गई' (सोच) रोना श्रारम्भ किया। वह बात सेठ को कही गई। सेठ ने उसका शरीर-कृत्य करवा, विहार जा कर, वह सब बात शास्ता को कही। शास्ता ने, गृहपति! न केवल श्रभी इसने, 'माता के शरीर की मिक्ख्यों को माहँगी' (सोच) उसे, मूसल से गार डाला है, पूर्व (-जन्म)में भी मार डाला है कह, सेठ के याचना करने पर, पूर्वजन्म की कथा कही—

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे बाराणसी मे (राजा) बहादत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व (एक) सेठ के कुल मे उत्पन्न हुए थे। पिता की मृत्यु पर वह श्रेण्ठी के पद पर आरूढ हुए। उसकी भी रोहिणी नाम की दासी थी। उसने भी अपने धान कूटने के स्थान पर, आकर लेटी माता के, 'श्रम्म! मेरी मिक्खा हैं। कहने पर, इसी प्रकार मूसल का प्रहार दे, माता के जीवन का नाश कर. रोना श्र्क किया। बोधिसत्त्व ने इस वृत्तान्त को सुन, 'बुद्धिमान शत्रु भी भच्छा हैं। मोच, यह गाया कहीं—

सेय्यो श्रमित्तो मेघावी यञ्चे बालानुकम्यको, पस्स रोहिणिकं जीम्म मातरं हन्त्वान सोचती॥

[मूर्ख दयालु (= मित्र) की अपेक्षा बुद्धिमान् शत्रु अच्छा है। मूर्ख रोहिणी को देखो। माता को मारकर (अब) सोचती है।]

मेधावी = पण्डित = ज्ञानी = बुद्धिमान् । यञ्चे बालानुकम्पको = इसमें 'यं' मे लिङ्ग-परिवर्तन कर दिया। 'खें' निपात है। अर्थ यही है कि जो मूर्ख मित्र है, उसकी अपेक्षा बुद्धिमान (आदमी) शत्रु होने पर भी, सौ गुना,

हजार गुना भ्रच्छा है। भ्रथवा 'सं', प्रतिषेघार्थ निपात है; तो इसका भ्रथं हुमा कि मूर्खमित्र नही। जिस्म = जड-बुद्धि। मातरं हत्त्वान सोचित, 'मिस्सियो को मारूँगी' करके माता को मार, भ्रव यह मूर्खा, भ्रपने भ्राप ही रोती है, पीटती है। इस कारण से, 'इम लोक में बुद्धिमान् शत्रु भी भ्रच्छा है' कह, बोधिसत्त्व ने बुद्धिमान की प्रशंसा करते हुए, इस गाथा से धर्मोपदेश किया।

शास्ता ने, 'गृहपति ! न केवल ग्रभी इसने 'मिक्खियो को मारूँगी' (सोच), माता को मार डाला है, पहले भी मारा था'—यह धर्म-देशना लाकर, मेल मिला कर, जातक का साराश निकाला। उस समय, माता ही माता थी, लड़की ही लड़की, ग्रीर महाश्रेष्टी तो मैं ही था।

#### ४६. श्रारामदूसक जातक

"न वे ग्रनत्यकुसलेन...." यह गाथा शास्ता ने कोसल (देश) के एक गामड़े के बाग-बिगाड़ने वाले के बारे मे कही।

# क. वर्तमान कथा

शास्ता कोसल में विचरते हुए एक गाँव में पहुँचे। वहाँ एक गृहस्य ने भगवान् को निमन्त्रित कर, अपने उद्यान में बिटा, बुद्ध-सहित भिक्ष-संघ को (भोजन-)दान देकर कहा—"भन्ते! इस उद्यान में यथारुचि विहार करे।"

भिक्षुत्रों ने उठ कर, माली को (साथ) ने, उद्यान में घूमते हुए एक द्रांगन जैमी जगह को देख कर माली से पूछा—"उपासक! इम उद्यान मे और (सब) जगह घनी छाया है। लेकिन इस जगह कोई वृक्ष वा गाछ नहीं है। इसका क्या कारण है?"

"मन्ते ! इस बाग के लगाने के समय, एक गँवार लड़का पानी सीचते हुए, इस जगह के पौदों को उखाड़ उखाड़ कर उनकी जड़ों की गहराई के अनुसार पानी सीचता था। सो वह पौदे कुम्हला कर मर गये। इसी कारण से यह स्थान भ्रांगन (सा) हो गया।"

भिक्षुग्रों ने जास्ता से जाकर, यह बात कही । शास्ता ने, "भिक्षुग्रों ! न केवल ग्रभी वह गॅवार लडका बाग-बिगाडने वाला है, पहले भी वह बाग-बिगाडने वाला था" कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहादत्त के राज्य करते समय, बाराणसी में उत्सव ( -नक्षत्र) की घोषणा की गई। उत्सव-भेरी के शब्द सुनते के वाद से, सभी नगर निवामी उत्सव की मस्ती में घूमने लगे। उस समय राजा के उद्यान में बहुत से बन्दर रहते थे। माली ने सोचा— "नगर में उत्सव की घोषणा हुई हैं। इन बानरों को 'पानी मीचों' कह कर, मैं उत्सव में खेलने जाऊँगा।" उसने ज्यंष्ठ बानरों के सर्दार के पास जाकर पूछा— "सौम्य बानर-राज! इस उद्यान से तुम्हें भी बहुत फायदा है। तुम इसके फल-फूल-पने खाते हो। नगर में उत्सव उद्घोषित हुआ है। मैं उत्सव में खेलने जाना चाहता हूँ। जब तक मैं लौट कर आऊँ, क्या तुम तब तक इस उद्यान के पौदों में पानी मीच सकते हो?"

"भ्रच्छा ! सीचंगे।"

"तो आलस्य-रिहत रहना," (कह) बह (उन्हे) पानी सीचने के लिए घरसा और लकड़ी के बरतन देकर चला गया। चरसा और लकड़ी के बरतन सेकर, बानर पौदों में पानी सीचने लगे। तब उन्हें बानरों के सर्दार ने कहा— "बानरी! जल रक्षणीय हैं। तुम पौदों में पानी सीचते समय (उन्हें) उखाड़ उत्ताड़ कर, (उनक्वी) जड़े देख कर, गहरी जड़ वाले पौदों में बहुत पानी सीचो, जिनकी जड़े गहरी नहीं है, उनमें थोड़ा। पीछे हमें पानी मिलना दुर्लभ हो जायगा।"

उन्होने 'भ्रच्छा' कह स्वीकार कर, वैसा ही किया। उस समय एक बुद्धि-मान् भादमी ने उन बानरो को राजोद्यान मे वैसा करते देख, पृछा—- "बानरो! तुम किस लिए पौदों को उखाड़ उखाड, उनकी जड़ (की गहराई) के भ्रनुसार पानी सीच रहे हो ?"

उन्होने जवाब दिया—"हमारे सर्दार ने हमे, ऐसा ही करने को कहा है।" उमने उन (बानरो) की बात सुन, 'ग्रहो ! मूर्ष्व (लोग) उपकार करने का मन करके, ग्रंपकार ही करते हैं (सोच) यह गाथा कही—

## न वे भनत्यकुसलेन ग्रत्यचिरया सुखावहा, हापेति ग्रत्यं दुम्मेघो कवि भारामिको यथा ॥

[उपकार (== भ्रनषं) == करने मे अचतुर भादमी का उपकार (== भ्रषं) करना भी मुखदायक नहीं होता । माली-बन्दर की तरह, मूखं भ्रादमी, काम की हानि ही करता है।]

बे, निपात मात्र है। अनन्त्थकुसलेन, अनथं -अनायतन में दक्ष, अथवा आयतन = कारण ( -- मतलब की बात) में अदक्ष । अत्यविद्या ( -- उन्नित) वृद्धि-त्रिया । सुखावहा, इस प्रकार के अनथं करने में दक्ष (प्रादमी) से जारीरिक-मानसिक सुख नामक अर्थ की चरिया सुख-कारक नहीं होती, मतलब है कि प्राप्त नहीं की जा सकती । किस बजह से ? सर्व प्रकार से ही हापेति अत्थं दुम्मेघो, मूर्व आदमी, उपकार करूँगा (करके) उपकार का नाश कर, अपकार ही करता है । किम आरामिको यथा, आराम ( -- बाग ) में नियुक्त, बाग का रक्षक बन्दर, उपकार करूँगा (करके) अपकार ही करता है । इस प्रकार जो अर्थ-कुञ्चल नहीं है, वह भलाई का काम ( -- अत्थचरिया) नहीं कर सकता, वह निश्चय में अपकार ही करता है ।

इस प्रकार, उम बुद्धिमान् श्रादमी ने, इस गाथा से, ज्येष्ठ बानरो के सर्दार की निन्दा की (श्रीर) अपनी परिषद् को लेकर उद्यान से निकल श्राया । शास्ता ने, "भिक्षुश्री ! न केवल श्रमी यह गैंवार लड़का वाग-बिगाड़ने वाला हुआ है, पहले भी बाग-बिगाड़ने वाला ही हुआ है" (कह) इस धर्म-देशना को लाकर, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया । उस समय का बानरों का सर्दार (श्रव का) वाग-विगाड़ने वाला लड़का था; और बुद्धिमान् श्रादमी तो में ही था ।

## ४७. वारुगी जातक

"न वे अनत्यकुसलेन...." यह गाथा शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय, एक शराब बिगाड़ देने वाले के बारे मे कही।

# क. वर्तमान कथा

एक शराब का व्यापारी अनायपिण्डिक का मित्र तेज शराब बनाकर, हिरण्य, सोना आदि लेकर बेचता था। (एक दिन) वह बेचते बेचते, बहुत ग्राहको के इकट्ठे हुए रहने के समय, अपने शिष्य को, "तात! तू (इनसे) मूल्य ले ले कर शराब दे" कह, (अपने) नहाने चला एया। शागिर्द ने लोगों को शराब देते हुए देखा कि (लोग) बीच बीच मं नमक की डली मँगवा कर, खाते हैं। यह देख, उसने 'शराब अलूनी होगी' (सोच) 'इसमें निमक डालूंगा' (करके) शराब की चाटी मे नालिका भर कर निमक डाल, लोगों को शराब दी। उन्होंने मुंह भर कर यूक, (कर) पूछा—"यह तूने क्या किया?"

"तुम्हे शराब पीते पीते निमक मँगवाते देखकर, (इसमे) निमक मिला दिया।"

"ऐसी अच्छी शराब को खराब कर दिया। मूर्ख कही का" कह, उसकी निन्दा करते, उठ कर चले गये।

गराव के व्यापारी ने झाकर, एक को भी न देख, पूछा—"शराव के पीने वाले कहाँ चले गये?"

शागिर ने सब हाल कहा । उसके मालिक ने, 'मुर्ख ! तूने इतनी श्रच्छी शराब बिगाड़ दी कह, उसकी निन्दा कर, यह वृत्तान्त श्रनाथिण्डिक से कहा ।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> झनाज का एक नाप।

भ्रनाथिपिण्डिक ने 'कहने के लिए बात है' सोच, **खेतवन** जा, शास्ता को प्रणाम कर, यह बात कही । शास्ता ने, 'गृहपित ! न केवल भ्रभी यह शराब बिगाड़ने वाला हुग्रा है, पहले भी यह शराब बिगाड़ने वाला था" (कह) उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहावस के राज्य करने के समय, बोधिसस्व, बाराणसी के सेठ थे। उनके आश्वित एक शराब का व्यापारी जीविका करता था। वह तेज शराब बनाकर शागिर्द को 'इसे बेच' कह कर, (अपने) नहाने चला गया। उसके जाते ही शागिर्द ने शराब में निमक डाल कर, इसी प्रकार शराब खराब कर डाली। सो उसके गुरु ने धाकर, वह हाल मालूम कर श्रेप्ठी को कहा। श्रेष्ठी ने उपकार करने में अदक्ष मूर्ख (लोग) उपकार करेंगे (करके) अपकार ही करते हैं, (कह) यह गाया कही—

### न वे अनत्यकुसलेन अत्यविरया मुखावहा, हापेति अत्यं दुम्मेघो कोण्डञ्जो वार्लाण यथा ॥

[ उपकार ( च्य्रनर्थ) करने में ग्रदक्ष श्रादमी का उपकार ( ः=ग्रर्थ) करना भी मुखदायक नहां होता। कोण्डज्ज (नामक) श्रन्तेवासिक के शराब बिगाड़ देने की तरह, मुर्ख श्रादमी अर्थ ( ≔काम) की हानि कर डालता है। ]

कोण्डञ्जो वार्शणं यथा, जैसे इस कोण्डञ्ज नामक अन्तेवासिक ने 'भ्रच्छा करता हूँ' (करके) निमक डाल कर, शराब बिगाड़ दी, खराब कर दी, विनाश कर दी। इस प्रकार सभी अनर्थ-कुञल अर्थ (==काम) को बिगाड़ डालते हैं। बोधिसत्त्व ने इस गाथा से धर्मोपदेश दिया।

शास्ता ने भी, "गृहपित । न केवल श्रमी यह शराब विगाड़ने वाला हुन्ना है, पहले भी यह शराब विगाड़ने वाला ही था" कह, मेल मिला, जानक का सारांश निकाल दिया । उस समय का शराब-विगाड़ने वाला, श्रब का भी शराब-विगाड़ने वाला हुन्ना । लेकिन वाराणसी का श्रेष्टी तो में ही था।

# ४८. वेदब्भ जातक

"ग्रनुपायेन यो ग्रस्थं ..." यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय (एक) बान न मानने वाले भिक्षु के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

उस भिक्षु को, शास्ता ने, "भिक्षु हन केवल सभी तू बात न मानने वाला है, पहले भी तू बात न मानने वाला ही था। उसी कारण से, बुद्धिमानों की बात न मान, तेज तलवार से दो टूक हो रस्ते पर गिरा। स्रीर तेरे एक के कारण एक हजार स्रादमियों के प्राण की हानि हुई।" कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

## स्व. अतीत कथा

पूर्व समय मे बाराणसी मं (राजा) बहुादत्त के राज्य करने के समय, एक गाँव मं, एक ब्राह्मण वैदर्भ नामक मन्त्र जानता था। वह मन्त्र बेश-कीमत था, महामूल्यवान् था। नक्षत्रों का योग होने पर, उस मन्त्र का जप कर, धाकाश की धोर देखने से सात रत्नों की वर्षा होती थी। उस समय बोधिसत्त्व उस ब्राह्मण के पाम विद्या सीखने थे। मो एक दिन वह ब्राह्मण किसी भी काम से, बोधिसत्त्व को (साथ) लेकर, धपने ग्राम से निकल खेतिय राष्ट्र (की धोर)गया। रास्ते में, एक जगल की जगह मे, पाँच सी 'पेसनक चोर' मुसाफिरों पर डाका डालते थे। उन्होंने बोधिसत्त्व और वैदर्भ ब्राह्मण को पकड़ लिया। यह चोर, 'पेसनक बोर' क्यों कहलाते थे ? वह दो जनों को पकड़ कर, उनमें

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> वर्तमान पूर्वी बुन्देलखण्ड ।

से एक को घन लाने के लिए भेजते थे, इसलिए ऐसनक (= अंघनक = भेजने वाले) चोर कहलाते थे। वे, पिता-पुत्र को पकड़ कर, पिता को कहते, 'तू हमारे लिए घन लाकर, पुत्र को ले जाना, इसी प्रकार माँ-बेटी को पकड कर, माँ को भेजते, ज्येष्ठ-किनष्ठ भाइयो को पकड़ कर ज्येष्ठ भाई को भेजते, (धौर) गुरु-शिष्य को पकड़ कर शिष्य को भेजते। सो, उस समय भी, उन्होने वैदर्भ- ब्राह्मण को पकड़े रख कर, बोधिसत्त्व को भेजा।

बोधिसत्त्व ने म्राचार्य्य को प्रणाम कर, कहा—'मैं एक दो दिन मे मा जाऊँगा। श्राप टरियेगा नहीं। भौर मेरा कहना करना। माज धन वर्षाने का नक्षत्रयोग होगा। भ्राप दुख को न सह सकने के कारण, मन्त्र का जाप कर, धन मत बरमाना। यदि बरसाम्रोगे, तो तुम भौर यह पाँच साँ चोर—मुभी—नाम को प्राप्त होगे।'' इस प्रकार भ्राचार्य्य को उपदेश (—सलाह) देकर, वे धन लाने के लिए चले गये। चोरो ने सूर्यास्त होने पर ब्राह्मण को बांध कर डाल दिया। उसी समय पूर्व दिशा की भोर से परिपूर्ण चन्द्रमण्डल उगा। ब्राह्मण ने तारों की श्रोर देखते हुए धन बरसाने के नक्षत्र-योग को देख, सोचा—''भै किस लिए दुख श्रनुभव करूँ? क्यों न मन्त्र का जाप करूँ और रत्नों की वर्षा वर्षाकर चोरों को धन देकर, सुख पूर्वक चला जाऊँ।'' उसने चोरों को सम्बोधित किया—''चोरों! तुमने मुभे किस लिए पकड रक्खा है?''

"ब्रार्यं! धन के लिए।"

"यदि, धन की धावश्यकता है, तो शीघ्र ही मुक्ते बन्धन से खोल, सिर से नहला, नबीन वस्त्र पहना, सुगन्धियो का लेप कर, फूल-मालाये पहिना कर, बिटाघो।" चोरो ने उसकी बात सुन, वैसा ही किया।

ब्राह्मण ने नक्षत्र-योग जान, मन्त्र जाप कर धाकाश की घोर देखा। उसी समय ग्राकाश से रत्न गिरे। चोर उस धन को इकट्टा कर, (ग्रपने भपने) उत्तरीय में गठरी बाँध, भागे। ब्राह्मण भी उनके पीछे ही पीछे गया। तब उन चोरों को दूसरे पाँच सौ चोरों ने पकड़ निया।

"हमें किस लिए पकडा है?" पूछने पर, उत्तर मिला, "धन के लिए पकड़ा है।" "यदि धन की आवश्यकता है, तो इस आहाण को पकड़ो। यह, आकाश की ओर देख कर धन वर्णावेगा। हमें भी यह धन इसी ने दिया है।"

चोरों ने उन चोरों को छोड़ कर बाह्मण को पकड़ा, और कहा—"हमें भी धन दो।" बाह्मण ने कहा—"में तुम्हें धन दूँ, लेकिन धन बरसाने का नक्षत्रयोग (ध्रव) एक वर्ष बाद होगा। यदि धन से मतलब है, तो सबर करो, में तब धन की वर्षा बरसाऊँगा।" चोरों ने कुद्ध होकर, 'ग्ररे। दुष्ट ब्राह्मण! औरों के लिए ग्रभी धन वर्षा कर, हमें ग्रगले वर्ष तक प्रतीक्षा कराता है' कह, (वहीं) तेज तलवार से ब्राह्मण के दो टुकड़े कर, (उसे) रास्ते पर डाल दिया। (फिर) जल्दी में उन चोरों का पीछा कर, उनके साथ युद्ध किया; और उन सब को मार कर, धन ले फिर (ग्रापस में) दो हिस्में हो, एक दूसरे से युद्ध किया; ग्रीर ढाई सौ जनों को मारा। इस प्रकार जब तक (केवल) दो जने बाकी रह गये, तब तक एक दूसरे को मारते रहे।

इस प्रकार उन (एक) सहस्र म्रादिमयों के विनय्द होने पर, उन दोनों जनों ने उपाय से धन को लाकर, एक ग्राम के समीप, जंगल में छिपाया। (उन दोनों में से) एक खड्ग लेकर धन की हिफ़ाजन करने लगा। दूसरा, चावल लेकर, भान पकवाने के लिए गाँव में गया। लोभ विनाश का मूल ही है। धन के पास बैठे हुए ने सोचा—"उमके म्राने पर धन के दो हिस्से करने होगे। क्यों न में, उसे म्राते ही खड्ग के प्रहार से मार दूँ।" सो वह खड्ग को तैयार कर, बैठा, भौर उसके भाने की प्रतीक्षा करने लगा। दूसरे ने भी सोचा—"उस धन के दो हिस्से (करने) होगे। सो, में, भान में विष मिला कर, उस म्रादमी को खिलाऊँ, इस प्रकार उसका प्राण नाश कर, सारे धन की म्रकेला ही ले लूँ।" उसने भान के तैयार हो जाने पर, अपने खा, शेप भात में विष मिला, (उसे) लेकर वहाँ गया। उसके भान उतार कर रखते ही, दूसरे ने खड्ग से दो टुकड़े करके, उसे छिपी जगह में छोड़, भ्रपने भी उस भात को खा, वही प्राण गेँवाये।

इस प्रकार, उस धन के कारण सभी विनाश को प्राप्त हुए। बोधिसस्व भी एक दो दिन में धन लेकर आ गये। (उन्होंने) वहाँ आचार्य्य को न पा, और बिन्दरे धन को देखू (सोचा)—'आचार्य्य ने मेरी बात न मान धन बरमाया होगा। धौर सब विनाश को प्राप्त हुए होंगे।' (यह सोच) महा-मार्ग से चले। चलते चलने आचार्य्य को, सड़क पर दो टुकडे हुए पडा देख, 'मेरा कहना न मान कर मरां (सोच) लकडियाँ चुन, चिता बना. आचार्य्य का दाह-कर्म

किया और उसे वन-पुष्पों से पूजा । आगे चलकर, पाँच सौ मरे हुए, उससे आगे ढाई सौ, इसी प्रकार कम से आखीर में दो जनों को मरा देख कर, सोचा— "यह दो कम एक हज़ार (जने) विनाश को प्राप्त हुए । दूसरे दो जने (भी) चोर होगे. और वे भी सँभल न सके होंगे । वे कहाँ गये ?" सोचते हुए उनके धन लेकर जंगल में घुसने के मार्ग को देख, जाकर, गठरी बँधी धन की राशि को देखा । वहाँ एक को भात की थाली को परोस कर, मरा पाया । नव इन्होंने 'यह यह किया होगा'—यह सब जान, 'वह (दूसरा) आदमी कहाँ है ?' सोचने हुए उसे भी जगल में फेंका पड़ा देख, सोचा—हमारे आचार्यं ने मेरी बात न मान, अपने बात न मानने के स्वभाव के कारण, अपने भी प्राण गँवाये, और दूसरे हज़ार जनो का भी नाश कियां। अनुचित मार्ग से अपनी उन्नति चहने वाला, हमारे आचार्यं की तरह महाविनाश को ही प्राप्त होता है । यह सोच, यह गाथा कहीं—

## श्रनुपायेन यो ग्रत्थं इच्छति सो विहञ्जति, चेता हनिसु वेदब्भं सब्बे ते व्यसनमञ्भगु॥

[जो ग्रनुचित मार्ग से ग्रर्थ (ःःधन) चाहना है, वह विनाश को प्राप्त होता है। चेतिय-देश के चोरो ने वैदर्भ ब्राह्मण को मार डाला। (ध्रौर) वे सब भी मरण को प्राप्त हुए।]

सो विहञ्जिति, अनुचित रीति से, अपना अर्थ, वृद्धि, सुन्व चाहता हूँ (करके) अनुचित समय पर प्रयत्न करने वाला आदमी मरता है, दुःख पाता है, महाविनाक्ष को प्राप्त होता है। चेता, चेतिय-राष्ट्र वासी चोर। हिनसु वेदक्सं, वैदर्भ मन्त्र वाला होने के कारण, वैदर्भ नाम पड जाने वाले बाह्मण को मार दिया। सब्बे तेव्यसनमज्भगु वे भी सारे के सारे, एक दूसरे को मार कर दुःख (=व्यमन) को प्राप्त हुए।

इस प्रकार बोधिसत्त्व ने 'जैसे हमारे ब्राचार्य्य ब्रनुचित स्थान में प्रयत्न करके, धन वर्धा कर श्रपने प्राण नाश को प्राप्त हुए, श्रौर दूसरों के भी विनाश के कारण हुए; इसी प्रकार और भी जो कोई ब्रनुचित रीति से अपनी उन्नति की इच्छा करके, प्रयत्न करेगे, वे सब के सब अपने विनाश को प्राप्त होंगे, तथा औरों के विनाश के कारण बनेगें (कह) बन को उन्नादित कर देवताओं के "साधु-साधु" कहते समय, इस गाया से धर्मोपदेश कर, उस धन को उपाय से अपने घर मँगवा लिया। (फिर) वे दानादि पृष्य करते हुए, जितनी आयु बी, उतने समय तक जीवित रह कर, जीवन के अन्त में, स्वर्ग-मार्ग को पूर्ण करते (परलोक) गये।

शास्ता ने भी, 'भिक्षु । न केवल ब्रभी तू बात न मानने वाला है, पहले भी तू बात न मानने वाला ही रहा है, ग्रीर (ग्रपने) बात न मानने के स्वभाव के कारण महाविनाश को प्राप्त हुमा है' (कह) यह धर्म-देशना ला, जातक का सारांश निकाला। "उस समय का वैदर्भ बाह्यण (ग्रव का) वात न मानने वाला भिक्षु था। शिष्य नो मैं ही था।"

#### ४६. नक्खत्त जातक

"नक्खतं पतिमानेन्तं . . . " यह गाथा, शास्ता ने जेतवन मे विहार करने समय, एक **ग्राजीवक**' के बारे में कही ।

# क. वर्तमान कथा

श्रावस्ती की एक लड़की, दीहात (=जनपद) के एक कुल-पुत्र ने अपने पुत्र के लिए पक्की की । 'श्रमुक-दिवस (श्राकर) ले जाऊँगां—इस प्रकार दिन का निञ्चय कर, उस दिन के श्राने पर, उसने श्रपने कुल-विश्वासी श्राजीवक' मे पूछा—"भन्ते । श्राज हम एक मङ्गल करेगे । क्या नक्षत्र श्रच्छा है ?"

<sup>े</sup> उस समय के नंगे साध्यों का एक सम्प्रदाय ।

उसने 'यह मुफ्ते बिना पूछे, पहले दिन निश्चय करके, श्रव मुफ्ते पूछता है' (सोच) कुद्ध हो, 'श्रच्छा, इसे सबक सिखाऊँगा' (करके) कहा— 'श्राज नक्षत्र श्रच्छा नहीं । श्राज मञ्जल-कर्म मत करना । यदि श्राज मञ्जल-कर्म करोगे, तो महाविनाश होगा ।"

उस कुल के घादमी, उस (ग्राजीवक) की बात पर विश्वास कर, उस दिन न गये। नगर-वासियों ने सब मङ्गल-किया (समाप्त) कर, उनकों न घाते देख, 'उन्होंने घाज का दिन निश्चय किया, घौर वे नहीं घाये। हमारा बहुत खर्चा हुआ। हमें उनसे क्या ? हम प्रपनी जडकी (किसी) दूसरे को दे देगे' (सोच) उस किए कराये मङ्गल-कर्म से लडकी दूसरे को दे दी।

जब पहले के लोगों ने अगले दिन आकर कहा—हमें लडकी दें। उन श्रावस्तीबाई सयों नं, 'तुम दीहाती गृहस्थी पापी-मनुष्य हो। दिन का निश्चय कर (हमारा) अनादर कर नहीं आये। जिस रास्ते से आये हो, उसी रास्ते से चले जाओं। हमने, लडकी, दूसरों को दें दी हैं (कह) उनका मखील उडाया। वे, उनके साथ अगड़ा करके, जिस रास्ते आये थे, उसी रास्ते लौट गयें।

उस ब्राजीवक द्वारा, उन मनुष्यों के मङ्गल-कर्म में वाधा डाल दी जाने की बात भिक्षुओं को मालूम हुई। वे भिक्षु धर्म-सभा म वैठे बात-चीत कर रहे थे— 'ब्रावृमों! (उस) ब्राजीवक ने (ब्रमुक) कुल के मङ्गल-कर्म में बाधा डाल दी।' शास्ता ने ब्राकर पूछा— 'भिक्षुओं! बैठे क्या बात-चीत कर रहे थे?"

उन्होने कहा-"यह (बातचीत)।"

(शास्ता ने) "भिक्षुग्रों! न केवल ग्रभी वह श्राजीवक उस कुल के मञ्जूल-कर्म में विष्ण डालने वाला है, पूर्व समय में भी इसने उन पर कुद्ध होकर, उनके मञ्जूल-कर्म में बाधा डाली थीं"—कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणमी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, दीहातियों (=जनपदवासियों) ने नगरवासियों की लड़की पक्की करके, दिन का निश्चय कर, अपने कुल के विश्वासी आजीवक से पूछा—"भन्ते ! आज हमारी एक मङ्गल-त्रिया है। क्या नक्षत्र अच्छा है?" उसने, यह अपनी

रुचि अनुसार दिन निश्चित करके, अब मुक्ते पूछते हैं (सोच) कुद्ध हो 'आज इनके मञ्जल-कर्म में बाधा डालूँगा' (निश्चय कर) कहा—"आज नक्षत्र अच्छा नहीं। यदि (मञ्जल-कर्म) करोगे, तो महाविनाश को प्राप्त होगे।"

वे उसकी बात पर विश्वास कर, न गये। जनपदवासियों ने उनको न आता देख, 'वे श्राज दिन निश्चित करके नहीं श्राये। हमें उनसे क्या?' (सोच) श्रोरों को लड़की दे दी। नगरवासियों ने श्रगले दिन श्राकर लड़की माँगी। जनपदवासियों ने (उत्तर दिया)—"तुम नगरनिवासी निर्लंज्ज गृहस्थ हो। दिन निश्चित करके (भी) लड़की को नहीं लेने। तुम्हें न श्राता देख, हमने (लड़की) दूसरों को दे दी।"

"हम आजीवक को पूछ कर, उसके नक्षत्र अच्छा नही है. कहने के कारण नहीं आये। (अव) हमें लड़की दो।"

"हमने तुम्हारे न श्राने के कारण, लडकी दूसरों को दे दी। हम दी हुई लडकी को वापिस कैंग ले।" इस प्रकार उनके श्रापम में एक दूसरे के साथ कलह करते समय, एक नगरिनवामी बुद्धिमान् स्नादमी किमी काम से दीहात ( = जन-पद) में श्राया। उन नगरिनवामियों को 'हम श्राजीवक को पूछ कर, (उसके) 'नक्षत्र अच्छा नहीं है' कहने के कारण, नहीं श्रायें कहते सुन 'नक्षत्र में क्या प्रयोजन ? क्या लडकी का मिलना ही नक्षत्र नहीं हैं ?' कह, यह गाथा कही—

#### नक्खतं पतिमानेन्तं भ्रत्थो बालं उपच्चगा, भ्रत्थो भ्रत्यस्य नक्खतं कि करिस्सन्ति तारका ॥

["नक्षत्र देखते रहने वाले मूर्षं श्रादमी का काम नष्ट हो जाता है ( = जाता रहता है) । मतलब की सिद्धि ( = श्र्यं) ही मतलब का नक्षत्र है । तारे क्या करेगे ?"]

पितमानेन्तं, देखते हुए के, ग्रब नक्षत्र होगा, ग्रब नक्षत्र होगा, इस प्रकार प्रतीक्षा करते हुए के। ग्रत्थो बालं उपच्चगा, इस नगरनिवासी मूर्खं ने लड़की की प्राप्ति नामक मनलब की बात (==ग्रयं) गँवा दी। ग्रत्थो ग्रत्थस्य नक्सत्तं, जिस मतलब को खोजना है, उसकी प्राप्ति ही, उस मतलब का नक्षत्र है। किकरिस्सन्ति तारका—दूसरे ग्राकाश के तारे क्या करेंगे? मतलब,

किस ग्रर्थं को साधेंगे ? नगरवासी भगड़ा करके लड़की को बिना पाये ही चले गये।

शास्ता नं भी, भिक्षुग्रो । न केवल ग्रभी, यह ग्राजीवक इस कुल के मञ्जल-कार्य्य में बाधा डालता है, (इसने) पहले भी बाधा की थी—यह धर्म-देशना लाकर मेल मिला जातक का सारांश निकाला । उस समय का ग्राजीवक ग्रब का ग्राजीवक ही था । उस समय के कुल भी, यह ग्रब के कुल ही थे । उस समय गाया कह कर खड़े होने वाला बुद्धिमान् ग्रादमी तो में ही था।

## ५०. दुम्मेध जातक

"दुम्मेधानं ..." यह गाथा, बुद्ध ने जेतवन में विहार करने समय, लोकोपकार के बारे म कही ।

## क. वर्तमान कथा

वह (कथा) बारहवे परिच्छेद की महाकण्ह जातक में भ्रायेगी।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) कह्यवत्त के राज्य करने समय, बोधिसस्व ने उस राजा की पटरानी की कोख में जन्म ग्रहण किया। माना की कोख में निकलने पर, नाम ग्रहण के दिन (उसका) नाम ब्रह्मदत्त कुमार रक्खा गया। जब वह (कुमार) सोलह वर्ष का हो गया; तो तक्किसा जा विद्या

<sup>&</sup>lt;sup>¹</sup> जातक (४६६)

सीख कर, तीनो वेदो तथा घट्टारह विद्याग्रो मे पूर्णता प्राप्त की । तब उसके पिता ने उसे उप-राज (युवराज) वना दिया ।

उस समय बाराणमी-निवासी देवताश्रों के भक्त थे। (वे) देवताश्रों को नमस्कार करते थे और बहुत सी भेड, बकरी, मुर्गे, सूश्रन श्रादि को मार, नाना प्रकार के पूप्य-गन्धो तथा रक्त-मास के साथ बलिकर्म करते थे।

बोधिसत्त्व ने सोचा—"इस समय लोग देवताओं की भिक्त में बहुत प्राण-बध करने हैं। साधारण लोग अधिकाश तौर पर, अधर्म में ही नियुक्त हैं। में िएता के मरने पर, राज्य प्राप्त कर किसी को भी विना कष्ट दिये, ढंग (--उपाय) से ही किसी को प्राण-बध न करने दूँगा।" उसने एक दिन रथ पर चढ़ नगर से निकल कर देखा कि एक वड़े भारी बरगद के वृक्ष के नीचे बहुत से लोग एकत्रित हुए हैं, और उस वृक्ष में रहने वाले देवता से, पुत्र, पुत्री, यश, धन आदि जो जो चाहते हैं, सो सो माँगते हैं। वह रथ से उतर कर उस वृक्ष के पास गया। गन्धपुष्प से उसकी पूजा की। जल से उसका अभिषेक किया। और उसकी प्रदक्षिणा की। इस प्रकार उस देवना का भक्त बन, उसे नमस्कार किया। (फिर) रथ पर चढ़ नगर में प्रविष्ट हुन्ना।

उस समय से, इसी प्रकार, बीच बीच मे वहाँ जाकर देवता के भक्त की तरह पूजा करता । कुछ समय के बाद पिता की मृत्यु होने पर, उसने राज्य-पद पर प्रतिष्ठित हो, चार अगितयों से बच, दस राज-धर्मों के विरुद्ध न जा, धर्मपूर्वक राज्य करते हुए, सोचा—"मेरी इच्छा पूरी हुई । मैं राज्य पर प्रतिष्ठित हुआ । अब मंने, जो पहले एक बात सोची थी, उसे पूरा करूँगा।" (यह सोच) अमात्यों, तथा बाह्मण गृहपित आदि को एकत्रित करवा, (उन्हें) सम्बोधित किया — "भो । क्या आप जानने है कि मुक्ते राज्य क्यों मिला?"

<sup>&#</sup>x27;(१ ऋक्वेब, यजुर्वेब, सामवेब,) २ स्मृति, ३ व्याकरण, ४ छन्वो-विचिति, ४ निरुक्त, ६ ज्योतिष, ७ शिक्षा, ६ मोझ-ज्ञान, ६ क्रियाविधि, १० धनुर्वेब, ११ हस्तिशिक्षा, १२ कामतन्त्र, १३ लक्षण, १४ पुराण, १४ इतिहास, १६ नीति, १७ तर्क तथा १८ वैद्यक—यह श्रद्ठारह विद्यायें हैं।

"देव ! नहीं जानते हैं।"

"क्या मुफे, (कभी) अमुक बड वृक्ष को, गन्ध भादि से पूजते तथा हाथ जोड़ कर नमस्कार करते हुए देखा है ?"

"देव ! हाँ (देखा) है।" "उस समय मैने मिन्नत मानी थी कि यदि मुफे राज्य मिलेगा, तो मैं तुम्हारे (गिमित्त) विल-कर्म करूँगा। मुफे यह राज्य, इन्ही देवता के प्रताप से मिला है। गो मै अब इनका बिल-कर्म करूँगा। तुम देर न करो, शीध्र ही देवता के बिल-कर्म की तैयारी करो।"

"देव <sup>।</sup> क्याक्या (चीजे) लें।"

मैने देवता की प्रार्थना करने हुए, यह मिन्नन मानी थी कि जो मेरे राज्य में हिसा (=प्राण-घात) ग्रादि पाँच दुःशीलकमें तथा दम प्रकुशल कमें करने में लगे रहते हैं, उन्हें मार कर, उनकी ग्रांत की वित्त, रक्न-मांस ग्रादि से बिल-कमें कहँगा। सो तुम यह मुनादी करवा दो—"हमारे राजा ने उप-राज रहते समय ही यह मिन्नन मानी थी. कि यदि मुभे राज्य मिलेगा, तो जो मेरे राज्य में दृशील होगे, उन सब को मार बिल-कमें कहँगा। सी, नगरवासी जान लें कि ग्रब वह पाँच प्रकार, तथा दम प्रकार के दृशील कमें करने वाले एक हजार जनो को मरवा कर, उनके हृदय माम ग्रादि लिवा कर, उसमे देवता का बिल-कमें करने का इच्छुक है। (यह कह कर) जो ग्रव से लगा कर दृशील कमों मे प्रमुख्का रहेगे. उनके एक महस्र जने मार कर, यज्ञ करके मिन्नत से मुक्न होऊँगा।" इस ग्रध्यं का प्रकाश करने हृए यह गाथा कही—

#### बुम्मेघानं सहस्सेन यञ्जो मे उपयाखितो, इदानि को हं यजिस्सामि बहु श्रधम्मिको जनो ॥

[मैने एक सहस्र दुर्बुद्धि (मनुष्यों) की (बिल देकर), यज्ञ करने की मिन्नत मानी थी। सो मै धव यज्ञ करूँगा, (क्योंकि) ग्रधामिक जन (तो) बहुत है।]

<sup>&</sup>quot;हुम्मेघानं सहस्सेन ..." यह काम करना चाहिए, यह नही करना चाहिए, (यह) न जानने से, ग्रथवा दस प्रकार के श्रकुशल कर्मों में लगे रहने से, हुप्ट-मेघा वाले —हुमेंघा, उन दुर्बृद्धि —प्रजा-रहित —मूर्ब मनुष्यो को

गिन कर, एक हजार । यञ्जो मे उपयाचितो, मेने देवता के पास जाकर मिन्नत मानी कि इस प्रकार यज करूँगा । इदानि खो हूँ यजिस्सामि, सो में मिन्नत (के प्रताप) से राज्य प्राप्त कर लेने के कारण ग्रव यज्ञ करूँगा । क्यों ? क्योंकि ग्रभी बहुत ग्रधामिक जन है । इसलिए ग्रभी उनका बलि-कर्म करूँगा।"

ग्रमात्यों ने बोधिसत्त्व का बचन सुन, "देव ! ग्रच्छा कह, बारह योजन के बाराणसी नगर मे मुनादी फिरवा दी । मुनादी की ग्राज्ञा सुनकर, एक भी दुःशील-कर्म ( =कुकर्म) करने वाला ग्रादमी न रहा । मो जब तक बोधिसत्त्व राज्य करने रहे, तब तक एक ग्रादमी भी पाँच वा दस प्रकार के कुकर्मों मे से किसी एक कर्म को भी करना न दिखाई दिया । इस प्रकार बोधिसत्त्व किसी एक भी ग्रादमी को कप्ट न दे, सकल राष्ट्रवासियों से सदाचार की रक्षा करवाते हुए, ग्रावन ग्राप्य भी दान ग्रादि पृष्य करते हुए, जीवन के ग्रन्त मे ग्रापनी परिषद् को ले देव-नगर की पूर्ति करते हुए (परलोक को) गये।

शास्ता ने भी, 'भिक्षुग्रो ! न केवल ग्रभी तथागत लोक का उपकार करते हैं, पहले भी किया ही हैं' (कह) इस धर्म-देशना को ला, मेल मिला जातक का साराश निकाल दिया । उस समय की पश्चिद् (ग्रव की) बुद्धपरिषद् थी । बाराणसी-राजा तो में ही था ।

# पहला परिच्छेद

## ६. आसिंस वर्ग

## ५१. महासीलव जातक

"आसिसेथेव पुरिसो...." यह गाथा, बुद्ध ने जेतबन मे विहार करते समय, (एक) हिम्मत-हार भिक्षु के बारे मे कही।

## क. वर्तमान कथा

बुढ़ ने उसे पूछा—भिक्षु ! क्या तूने सचमुच हिम्मन हार दी ?
"भन्ते ! हॉ" कहने पर "हे भिक्षु ! तूने इस प्रकार के कल्याणकारी
शासन मे प्रव्रजिन होकर, किस लिए हिम्मन हार दी ? पूर्व समय में बुद्धिमानो
ने राज्य गैंवा कर भी, अपने वीर्य्य (==प्रयत्न) में स्थित रह, (श्रपने) नष्ट
हुए यद्य को भी फिर पैदा कर लिया" (कह) पूर्व-जन्म की कथा कही—

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे बाराणमी मे (राजा) बहादत्त के राज्य करने के समय, बोधिमत्त्व (उस) राजा की पटरानी की कोख से उत्पन्न हुए। उसके नाम-करण के दिन, (उसका) नाम सीलव कुमार रक्खा गया। सोलह वर्ष की धायु होने पर (वह) सब शिल्पों मे पारङ्गत हो गया। पिता के मरने के बाद राज्य पर प्रतिष्ठित हो, महासीलव नामक राजा हुआ। वह अत्यन्त धार्मिक राजा था। नगर के चार द्वारो पर चार (दानधालाय), बीच मे एक, प्रवेश-द्वार पर एक, इस प्रकार छ दान-शालायें बनवाकर वह दरिद्र यात्रियों को दान देता हुआ सदाचार की रक्षा करना था। उपोसथ ( == श्रत) रखना। शान्ति, मैत्री और दया से यक्न, (वह) गोद मे वैठे पत्र को सन्तृष्ट करने की

तरह सभी प्राणियों को मन्तुष्ट करना हुआ, धर्म-पूर्वक राज्य करता। उसके एक अमात्य ने अन्त पुर में दूषित कर्म किया। आगे चलकर, उसका पता लग गया। अमात्यों ने राजा से कहा। राजा ने ख्याल रखते हुए, अपने आप प्रत्यक्ष रूप में मालूम करके, उस अमात्य को बुलाकर कहा—"हे अन्य मूर्ख ! तूने अनुचित किया है। अय तू मेरे राज्य में रहने के योग्य नहीं है। अपने धन और स्त्री-पुत्र को लेकर दूसरी जगह चला जा।" यह कह, उसे देश से निकाल दिया।

वह काशी राज्य ( - नप्ट्र) को पार कर, कोशल नरेश की सेवा में रहता हुआ, कम से राजा का आनरिक विश्वासपात्र हो गया। उसने एक दिन कोशल-नरेश को कहा—'देव! वाराणसी का राज्य मक्ली-रहित शहद के छत्ते जैसा है। राजा, श्रत्यन्त कोमल स्वभाव है। थोडी मी ही सेना से वाराणसी राज्य जीता जा सकता है।''

राजा ने उसकी बात मुन सोचा—"बाराणसी राज्य महान् है। यह कहता है कि थोड़ी ही सेना से जीता जा सकता है। कही यह चर-पुरुष तो नहीं?" यह सोच कर उसे कहा—"मालूम होता है, तू चर-पुरुष है?"

"देव <sup>1</sup> में चर-पुरुष नही हूँ। यदि मेरा विश्वास न हो, तो मनुष्यों को भेज कर (काशी-नरेश के) प्रत्यन्त-ग्रामों को नाश करवाग्रो। (गाँव वालों) के उन श्रादिमयो को पकड़ कर, ग्रपने पास लाने पर, (वह राजा) उन ग्राद-मियों को धन देकर छोड़ देगा।"

राजा ने, "यह बडी निर्भीकता के साथ बोल रहा है, श्रच्छा, परीक्षा कहेँगा" सोच, श्रपने ब्रादिमियों को भेज कर प्रत्यन्त के ग्रामो को नाश करवाया। लोगों ने चोरो को पकड़ कर बाराणसी-नरेश को दिखाया। राजा ने उन्हें देख पूछा—"तात! किस लिए गाँव का नाश करते हो ?"

"देव! जीविका का कोई उपाय न होने से।"

"तो तुम मेरे पास क्यों नही आये ? श्रब आगे से ऐसा मत करना" कह, उन्हें घन देकर विदा किया। उन्होंने जाकर कोशल-नरेश को वह समाचार

<sup>&#</sup>x27;सी० माई० डी०।

कहा। इतने से भी आक्रमण करने की हिम्मत न होने के कारण. उसने फिर मध्य-जनपद का नाश करवाया। उन चोरों को भी राजा ने वैसे ही घन देकर छोड़ दिया। इतने पर भी उसने न जाकर, फिर (श्रादिमियों को) भेज कर अन्दर-शहर लुटवाया। राजा ने उन चोरों को भी धन देकर ही लौटा दिया। तब कोशल-नरेश यह जान, कि बाराणसी का राजा अत्यन्त धार्मिक है, बाराणसी राज्य को लेने के लिए सेना लेकर निकला।

उस समय बाराणसी-नरेश सीलब महाराज के पास एक हजार अभेडभूरतर—महायोघा ऐसे थे, जो सामने से मस्त हाथी के आने पर भी (पीछे)न
लौटने वाले थे, सिर पर बिजली के गिरने पर भी न डरने वाले थे, सीलब
महाराज की मरजी होने पर सारे जम्बूद्वीप का राज्य जीत सकते थे। उन्होंने
'कोशल-नरेश आता है', सुन कर, राजा के पास आकर कहा—''देव! कोशलनरेश बाराणसी लेने के इरादे से आ रहा है। हम जाये, और अपने राज्य की
सीमा लॉघते ही, उसे पीट कर पकड लाये।''

'तात  $^{1}$  मेरे कारण दूसरों को कप्ट न होना चाहिए। जिन्हे राज्य लेना हो, वह राज्य ले ले। मत जाओ।' (कह) उन्हें रोक दिया।

कोशल-राजा ने सीमा लाँघ, जनपद के बीच में प्रवेश किया। ग्रमात्यों ने फिर भी जा कर राजा को वैसे ही कहा। राजा ने पहले ही की तरह मना किया। कोशल-राजा ने नगर के बाहर खड़े होकर सीलव महाराज के पाम सन्देश भेजा कि 'या तो राज्य दे, ग्रथवा युद्ध करे।'

राजा ने उसे सुन प्रत्युत्तर भेजा---'मेरे साथ युद्ध (करने की झावश्यकता) नहीं । राज्य ले ले ।'

फिर भी श्रमात्यों ने राजा के पास श्राकर कहा—'देव हम कोशल-नरेश को नगर में प्रविष्ट न होने दें? उसे नगर के बाहर ही पीट कर पकड़ ले?"

राजा ने पहले ही की तरह उन्हें मना किया। (फिर) नगर-द्वारों को खुलवा कर, हजार श्रमात्यों सहित (ग्रपने) महानल पर सिंहासन के बीच में बैठा।

कोशल-नरेश बडी सेना-सवारी के साथ बाराणसी में प्रविष्ट हुन्ना। उसने एक भी विरोधी-शत्रु को न देख, राजा के निवास (-स्थान) के द्वार पर जा, श्रमात्यों से घिरे हुए, खुले द्वार वाले राज-महल में श्रसकृत-सजे महातल पर चढ़ कर बैठे निरपराघ मीलव महाराजा को उसके सहस्र मिन्त्रियों सहित पकड़वा कर (श्रपने श्रादिमियों को) कहा— "जाओ, ग्रमात्यों सिहत इस राजा को, (इनके) हाथ पीछे कम करके बाँघ कर, कच्चे समशान में ले जाओ। (वहाँ ले जा कर) गले तक गहरे गढ़े खोद कर, जिसमे एक भी हाथ न हिलाया जा सके, वैसे रेत भर कर गाड़ो। रात को श्रुगाल श्राकर, जो इनके साथ करना योग्य है, मो करेगे।"

मनुष्य चोर-राजा की आज्ञा सुन, अमात्यो सहित राजा को, पीछे बाहें कड़ी करके बाँघ कैंद कर ले गये। उस समय भी सीलव महाराज ने चोर-राजा के प्रति द्वेष-भाव नक नहीं किया। उन बाँघ कर लिए जाते अमात्यों में से, राजा की बात के विरुद्ध जाने वाला, एक भी (अमात्य) न था। इतनी सुविनीत थी वह राजा की परिषद। सो वह राजपुरुष अमात्यों सहिन सीलव राजा को कच्चे इमशान में ले गये। (वहाँ) ले जा, गले तक गढे खोद, सीलव महाराज को बीच में (और उसके) दोनो ओर शेष अमात्यों को, इस प्रकार सब को गढों में उतार, रेत से भर, ऊपर से घन से कूट कर चले गये। सीलव महाराज ने अमात्यों को सम्बोधित करके उपदेश दिया—"तात! चोर-राजा के प्रति कोध न कर मैत्री-भावना ही करो।"

सो स्राघी रात के समय, मनुष्य मांस खाने के लिए शृगाल द्या गये। उन्हें देख, राजा भीर स्रमात्यों ने, सब ने एक साथ ही गोर मचाया। शृगाल डर के मारे भाग गये। (लेकिन) ठहर कर, उन्होंने पीछे किसी को न साते देखा। सो वह फिर लौट भ्राये। इन्होंने भी वैसे ही शोर मचाया। इस प्रकार तीन बार भाग कर, फिर देखने हुए, उनमें से किसी एक को भी पीछे न स्राते देख, 'यह दण्डित होगे' (सोच), बीर बन कर लौटे। फिर उनके शोर मचाते रहने पर भी नहीं भागे।' स्यारों का सर्दार (च्च्येष्ठ शृगाल) राजा के पास पहुँचा; भौर बाकी दूसरों के पास। होशियार राजा ने उसे अपने समीप माने दिया, भौर (गीदड को) काटने का मौका देते हुए की तरह, गरदन को उठाया। जब स्यार गरदन काटने भ्राया, तो उसको ठोडी की हड्डी से खीच कर यन्त्र में फँसार्य की तरह, खोर से पकड़ लिया। हाथी के बल समान बल-शाली राजा की ठोड़ी की हड्डी ढारा खीच कर गरदन से पकड़े जाने पर, स्थार (जब) भ्रपने को छुड़ा न सका, तो वह मरने से भयभीत होकर, जोर से चिल्ला

उठा । बाकी स्यार उसकी उस चिल्लाहट को सुन कर 'उसे किसी भादमी ने पकड लिया होगा' समफ भ्रमात्यों के पास न फटक सकने के कारण मव के सब भाग गये । राजा की ठोडी से भ्रच्छी तरह करके पकड़ें स्यार के इघर उघर भटकें मारनें से, रेत ढीली हो गई ! उस भ्रुगाल नें भी मरनें से भयभीत हो, चारों पाँव से राजा के ऊपर रेत उछाली । राजा ने रेत ढीला हुआ जान, श्रुगाल को छोड़ दिया । (फिर वह) हाथी के समान शक्तिशाली (राजा) के इघर उधर हिलते डोलते, दोनो हाथों को निकाल, गढ़े के मुंह की मुंडेर पर लटक, वायु से छिन्न हुए बादल की तरह (बाहर) निकल भाया । निकल कर, (उसने) ग्रमात्यों को भ्राद्वासन दे, रेत हटा, सब को निकाला । (ग्रव) ग्रमात्यों सहित वह, कच्चे श्मशान में खड़ा हुआ।

उस समय मनुष्य एक मृत-मनुष्य को कच्चे इसशान में छोड़ने आकर, उसे दो यक्षों की सीमा के बीच में छोड़ गये। उन यक्षों ने उस मृत-मनुष्य को (ग्रापस में) बाँट न सकने पर सोचा—"इसे हम नहीं बाँट सकते। यह सीलव राजा धार्मिक है। यह इसे हम बाँट कर देगा। इसके पास चले।" (मो उन्होंने) उस मृत-मनुष्य का पाँव से पकड़ धमीटने धमीटने राजा के पास ले जा कर कहा—देव ' इसे हमें बाँट कर दे।

''यक्षो <sup>!</sup> मैं इसे तुम्हें बॉट कर तो दे दूँ, लेकिन मैं भ्रपरिशुद्ध हूँ । पहले, नहाऊँगा ।''

यक्षों ने श्रपने बल से चोर-राजा के लिए रक्खा हुन्ना, सुगन्धित जल, लाकर, राजा को नहाने के लिए दिया। नहा कर खड़े हुए को, सँभाल कर रक्खे हुए चोर-राजा के वस्त्र लाकर दिये। उन वस्त्रों को पहने खड़े हुए को, चार प्रकार की सुगन्धि की पेटिका लाकर दी। सुगन्धि का लेप करके खड़े हुए को, सोने की पेटिका सं, मणि-निर्मित पत्नी से रक्खे हुए नाना प्रकार के फूल लाकर दिये। फूलों को पहन कर खड़े होने पर पूछा—"श्रौर क्या करें?" राजा ने कहा कि भूख लगी है। उहोंने जाकर चोर-राजा के लिए सम्पादित नाना प्रकार के श्रग्रस्थ भोजन लाकर दिये। नहाकर, (सुगन्धि से) अनुलिप्त, अलकृत, प्रसन्न चित्त, राजा ने नाना प्रकार के भोजन खाये। यक्ष, चोर-राजा के लिए रक्खा हुन्ना सुगन्धिन जल, सोने की सुराही श्रौर मोने के कमोरे महित ले बाये। फिर इस के पानी पी, कुल्ला कर, हाथ

धोने पर, उन्होने चोर-राजा के लिए तैयार किया, पाँच प्रकार की सुगन्धियों से सुगन्धिन पान लाकर दिया। उसको खा चुकने पर पूछा—"ग्रब क्या करें?" "जाकर चोर-राजा के सिरहाने रक्खी माङ्गलिक-खड्ग लाग्रो।" वह भी जाकर ले ग्राये। राजा ने तलवार ले, उस मृत-मनुष्य को सीधा खड़ा रखवा, माथे के बीच में तलवार से प्रहार कर, दो टुकड़े कर, दोनो यक्षों को बराबर बराबर बाँट दिया। (उन्हे) दे, तलवार धो, तैयार हो खड़ा हुग्रा। उन यक्षों ने मनुष्य-मास खा कर, प्रसन्न हो, मंतुष्ट-चित्त हो, राजा से पूछा—"महाराज! तेरे लिए ग्रीर क्या करे?"

"तुम अपने प्रताप से मुक्ते तो चोर-राजा के शयनागार में उतार दो, श्रौर इन ग्रमात्यों को इनके अपने अपने घर पहुँचा दो।" उन्होने 'देव! ग्रच्छा' (कह) स्वीकार कर, वैसा ही किया।

उस समय चार-राजा (ग्रपने) शयनागार मे शय्या पर पडा सी रहा था। राजा ने उस सीते हुए प्रमादी के पेट में तलवार की नीक चुभोई। उसने डर के मारे उठ, दीपक के प्रकाश में सीलव महाराज को पहचान, शय्या से उठ, होश सँभाल, खड़े हो राजा से पछा--महाराज ! इस प्रकार की रात्रि में, पहरे से युक्त, बन्द दरवाजो वाले भवन में, पहरेदारों की ग्राज्ञा के बिना, तुम इस प्रकार तलवार बॉध, अलकृत-सज कर, इस शयनागार में कैसे आये ? राजा ने. जैसे भ्राया था, सब विस्तार से कहा । चोर-राजा ने पुलकित-चित्त हो, "महा-राज । में मनुष्य हो कर भी श्रापके गुणों को नहीं जानता, और यह दूसरों का रक्त-मास खाने वाले, प्रति कठार यक्ष ग्रापके गुण जानते है। हे नरेन्द्र ! मै भव से भ्राप ऐसे जीलवान् ( --सदाचारी) के प्रति द्वेष न रक्खुँगां' (कह) तलवार ले कर शपथ ली। (फिर) राजा से क्षमा माँग, उसे महाशय्या पर स्लाया । अपने आप छोटी चारपाई पर लेटा । उसने सुबह होने पर, सूर्य्य के उदय होने के वक्त, मनादी फिरवाई ग्रीर सब सैनिकों तथा ग्रमात्य-ब्राह्मण-गृहपतियों को एकत्रित करवा, उनके सम्मख, ब्राकाश में पर्ण चन्द्र को उटा कर (दिखाने की) तरह सीलव-राजा के गुणों को कहा। (फिर) सभा के बीच में राजा से क्षमा माँग, (उसे) राज्य सौंप, 'ग्रब से ग्रापके (राज्य) में बोरो की गड़बड़ी (की देख भाल करने) का भार मुभ पर रहा । मैं पहरेदारी करूँगा । ग्राप राज्य करे' (कह) चुगल-खोर को दण्ड दे कर, भ्रपनी सेना-सवारी ले, भ्रपने ही देश को चला गया ।

सीलब महाराजा ने भी, अलंकृत-सजे हुए (हो), श्वेतछत्र के नीचे, सरभ मृग के पैरों सदृश पैरो वाले सोने के सिहासन पर बैठ, अपनी सम्पत्ति को देखते हुए सोचा—"यह इस प्रकार की सम्पत्ति, हजार अमात्यो का जीवन प्रतिलाभ; यदि में प्रयत्न (वीर्य्यं) न करना, तो यह कुछ भी न होता। प्रयत्न के बल से, मैने इस नष्ट हुए यश को प्राप्त किया, सहस्र अमात्यो को जीवन-दान दिया। (इसलिए) विना निराण हुए प्रयत्न ही करना चाहिए। किया गया प्रयत्न इसी प्रकार फलदायक होना है।" यह सोच उदान (==हर्ष वाक्य) स्वरूप नीचे की गाथा कही—

#### ब्रासिसेथेव पुरिसो न निम्बिन्वेय्य पण्डितो, पस्सामि वोहं ब्रासानं यथा इंग्छि तथा ब्रह ॥

[पुरुष श्राशा लगाये रक्के । बुद्धिमान् श्रादमी निराश न हो । मै श्रपने को ही देखता हूँ । जैसी इच्छा की थी, वैसा ही हुश्रा ।]

भासिसेयंव, में इस प्रकार प्रयन्त करके इस दुःख से मुक्त हो जाऊँगा, भपने प्रयत्न से ऐसी आशा लगाये ही रक्ते। त निश्चिदेय्य पण्डितो, बुद्धिमान् क्य उपाय करने में दक्ष (आदमी) उचित स्थान पर प्रयत्न करना हुआ, "मैं इस प्रयत्न का फल नही पाऊँगा" इस प्रकार की उत्कण्ठा न करे, आशा-छेद-कर्म न करे; यही अर्थ है। पस्सामि बोहं असानं, इसमें 'वो' निपात मात्र है; में आज प्रपने को देखता हूँ। यथा इंज्यि तथा अहू, मैंने गढे में गड़े हुए इच्छा की कि मैं उस दुःख में मुक्त होकर फिर राज्य लाभ कर्में। सो मैंने यह सम्पत्ति प्राप्त कर ली। जैसी मैंने इच्छा की थी, वैसा ही मुफे हो गया। इस प्रकार बोधिसत्त्व 'अहो! वत! भो! सदाचारियों का प्रयत्न फल लाता है' (कह) इस गाथा से हर्ष-वाक्य कह, जीवन रहते पुण्य कर, यथा-कर्म (परलोक) गये।

बुद्ध ने भी इस धर्म-वेशना को लाकर, (भ्राय-)मत्यो को प्रकाशित किया। सत्यो (के प्रकाशन) के ग्रन्त में (वह) हिम्मत-हार भिक्षु भर्दत्व में प्रतिष्ठित हुआ। शास्ता ने मेल मिला, जातक का साराश निकाल दिया। उस समय का दुष्ट ग्रमात्य (ग्रब का) देवदत्त था। सहस्र अमात्य (ग्रब की) बुद्ध परिषद् थी। सीलव महाराज तो मैं ही था।

## ५२. चूल जनक जातक

"वायमेथेव पूरिसो...." यह गाथा (भी) शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय, हिम्मत-हार भिक्षु के ही बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

मो, उसके विषय में जो कथनीय है, वह सब महाजनक जातक में ग्रायेगा।

#### ख. अतीत कथा

जनक राजा ने क्वेत-छत्र के नीचे बैठे यह गाया कही— वायमेथेव पुरिसो न निक्बिन्वेय्य पण्डितो, पस्सामि बोहं झत्तानं उदका थलमुक्भतं॥

[पुरुष प्रयत्न करे । बृद्धिमान् आदमी निराश न हो । मै अपने को ही देखता हूँ कि मैं जल से स्थल पर श्रा गया।

बायमेथेव, प्रयत्न करे ही । उवका यलमुब्भतं, जल से स्थल पर उत्तीर्ण (हुमा), ग्रपने को स्थल पर प्रतिष्ठित देखता हूँ।

<sup>&#</sup>x27;जातक (४३६)

इस ग्रवसर पर भी हिम्मत-हार भिक्षु ने ग्रहत्व प्राप्त किया। जनक राजा, सम्यक्-सम्बुद्ध ही थे।

## ४३. पुएण्पाति जातक

"तथेव पुण्णापातियो...." यह गाया, शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय जहरीली शराब के सम्बन्ध मे कही।

## क. वर्तमान कथा

एक समय श्रावस्ती में शराबियां ( ---सुराधृतीं) ने इकट्ठे होकर भापस में मलाह की-"हमारे पास शराब के लिए पैसा नही रहा । अब (पैसा) कहाँ से मिले ?" एक प्रत्यन्त धुर्त ने कहा--"चिन्ता मत करां। एक उपाय है। कौन सा उपाय ? अनाथिपिण्डक अँगुली में अँगुठी पहनता है। बारीक वस्त्र धारण करता है। तब राजा की सेवा में जाता है। हम शराब की बाटी में बेहोशी की दवा मिला, (शराब की) दुकान लगा कर बैठ, अनाथ-पिण्डिक के स्नाने के समय 'महाश्रेष्ठी इधर पधारं' (कह) उसे बुलावेगे, (ग्रीर) उसको शराब पिला, उसके बेहोश हो जाने पर, उसकी शाँगुली की धाँगुठी धीर वस्त्र उतार, उसमे शराब पीने के लिए पैसे जुटावेगे।" उन्होंने 'ब्रच्छा' कह स्वीकार कर, वैसा कर चुकने पर, श्रेप्टी के ब्राने के समय, उसके रास्ते पर जाकर कहा---"स्वामी । जरा इघर आये। हमारे पास, अत्यन्त सुन्दर शराब है। (उसमे मे) थोड़ी पी जाये।" श्रोतापन्न ग्रायं-श्रावक (भ्रनाय-पिण्डिक) क्या शराब पीता ? श्रावश्यकता न रहने पर भी, उसने इन धूती की परीक्षा करूँगा (सोच) उनकी दूकान पर जा, उनकी किया देख, 'इन्होंने यह शराब इस मतलब से बनाई हैं' जान, 'श्रब से, इन्हें यहाँ से भगाऊँगा' विचार कर, कहा-- "धरे ! दृष्ट धर्तो ! तुम शराब की बाटी में दवाई मिला कर, भाने वालो को पिला कर, बेहोश करके उन्हें लूटने के विचार से दूकान सजा कर बैठे हो। खाली इस शराब की प्रशंसा भर करते हो। किसी एक की भी, उटा कर पीने की हिम्मत नहीं होती। यदि यह बिना-मिलाई (शराब) होती, तो (पहले) तुम ही पीते।" धूर्तों को लताड़, ग्रपने घर जा, 'धूर्तों की करनी तथागत से कहूँगा' (सोच), जेतवन जाकर, (तथागत से) निवेदन की। वृद्ध ने 'हे गृहपति! अब तो वह धूर्तें तुभे ठगना चाहते थे; पूर्व समय मे पण्डितों को भी ठगना चाहते थे' कह, उसके याचना करने पर, पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहादत्त के राज्य करने समय, बोधि-सत्त्व बाराणमी के श्रंप्छी हुए। उस समय भी इन धूर्ती ने, इसी प्रकार सलाह कर, शराब में मिलावट मिला, बाराणमी श्रेप्टी के झाने के समय, रास्ते पर जाकर, इसी प्रकार कहा। एक ने झावश्यकता न रहने पर भी, उनकी परीक्षा करने की इच्छा से, जाकर उनकी करनी देख, 'यह ऐसा करना चाहते हैं' जान 'यहाँ से इन्हें भगाऊँगा' सोच, कहा—"धूर्तों । शराब पीकर राज-कुल जाना अनुवित है। राजा को देख कर, लौटने समय (शराब को) जानूँगा। तुम यहीं बैठे रहना।" राजा की सेवा मे जाकर लौट आया। धूर्तों ने कहा—"स्वामी! इघर आये।" उसने वहाँ जाकर, दवाई मिलाई हुई (शराब की) बाटियों को देख, कहा—"प्ररे! धूर्तों! तुम्हारी करनी मुफे अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी शराब की बाटियों जैमी की तैमी भरी ही रक्खी हैं। तुम केवल शराब की प्रशमा भर करने हो, लेकिन पीने नही। यदि यह अच्छी (शराब) होती, तो तुम भी पीने। लेकिन इसमें विष मिला होगा" इस प्रकार उनके मनोरण को छिन्न-भिन्न करते हुए यह गाणा कही—

# तयेव पुण्णापातियो झञ्जायं वसते कथा, झाकारकेन जानामि न चायं भहिका सुरा ॥

[ (शराव की) बाटियाँ, वैसी ही भरी है (जैसी पहले थी) । सो यह

शराब की प्रशंसा ( = कथा) दूसरे ही मतलब से हैं। में रंग ढंग से जानता हूँ कि यह शराब मच्छी नही हैं।]

तथेव, मैंने इन्हें जैसा जाने समय देखा, यह शराब की बाटियाँ. धव भी वैसी ही भरी है। अञ्जायं बत्तने कथा, यह जो तुम्हारी शराब की प्रशंसा की बात है, वह अन्य है—असत्य है अभूट है। यदि यह शराब प्रच्छी होती, तो तुम भी पीते, (केवल) आधी बाटिये बाकी वचती। लेकिन तुम में से किसी एक ने भी शराब नही पी। आकारकेन जानामि, सो मैं इस बात से जनता हूँ। न चायंभिह्का सुरा, यह शराब अच्छी नही, इसमें विप मिला हुआ होगा।

इस प्रकार धूर्नी को ले, जिसमे वह फिर बैसा न करे, उनको लनाड, छोड़ दिया। वह जीवन रहते, दानादि पुण्य करके यथा-कर्म (परलोक) गया। बुद्ध ने यह धर्म-देशना कह, जातक का साराश निकाल दिया। उस समय के धूर्त (श्रव के) धूर्त थे। लेकिन उस समय बाराणसी का सेट में ही था।

#### ४४. फल जातक

"नायं दक्को दुराक्हो. . . . " यह गाया, बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय, एक फल (पहचानने में) हुशियार उपासक के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

एक श्रावस्ती-वासी गृहस्य ने, बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-सथ को निमन्त्रित कर, श्रपने श्राराम में बिठा, यवागु-वाजा दे, (श्रपने) माली को श्राजा दी, कि वह भिक्षश्रों के साथ बाग में घुम, उन श्राय्यों को श्राम श्रादि नाना प्रकार के फल दे। वह 'अच्छा' (कह) स्वीकार कर, भिक्षु-सघ को साथ ले, उद्यान में फिरते हुए, वृक्ष को देख कर ही जान लेता कि यह कच्चा फल है, यह अच्छी तरह पका नहीं, यह अच्छी तरह पका नहीं, यह अच्छी तरह पका है। जिसे वह जैसा कहता, वह वैसा ही निकलता। भिक्षुओं ने जाकर तथागत से निवेदन किया—"भन्ते! यह माली फल (पहचानने में) दक्ष है। पृथ्वी पर खड़े ही खड़े वृक्ष को देख कर ही, जान लेता है, 'यह फल कच्चा है, यह अच्छी तरह नहीं पका, यह अच्छी तरह पका है' जिमे, वह जैसा कहता है, वह वैसा ही निकलता है।" बुद्ध ने, 'हे भिक्षुओं! केवल यह माली ही फल (पहचानने में) दक्ष नहीं, पूर्व समय में पण्डित (जन) भी फल (पहचानने में) दक्ष थे' कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय मे बाराणमी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व (एक) श्रेप्ठी-कृल में उत्पन्न हुए । उन्होने ग्रायु-प्राप्त होने पर, पाँच सौ गाडियाँ लं, वाणिज्य करने हुए, एक समय जगल में से गुजरने वाले माहमार्ग से, जगल के मुख-द्वार पर खड़े हो, सभी मनुष्यो को एकत्रित करवा कहा---"इस जगल मे विष-वृक्ष होते है, विष-पत्र, विष-पृष्प, विष-फल, तथा विष-मधु होते हैं । यदि कोई ऐसा पत्र, फल या फल हो, जिसे तुमने पहले न खाया हो, उसे बिना मुफे पुछे मत खाना ।'' वह 'ग्रच्छा' (कह) स्वीकार कर जंगल मे प्रविष्ट हुए । जगल मे प्रविष्ट होते ही, एक ग्राम-द्वार पर एक किम्फल नामक वृक्ष था। उस (वृक्ष) के तने, शाला, पत्ते, फूल, फल, सब ग्राम की तरह के थे। न केवल रग ग्रीर ग्राकार में, किन्तु गन्ध ग्रीर रस में भी। (इस वृक्ष के) कच्चे पक्के फल, ग्राम के फल के सदृश ही थे। लेकिन खाने पर हलाहल विष की तरह. उसी समय प्राणी का नाश कर देते थे। श्राणे श्राणे जाने वालं कुछ लोभी ग्रादिमियों ने 'यह ग्राम के वृक्ष है' समक्त, फल खाये। कुछ ने 'कारवान के सरदार को पृछ कर खायेगे' हाथ में लिये खडे रहे। उन्होंने सार्त्यवाह (कारवान के सरदार) के ग्राने पर पुछा-"ग्रार्य ! इन ग्राम के फलो को खार्य ?" बोधिसत्त्व ने यह जान कि यह ग्राम का वृक्ष नहीं है, 'यह भाम्न-वृक्ष नही, यह किम्फल वृक्ष है, मत खाग्रों (कह) मना किया। जिन्होंने साये थे, उनकी भी उल्टी करा, उन्हें चत्-मधुर पिला ग्रच्छा किया। (इससे) पहले, मनुष्य उस वृक्ष के नीचे निवास कर, 'यह ग्राम्नफल है' (करके) उन विष-फलों को खा, (ग्रपने) प्राण गैंवाते। भगले दिन ग्रामवासी निकल, मृत-मनुष्यो को देख, उन्हें पाँव से पकड़, छिपे हुए स्थान पर फेंक, गाड़ियो सहित, जो कुछ उनके पास होता, सब ले जाते।

उस दिन भी उन्होंने भ्रष्णोदय के समय ही निकल 'बैल मेरे होंगे, गाड़ी मेरी होगी, सामान मेरा होगा' (करके) जल्दी से उस वृक्ष के नीचे पहुँच, मनुष्यो को निरोगी देख पूछा—'तुम्हे कैसे मालूम हुगा कि यह वृक्ष माभ्रवृक्ष नहीं है ?' उन्होने कहा—'हम नहीं जानते । हमारा ज्येष्ठ सात्येवाह जानता है।' मनुष्यो ने बोधिसत्त्व से पूछा—''हे पण्डित! तूने कैसे जाना कि यह वृक्ष ग्राम का वृक्ष नहीं है ?" उसने दो बातो से जाना कह, यह गाया कही—

#### नायं रक्लो दुरारूहो न पि गामतो झारका, झाकारकेन जानामि नायं सादुफलो दुमो ॥

[न तो यह वृक्ष चढने में दुष्कर है, न ही गाँव से दूर है। इन दो बातों से मैं जानना हूँ कि यह स्वादु फलों का वृक्ष नही।]

नायं रक्को दुराक्हों, यह विप-वृक्ष चढने में दुष्कर नहीं है, उछल कर, जैसे मीढी रक्की हो, वैसे चढा जा सकता है। न पि गामतो झारका, ग्राम से दूर भी नहीं है, अर्थात् ग्राम के समीप ही है। आकारकेन जानामि, इस दो प्रकार की बान से में इस वृक्ष को पहचानता हूँ कि नायं साबुफलो दुमो, यदि यह मधुरफल श्राम्र-वृक्ष हो, तो इस प्रकार श्रासानी से चढ सकने योग्य (तथा) ग्राम के पास ही लगे इस (वृक्ष) पर एक भी फल न रहे। फल खाने वाले मनुष्य, इसे नित्य ही घरे रहे। इस प्रकार मैंने झपने ज्ञान से परीक्षा करके जाना कि यह विष-वृक्ष है। इस प्रकार जन (-समूह) को धर्मोपदेश कर, उसने सकुशल मार्ग ग्रहण किया।

बुद्ध ने भी, "हे भिक्षुग्रों! इस प्रकार पहले भी पण्डित (-जन) फल (पह-बानने मे) दक्ष हुए हैं" (कह) इस धर्म-देशना को कह, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय की परिपद (ग्रब की) बुद्ध परिषद् ही थी। लेकिन सर्त्यवाह में ही था।

## ४४. पंचावुध जातक

"यो मलीनेन चित्तेन...." यह (गाथा) बुद्ध ने जेतवन मे विहार करते समय (एक) हिम्मत-हार भिक्षु के बारे में कही।

## क वर्तमान कथा

उस भिक्षु को बुद्ध ने बुलाकर, पूछा—'हे भिक्षु । क्या तू सचमुच हिम्मत-हार बैठा ?' उसके 'भगवान् । सचमुच' कहने पर, 'हे भिक्षु । पूर्व समय मे बुद्धिमान् लोग हिम्मत करने की जगह हिम्मत करके राज-सम्पत्ति के लाभी हुए।' कह (शास्ता ने) पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे बाराणसी मे (राजा) बह्यदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व, उसकी पटरानी की कोख से उत्पन्न हुए। उसके नामकरण के दिन, एक सौ ब्राठ ब्राह्मणों की सब कामनाये पूरी कर, उनसे उसके लक्षण ( = चिन्ह) पूछे गये। चिह्न (देखने में) दक्ष ब्राह्मणों ने, उसकी चिह्न-सम्पत्ति को देख कहा— "महाराज! कुमार पुण्यवान् है। तुम्हारे बाद राज्य प्राप्त करेगा। पाँच शस्त्रों के चलाने में प्रसिद्ध हो, जम्बूद्वीप में अग्र-पुरुष होगा।" ब्राह्मणों की बात सुन, कुमार का नाम रखने वालों ने, उसका नाम पञ्चावुधकुमार रक्खा। सो उसके होश सँभालने पर, सोलह वर्ष का होने पर, राजा ने बुलाकर, कहा—तात! शिल्प सीख।

"देव! किस के पास सीख़<sup>\*</sup>?"

"तात न जा, गान्धार देश के तक्षशिला नगर में लोक-प्रसिद्ध माचार्य्य के पास जा कर सीख। यह उस ग्राचार्य्य का भाग (=फीस) देना" (कह) हजार (मुद्रा) देकर भेजा।

उसने वहाँ जाकर शिल्प सीख, आचार्य्य के दिये हुए पाँच शस्त्र से, आचार्य्य को प्रणाम कर, तक्कशिला नगर से निकल, पंच हथियार बंद (हो) बाराणसी का रास्ता लिया। मार्ग मे वह, श्लेषलोम यक्क से प्रिषकृत एक जङ्गल (के द्वार) पर पहुँचा। सो उसे जगल के द्वार पर देख, मनुष्यों ने रोका—"भो ! माणवक ! इस जगल में मत प्रविष्ट हो। इस जगल में श्लेपलोम (नामक) यक्ष है। वह जिम किसी मनुष्य को देखता है, उसे मार डालना है।"

बोधिसत्त्व ग्रपने को जाँचते हुए. निर्मीत केशरिसह की तरह, जगल में घुम ही गया। उसके जगल में प्रवेश करने पर, उस यक्षने (श्रपने) ताड़ जितना (ऊँचा) हो, घर जितना (बड़ा) सिर. बरतनो जितनी (बड़ी बड़ी) ग्राँखे, ग्रौर कन्दल की कली जितने बड़े दाँत बना, स्वेतमुख, जितकड़रे पेट ग्रौर नीले हाथ पाँव वाला हो, ग्रपने ग्रापको बाधिसत्त्व को दिखाकर कहा— "कहाँ जाता है? टहर, तू मेरा ग्राहार है।" बोधिसत्त्व ने, "यक्ष ! मैने (ग्रपने सामर्थ्य का) अन्दाजा जगा कर यहाँ प्रवेश किया है। तू सँभल कर मेरे समीप ग्राना, में तुक्ते विष में बुक्ते हुए तीर से बीध कर यहीं गिरा दूँगा" (कह) धमका, हलाटल विष से बुक्ता हुग्रा तीर चढ़ा कर छोड़ा। वह (जाकर) यक्ष के रोमो में ही चिपक गया। उसके बाद दूसरा... इस पकार पचास तीर छोड़े। सब, उसके रोमो में ही चिपक रहे। यक्ष, उन सभी तीरो को तोड़- मरोड, ग्रगने पैरो के नीचे गिरा, बोधिसत्त्व के समीप ग्राया।

बोधिमत्त्व ने फिर भी, उसे डरा कर खड्ग निकाल कर प्रहार किया। तेंतिस अगुल लम्बी तलवार रोमों में ही विषक रही। तब उस पर बरछों से प्रहार किया। वह भी रोमों में ही विषक रही। उसका भी 'विषक-रहना' जान मुद्गर से प्रहार किया। वह भी रोमों में विषक रहा। उसका भी विषक रहा जान, "हे यक्ष! क्या तने मुक्त पञ्चावृष-कुमार का नाम पहले नहीं सुना? मैंने तेरे अधिकृत जंगल में प्रवेश करने हुए बनुष आदि का भरोसा कर प्रवेश नहीं किया, मैंने प्रपना ही भरोमा कर प्रवेश किया है। सो आज मैं

<sup>&#</sup>x27;वर्त्तमान शाहजी की ढेरी, जिला रावलिंपडी।

तुमें मार कर चूर्ण-विचूर्ण करूँगा।" यह निश्चय प्रगट कर, ऊँचा शब्द करते हुए, दाहिने हाथ से यक्ष पर प्रहार किया। हाथ (भी) रोमों में चिपक गया। बायें हाथ से प्रहार किया। वह भी चिपक गया। दाये पर से प्रहार किया। वह भी चिपक गया। दाये पर से प्रहार किया। वह भी चिपक गया। "सिर से टक्कर मार कर, उसे चूर्ण-विचूर्ण करूँगा" (सोच) सिर से प्रहार किया। वह सिर भी रोमों में चिपक गया।

वह पाँच जगह चिपका हुमा, पाँच जगह बँधा हुमा, लटकता हुमा भी, निर्भय ही रहा। यक्ष ने सोचा—'यह एक पुरुष-सिंह हैं, पुरुष-प्राजानीय हैं, साधारण भादमी नहीं। मेरे सदृश नाम वाले यक्ष के पकड़ने पर भी डरता तक नहीं। मैंने इस मार्ग पर हत्या करते हुए, इससे पहले, एक भी ऐसा भादमी नहीं देखा। यह क्यों नहीं डरता?'' सो उसने, उसे खाने की रुचि न होने के कारण, उससे पूछा—''माणवक! तू मरने से किस लिए नहीं डरता?'' ''यक्ष! में क्यों डरूँगा? एक जन्म में एक बार मरना तो निश्चित ही है। भीर मेरी कोल में (एक) वज्ञ-म्रायुध है। यदि मुभे खायेगा, तो तू उस म्रायुध को न पचा सकेगा। वह म्रायुध, तेरी म्राँतों के टुकड़े टुकड़े कर, तुभे मार डालेगा। इस प्रकार (यदि मरेगे) तो दोनो मरेगे। इस कारण से (भी) में नहीं डरता हूँ।'' यह बोधिसत्त्व ने भ्रपने भ्रन्तर के ज्ञान-भ्रायुध के बारे में कहा।

यह सुन यक्ष ने सोचा— "यह माणवक सत्य कहता है। मेरी कुक्ष इसके शरीर का मूँगे के बीज जितना मास का टुकड़ा भी हजम न कर सकेगी। में इसे छोड़ दूँ।" (यह सोच) मरने के भय से भयभीत उसने बोधिसत्त्व को छोड़ते हुए कहा— "माणवक! तू पुरुष-सिह है। में तेरा मास नही खाऊँगा। माज तू राहु-मुख से मुक्त चन्द्रमा की तरह मेरे हाथ से छूट कर, जाति-सुहुद-मण्डल को प्रसन्न करता हुआ जा।"

बोधिसत्त्व ने कहा—यक्ष ! मैं तो जाऊँगा ही, लेकिन तू पूर्व जन्म मे भी कुकर्म करके, क्रूर, रक्त-पाणी, दूसरो का रक्त-मांस खाने वाला होकर उत्पन्न हुमा, यैंदि इस जन्म में भी कुकर्म ही करेगा, तो ग्रन्थकार से भ्रन्थकार में जायेगा । भ्रब मुभले भेट होने के बाद से, तू कुकर्म नही कर सकता। प्राण-घात-कर्म नरक में, पशुयोनि में, प्रेत योनि में, भ्रसुर योनि में उत्पत्ति का कारण होता है। मनुष्य योनि में उत्पन्न होने पर आयु कम करने वाला होता है। इस प्रकार पाँचो प्रकार के कुकमों के दुष्परिणाम और पाँचों प्रकार के सुकमों के शुभ-परिणाम कह, बहुत सी बातों से यक्ष को इरा, धर्मोपदेश कर, दमन कर, विषयों से पृथक् कर, पाँचों शीलों मे प्रतिष्ठित कर, उसीको उस जंगल का बल-प्रतिग्राहक देवता बना, प्रमाद रहित रहने का उपदेश कर, जंगल से निकलते हुए, जगल के ढार पर रहने वाले मनुष्यों को यह (वृत्तान्त) कह, पाँचों हिथयार बाँच बाराणसी गया। वहाँ माता पिता को देख, आगे चल कर राज्य पर प्रतिष्ठित हो, धर्मानुसार राज्य करने हुए, दानादि पृष्य करते हुए, प्रया-कर्म (परलोक) गया।

शास्ता ने भी इस धर्म-देशना को ला श्रिभसम्बुद्ध होने की श्रवस्था में यह गाया कही---

> यो धलीनेन चित्तेन धलीनमनसो नरो, भावेति कुसलं धम्मं योगक्लेमस्स पत्तिया; पापुणे धनुपुब्बेन सम्बसंयोजनक्लयं॥

[ जो कोई उत्साही पुरुष योगक्षेम ( -- श्रर्टत्व, निर्वाण) की प्राप्ति के लिए उत्साह-युक्त चिन से, शुभ कर्म करता है; वह ऋमानुसार सर्व संयोजनाँ के क्षय को प्राप्त होता है।

सो इसका संक्षेपार्थ यह है जो कोई श्रादमी श्रासीनेन, उत्साह-युक्त श्रिसेन स्वभाव मे ही उत्साही होकर, (श्रीर भी) उत्साही हो, दोष-रहित होने से कुशल (=गुभ)—सैतिस बोधिपाक्षिक माने की भावना करता है,

<sup>े</sup> चार स्मृति-उपस्थान (१कायानुपस्सना, २वेदनानुपस्सना३ विस्तानु पस्सना, ४घम्मानुपस्सना) २.चार सम्यक् प्रयत्न (१संवरप्पधान, २पहानप्प-धान, ३भावनप्पधान, ४ग्रनुरक्खणप्पधान), ३.चार ऋद्विपाद (१छन्य २वीर्य्य, ३चिस्त, ४वीमंसा), ४.पांच बस तथा पाँच इन्द्रियाँ (१म्बद्धा, २वीर्य्य, ३स्मृति, ४समाधि, ४प्रक्षा), ५.सात बोधि-प्रङ्ग (१स्मृति,२ घर्म-विखय, ३वीर्य्य, ४प्रीति, ५प्रबद्धि, ६.समाधि, ७उपेका), ६.वार्य ग्रष्टांगिक मार्ग

इस प्रकार बुद्ध ने ग्रहंत्व को धर्म-देशना मे प्रधान स्थान दे, ग्रागे चार ग्रायं-सत्यो को प्रकाशित किया। सत्यों (के प्रकाशन) के श्रन्त में, वह भिक्षु ग्रहंत्व को प्राप्त हुग्रा। शास्ता ने भी मेल मिला, जातक का साराश निकाल दिया। उस समय का यक्ष (ग्रव का) श्रंगुलिमाल था। पञ्चाबुधकुमार नाम वाला (तो) में ही था।

## ५६. कंचनक्खन्ध जातक

"यो पहट्ठेन श्विलेन..." यह गाथा, शास्ता ने श्रावस्ती में विचरते हुए, एक भिक्ष के बारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

एक श्रावस्तीवासी कुल-पुत्र शास्ता की धर्म-देशना मुन (त्रि-)रत्न शासन में श्रत्यन्त श्रद्धा से प्रज्ञजित हुत्रा। उसके ग्राचार्य्य उपाध्यायो ने

<sup>(</sup>१सम्यक् वृष्टिँ, २सम्यक् संकल्प, ३सम्यक् वाचा, ४सम्यक् कर्मान्त, ४सम्यक् ध्यायाम, ६सम्यक् म्राजीविका, ७सम्यक् स्मृति, ८सम्यक् समाधि ) \* संयोजन दस है

कहा—"हें आयुष्मान् ! शील ( — सदाचार) एक प्रकार का होता है, दो प्रकार का, तीन प्रकार का, चार प्रकार का, पाँच प्रकार का, छः प्रकार का, सात प्रकार का, आठ प्रकार का, नो प्रकार का, दस प्रकार का, छः प्रकार का, सात प्रकार का, आठ प्रकार का, नो प्रकार का, दस प्रकार का, इस तरह कई प्रकार का होता है। यह गौण-शील है, यह मध्यम-शील है, यह भहा-शील है, यह प्रातिमोक्ष-संवर-शील है, यह प्रत्यय-प्रतिसेवन-शील है, इसे शील कहते हैं।" उसने सोचा—'यह बहुत से शील है। में इतने शीलों को प्रपने ऊपर ले, उनके अनुसार आचारण न कर सकूँगा। यदि शीलों के अनुसार आचरण न करूँ, तो प्रश्नजित होने का ही क्या फल ? में गृहस्य होकर दानादि पुष्य कर्म करूँगा, स्त्री-बच्चों का पालन करूँगा।" यह सोच उसने कहा—"भन्ते! में शील न रख सकूँगा। शील न रख सकने वाले के लिए प्रश्नज्या का क्या अर्थ ? में गृहस्य होऊँगा। अपना पात्र चीवर ले ले।"

उन्होंने कहा—"ग्रायुष्मान् ! यदि ऐसा है, तो बुद्ध को प्रणाम करके जाग्रो।" (यह कह) वे, उसे धर्म-मभा में बुद्ध के पाम ले गये। बुद्ध ने देखते ही पूछा—"भिक्षुग्रो । वयो इस ग्रानिच्छुक भिक्षु को लेकर श्राये हो ?"

"भन्ते ! यह भिक्षु, 'मै शील नहीं रख सकूँगा' (कह) पात्र-चीवर लौटाता है। मी हम इमें लेकर आये है।"

"भिक्षुत्रो ! तुम किस लिए इस भिक्षु को बहुत से शील कहते हो ? यह जितने रख सकेगा, उतने रखेगा । अब से तुम इसको कुछ न कहो । इसमें जो करना उचित है, उसे में देखूँगा ।" (यह कह) "हे भिक्षु ! आ, तुके बहुत से शीलों से क्या ? तु केवल तीन शील रख सकेगा ?" "भन्ते ! रख सकूँगा ।" "तो तू, अब से काय-द्वार (=शारीरिक), वर्चा-द्वार (=वाणी के), मनो-द्वार (=िचन के)—इन तीन द्वारों की रक्षा कर । शरीर से. वाणी से, मन से पाप-कम मत कर । जा, गृहस्थ मत बन । इन तीन ही शीलों को रखा ।" इतने से वह भिक्षु सन्तुष्ट-चित्त हो, "भन्ते ! अच्छा, में तीनो शीलों की रक्षा करूँगा" (कह) शास्ता को प्रणाम कर, आचार्य उपाध्याय के साथ ही चला गया ।

उसे उन तीन शीलो की पूर्ति करते ही मालूम हो गया कि धाचायाँ, उपाध्यायो का बताया हुआ भी शील इतना ही था, लेकिन वह प्रपने बुद्ध न होने के कारण मुझे समझा न सके। सम्यक्-सम्बुद्ध ने ध्रपने सुबुद्ध होने के कारण, धर्म-राजा होने के कारण, उतना ही शील, तीन ही द्वारों में डाल कर, मुझे स्वीकार करा दिया। शास्ता ने मेरी बाँह पकड़ ली। (इस प्रकार) विदर्शना (भावना) की वृद्धि कर, कुछ ही दिनों में ध्रहत्व की प्राप्त हुआ।

उस समाचार को सुन धर्म-सभा में बैठे भिक्ष (ग्रापस में) बातचीत करने लगे— "ग्रायुष्मानो ! 'शील न रख सकूँगा' करके गृहस्य होने के लिए तैयार भिक्षु को; शास्ता ने सब शीलों को तीन ही हिस्सो में बाँट, वे शील उससे स्वीकार करा, उसे ग्रहेंत्व-पद लाभ करा दिया।" (यह कह) 'ग्रहो ! बुढ ग्राश्चर्य-कारक-मनुष्य होते हैं' कहते हुए बुढ-गुणों की प्रशंसा करने लगे। शास्ता ने ग्राकर पूछा— "भिक्षुग्रो ! यहाँ बैठे क्या बात-चीन कर रहे थे?" "यह बात-चीत" कहने पर, "भिक्षुग्रो ! बहुन भारी वजन भी हिस्से करके देने पर, हलका प्रतीत होता है; पूर्व समय में भी बुढिमान् बड़ा सा सोने का ढेर पाकर, उठाने में ग्रसमर्थ हो, बाँट कर उठा कर ले गये" कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व एक गाँव में कृषक हुए। वह एक दिन एक ऐसे खेत में, जहाँ पहले ग्राम बसा हुआ था, खेती करते थे। पूर्व समय में, उस गाँव में एक बनी श्रेष्ठी, जाँघ तक गहरे, चार हाथ चौड़े (गढ़े) में मोने का ढेर गाड़ कर मर गया था। उससे बोधिसत्त्व का हल टकरा कर रक गया। उसने 'जड़े होगी' समक, रेत को हटा कर उसे देखा। उसे फिर भी रेत से ढक, दिन भर हल चलाता रहा। सूर्यास्त होने पर. हल, जोत आदि को एक और रख, 'सोने के ढेर को ले जाऊँगा' सोच, उसे उठा कर न ले जा सका। तब, उसने एक और बैठ 'इतना पेट भरने के लिए होगा', 'इतना गाड़ कर रक्खूँगा' 'इतना कर्मन्त ( — व्यापारादि) में लगाऊँगा।' 'इतका दानादि पुण्य कर्मों के लिए होगा'— इस प्रकार चार हिस्से किये। उसके इस प्रकार बाँटने पर, वह सोने का ढेर हलका सा हो गया। वह उसे उठा कर, घर ले जा कर, चार हिस्सों में बाँट कर, दान आदि पृण्य-

कमं करके यथा-कमं (परलोक) गया । भगवान् ने इस धर्म-देशना को कह, प्रभिसम्बुद्ध हुए रहने के समय, यह गाथा कही----

> यो पहट्ठेन चिसेन पहट्ठमनसो नरो भावेति कुससं धम्मं योगक्खेमस्स परित्या, पापुणे धनुपुक्षेन सम्ब संयोजनक्खयं।।

[जो प्रसन्न-चित्त नर, सन्तुष्ट चित्त से योग-क्षेम (==निर्वाण) की प्राप्ति के लिए गुम-धर्म की भावना करता है, वह कम से सब संयोजनों के क्षय को प्राप्त होता है।]

पहट्ठेन, नीवरण (=िवत्तमैल) रहित होने से, पहट्ठमनसो, उसी नीवरण-रहित होने से, प्रसन्ध-चित्त =सोने की तरह से चमक कर समुज्ज्व-लित =प्रभा-युक्त चित्त होकर—यही ग्रर्थ है।

इस प्रकार बुद्ध ने ऋहंत्व को मिरे पर रख, देशना को समाप्त कर, मेल मिला, जातक का साराश निकाल दिया। उस समय सोने का ढेर प्राप्त करने वाला मनुष्य में ही था।

## ५७. वानरिन्द जातक

"यस्सेते चतुरो घन्मा... "यह गाथा, बृद्ध ने बेळुवन मे विहार करने समय, देवदत्त द्वारा किये गये बघ करने के प्रयत्न के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

उसी समय बुद्ध ने दिवदत्त वघ करने का प्रयत्न करता है' सुन 'हे भिक्षुग्रो !

न केवल ग्रभी देवदत्त मेरे वध करने का प्रयत्न करता है, (उसने) पहले भी किया था, लेकिन त्रास मात्र भी उत्पन्न नहीं कर सका' कह पूर्व-जन्म की कथा कहीं—

#### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्त्व बानर योनि में उत्पन्न हो, बड़ा हो, घोड़े के बच्चे जितना (बड़ा) हुमा। वह शक्ति-सम्पन्न हो, अकेला घूमता हुमा, नदी के किनारे रहने लगा। उस नदी के बीच में एक द्वीप था, जिसमें आम, पनस आदि नाना प्रकार के फलों के वृक्ष लगे हुए थं। बोधिसत्त्व हाथी की तरह शक्तिशाली होने से, नदी के इस किनारे में उछल कर, द्वीप के इस ओर नदी के बीच में पड़े एक पत्थर पर जाकर, गिरता, वहाँ से उछल कर, उस द्वीप में जाकर गिरता। वहाँ, नाना प्रकार के फल खा कर, आम को उसी ढग से वापिस लौट कर, अपने निवास-स्थान पर रह कर, अगले दिन फिर वैसा ही करता। इसी प्रकार वहाँ रहता था।

उस समय स्त्री सिहत एक मगरमच्छ, उसी नदी में रहता था। उसकी स्त्री ने, बोधिसत्त्व को म्रारपार जाते देख, बोधिसत्त्व के हृदय-मास में दोहद उत्पन्न कर, मगरमच्छ से कहा—''म्रार्यं। इस वानरेन्द्र के हृदय-मास में दोहद ( च्लाने की बलवती इच्छा) उत्पन्न हुम्रा है।"

मगरमच्छ 'श्ररी! श्रच्छा, मिलेगा' कह 'श्राज शाम को उसे द्वीप से लौटते ही पकर्जुंगा' (मोच) पाषाण के ऊपर जाकर पड रहा।

बोधिसत्त्व ने दिन भर चर कर शाम को द्वीप में खड़े ही खड़े, पत्थर को देख सोचा— "क्या कारण है ? आज पत्थर कुछ ऊँचा दिखाई दे रहा है ?" उसने पहले ही पानी और पत्थर का भ्रन्दाज अच्छी तरह लगा लिया था। सो उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ— "आज इस नदी का पानी न घट रहा है, न वढ रहा हैं; लेकिन यह पत्थर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कही (आज) यहाँ मेरे पकड़ने के लिए मगरमच्छ तो नहीं पड़ा है ?" 'अच्छा! उसकी परीक्षा करूँगा' सोच, उस ने, वही खड़े ही खड़े, पत्थर के साथ बात-चीत करने की भौति, 'भ्ररे! पाषाण!' पुकार कर, उत्तर न मिलने पर तीन बार 'भ्ररे!

पाषाण !'पुकारा।पाषाण क्या उत्तर देता ? लेकिन फिर भी उस बानर ने पूछा—"बरे ! पाषाण ! क्या बाज मुक्ते उत्तर न देगा ?"

मगरमच्छ ने सोचा— भीर दिनो यह पत्थर निरुचय से इस बानरेन्द्र को प्रत्युत्तर देता रहा है। ब्राज में इसे उत्तर दूँगा" मोच, पूछा "ब्रारे बानर! क्या है?"

"तू कौन है ?"

"मै मगरमच्छ हूँ।"

"यहाँ नू किस लिए लेटा है ?"

"तेरे हृदय-माम की इच्छा से।"

बोधिसत्त्व ने, 'ग्रोग मेरे लिए जाने का रास्ता तही है, ग्राज मुभे इस मगरमच्छ ने घोखा देना चाहिए' सोच उसे कहा—'सौभ्य! मगरमच्छ! में ग्रपने को तुभे समर्पित करूँगा। तू मुख खोल कर, ग्रपने समीप ग्राने के समय मुभे ग्रहण करना।'' मगरमच्छ के मुँह खोलने के समय, उसकी ग्रौखें बन्द हो जाती है। उसने उस बात का स्थाल न कर, मुँह खोला। उसकी ग्रौखें मुँद गई। वह मुँह खोल कर, ग्रांब मीच कर पड़ रहा। बोधिसत्त्व वैसा जान, द्वीप से उछल, जाकर मगरमच्छ के मस्तक पर गिर, वहाँ से उछल, बिजली की तरह चमकता हुग्रा, दूसरे किनारे जा खड़ा हुग्रा। मगरमच्छ ने वह ग्राष्ट्रचं देख, 'इस वानरेन्द्र ने ग्रतीव ग्राहचयं किया' मोच, कहा—''ग्ररे! वानरेन्द्र! इस लोक मे जिम ग्रादमी मे चार बाने होती है, वह ग्रपने शत्रु को जीत लेता है, वह चारो बातं तेरे ग्रन्दर है।" यह कह गाथा कही—

#### यस्सेते चतुरो धम्मा वानरिन्द ! यथा तव, सच्चं धम्मो धिती चागो दिट्ठं सो ऋतिवलति ॥

[ वानरेश्वर ! जैसे यह तुभः में हैं, वैसे जिस ब्रादमी में यह चार बातें होती हैं—सत्य, धर्म, धृति श्रीर त्याग—वह शत्रु को जीत लेता हैं।]

यस्स, जिस किसी धादमी को, एते, ध्रब कहे जाने वाले, प्रत्यक्ष ही निर्देश किये गये । खतुरो धम्मा, चार गुण, सच्चं, सत्य-वाणी, 'तेरे पास धाउँगा' कह कर, जसे भसत्य (=मृषा) न कर, जो तू भ्राया, वह तेरी सत्य-वाणी है। धम्मो, विचार-बृद्धि, ऐसा करने पर, ऐसा होगा, यह तेरी विचार-बृद्धि । धृति, कहते हैं ग्रखण्ड प्रयत्न को, सो वह भी तुभ मे हैं । चागो, ग्रात्म-परित्याग, तू तो ग्रपना ग्रात्मसमर्पण कर, मेरे पास श्राया; यदि में तुभे ग्रहण न कर सका, तो उसमें मेरा ही दोप हैं विट्ठं, शत्रु । सो ग्रातिबत्तित, जिस ग्रादमी मे, जैसे यह तुभ में है, उसी प्रकार चारों धर्म ( = गुण) विद्यमान होते हैं, वह ग्रादमी जैसे तू ग्राज मुभे लाँघ कर चला गया, उसी प्रकार, ग्रपने शत्रु को लाँघ जाता है, जीत लेता है।

इस प्रकार मगरमच्छ बोधिसन्त की प्रशंसा कर, ग्रपने निवास-स्थान को-गया। शास्ता ने, 'हे भिक्षुग्री। न केवल ग्रभी देवदत्त मेरे बच के लिए प्रयत्न शील हुग्रा, पहले भी हुग्रा, कह, यह धर्म-देशना ला, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया।' उस समय का मगरमच्छ (ग्रब का) देवदत्त था। उसकी भार्य्या (ग्रब की) चिञ्चा माणविका; ग्रीर वानरेन्द्र तो में ही था।

## प्र⊏. तयोधम्म जातक

"यस्सेते... " यह गाथा भी, बुद्ध ने बेळुबन में विहार करते समय, बघ करने का प्रयत्न करने वाले के ही बारे में कही।

#### स्त. अतीत कथा

पूर्व समय मे बाराणसी में (राजा) ब्रह्मबन्त के राज्य करने समय, देवदल बानर योनि में उत्पन्न होकर, हिमबन्त प्रदेश में बानरों के समूह का नायक होनें की ग्रवस्था में, ग्रापने (बीर्य्य) से उत्पन्न बानर-पोतकों को, दाँत में काट कर खस्सी कर डालता, ताकि कही वह समूह का नायकत्व न करें। उस समय बोधिसत्त्व ने, उसी (के वीर्यो) से एक बन्दरी की कोल में गर्भ धारण किया । वह बन्दरी 'गर्भ हुमा' जान, गर्भ की रक्षा के लिए एक दूसरे पर्वत पर चली गई। गर्भ परिपक्व होने पर, उसने बोधिसत्त्व को जन्म दिया। वह बड़ा होने पर, होश बाने पर शक्तिधारी हुमा।

उसने एक दिन माँ से पूछा-"माँ ! मेरा पिता कहाँ है ?"

"तात ! भ्रमुक पर्वत पर बानरों के समूह का नेतृत्व करता हुआ रहता है।" "माँ ! मुभ्रे उसके पास ले चल ।"

"तात! तू पिता के पास नही जा सकता; क्योंकि तेरा पिता इस डर से कि कही यह समूह का नेतृत्व न करें, प्रपने (वीर्य्य) से उत्पन्न हुए बानर-पोतकों को, दाँत से काट कर, खस्सी कर डालता है।"

"म<sup>है ।</sup> मुक्के, उसके पास ले चल, में देखूँगा ।"

वह पुत्र को लेकर, उसके पास गई। उस बानर ने अपने पुत्र को देख, मोचा—वडा होकर यह मुभे नेतृत्व न करने देगा, अभी इसे नष्ट करना योग्य है। सो गले मिलने के वहाने गें, इसे जोर से भीच कर भार डालूँगा। यह सांच 'तात ! आ, इतने समय तक कहाँ रहा ?' कह, बोधिसत्त्व को गले लगाते हुए की तरह दवाया। बोधिसत्त्व, हाथी के सहुग बल वाला था। उसने भी उसे दवाया। मो उसकी हिंहुयाँ टूटने वाली सी हो गई। तब उसने सोचा—यह बड़ा हो, मुभे भार डालेगा, किस उपाय से इसे, उससे पहले ही मार डालूँ ? तब उसे स्थाल आया—'यह पास ही राक्षस-गृहीत तालाब है। वहाँ इसे राक्षस को खिलवा दूँ।' सो उसने उसे कहा—'तात ! मैं बूढ़ा हो गया। यह बानर-समूह तुभे सींपूँगा। आज ही तुभे राजा बनाऊँगा। अमुक स्थान पर एक तालाब है, उसमे दो कुम्दिनियाँ है, तीस उत्पल हैं, पाँच पदा हैं। जा, वहाँ से फूल ले आ।' उसने 'तात! अच्छा लाऊँगा' कह, जाकर, सहसा (तालाब में) उतरे विना चारो ओर पैरों के चिन्हों को देखते हुए, केवल उतरते पैरों के चिन्हों को देखा, चढते पैरों के चिन्हों को नही।

'यह तालाव राक्षस-गृहीन नालाव होगा, मेरा पिता अपने असमर्थ होने के कारण, राक्षस से मुक्ते मरवा देना चाहता होगा, में इस नालाव में बिना उतरे ही फूल ले जाऊँगा।' वह सूखी जगह पर जा, वहाँ से दौड़ कर आ, खलौंग मार कर दूसरी ओर जाते हए, पानी के ऊपर ही ऊपर से दौ फूलों को तोड़ कर ले, दूसरी भोर जा गिरा। दूसरी भोर से इस भोर श्राते हुए, उसी उपाय से दो (शीर) फूल ले लिये। इस प्रकार दोनों श्रोर ढेर लगाते हुए, फूल तो ले लिये। इस प्रकार दोनों श्रोर ढेर लगाते हुए, फूल तो ले लिये, लेकिन (वह) राक्षस की सीमा के भीतर नहीं उतरा। तब 'ग्रब इससे श्रधिक न उछल सकूँगा' सोच, उसने उन फूलो को लेकर एक स्थान पर एकत्रित करना श्रारम्भ किया। उसे देख, उस राक्षस ने सोचा 'मैंने इतने समय तक इससे पूर्व ऐसा बुढिमान्, श्रारचर्य्यकर मनुष्य नहीं देखा। (इसने) जितनी श्रावश्यकता थी, उतने फूल भी ले लिये, और मेरी सीमा के भीतर भी नहीं श्राया।' उसने पानी को दो श्रोर फाड़ कर, पानी में से ऊपर निकल, बोधिसत्त्व के पास श्रा, 'हे वानरेन्द्र! इस लोक में जिस श्रादमी में यह तीन गुण होते हैं, वह श्रपने शत्र को जीन लेना हैं, वह तीनो गुण तुभ में हैं' (कह) बोधिसत्त्व की प्रशंसा करते हुए यह गाथा कही—

यस्स एते तयो धम्मा बानरिन्द ! यथा तव, दक्षियं सुरियं पञ्जा दिट्ठं सो ग्रतिवत्तति ॥

[वानरेश्वर ! जैसे यह तुभ में हैं, वैसे जिस भ्रादमी में यह तीन बाते होती हैं—दक्षता, शौय्यं, भौर प्रज्ञा—वह शत्रु को जीत लेता है।]

विकास दक्षता -- भय म्राने पर उसके नाश करने के उपाय के झान से युक्त पराक्रम । सूरियं, शौर्य्यं, निर्भयता का पर्य्यायवाची । प्रज्ञा, प्रज्ञापन-प्रस्थापन -- उपाय--- प्रज्ञा का पर्य्यायवाची ।

इस प्रकार उस उदक-राक्षस ने. इस गाथा से बोधिसत्त्व की स्तुति कर, (उसे) पूछा---"यह फूल किस लिए ने जा रहा है ?"

"मेरे पिता मुक्ते राजा बनाना चाहते हैं. सो उसके लिए ले जा रहा हूँ।"
"तेरे जैसे उत्तम भ्रादमी को (भ्रपने से) फूल उठा कर ले जाना शोभा नहीं
देता। मैं ले चलूँगा" कह, उछल कर, (वह) उसके पीछे पीछे हो लिया।

उसके श्रीता ने दूर से ही उसे देख सोचा—"मैंने इसे भेजा था कि यह राक्षस का मोजन बनेगा. लेकिन यह राक्षस से फूल उठवा कर ला रहा है। भव मैं नष्ट हुमा।" यह सोच. हृदय के सात टुकड़े हो वह वही मर गया। शेप बानरों ने एकत्र हो बोधिसत्त्व को राजा चुन लिया। श्रास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, मेल मिला जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय का यूथ (≔बानर-समूह) पति (श्रव का) देववस था। यूथपति का पुत्र तो मैं ही था।

## ४६. भेरिवाद जातक

"धमे धमे. . " यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय (एक) बात न मानने वाले भिक्षु के बार में कही।

## क. वर्तमान कथा

शास्ता ने उस भिक्षु को पृष्ठ कि हे भिक्षु । नया तू सचमुच (किसी का) कहना नहीं मानता है. उसके 'भगवान् । सचमुच' कहने पर, उसे 'हे भिक्षु ! न केवल प्रव ही तू बात नहीं मानता है, (किन्तु) पहले भी तू बात न मानने वाला ही था', कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व (एक) भेरी बजाने वाले के कुल में उत्पन्न हों, एक गाँव में रहते थे। उसने 'बाराणसी में नक्षत्र (= उत्सव) की घोषणा हुई हैं मुन, 'ममज्ज-मण्डल (= नृत्य-मण्डली) में भेरी बजा कर धन (कमा कर) लाऊँगा' (सोच) पुत्र के साथ, वहाँ गया, और भेरी बजा कर, बहुन धन प्राप्त किया। उसे ले, अपने ग्राम को (वापिस) लौटने समय, चोर-जगल में पहुँच, (उसने) पुत्र को निरन्तर भेरी बजाने से मना किया—"तात । निरन्तर न बजा कर, ऐस्वर्य्य-शालियों के रास्ता चलने के समय, बीच बीच में भेरी बजाने की तरह

भेरी बजा। वह पिता के मना करने पर भी, 'भेरी शब्द से ही चोरों को भगा-ऊँगा' (कह) निरन्तर ही बजाता रहा। चोरों ने पहले तो भेरी का शब्द सुन ऐश्वर्य्य-शालियों की भेरी होगी' समफ, भाग गये। लेकिन लगातार भेरी का शब्द सुन 'यह ऐश्वर्य्य-शालियों की भेरी नहीं हो सकती' (सोच) झाकर, उन दो ही जनों को देख लूट लिया। बोधिसत्त्व ने 'कठिनाई से मिला हुआ धन, लगातार (भेरी) बजाने वाले ने नष्ट कर दिया' कह, यह गाथा कही—

#### धमे धमे नातिधमे प्रति धन्तं ही पापकं, धन्तेन सर्तं लढां ग्रतिधन्तेन नासितं॥

[(भेरी) बजाये, लेकिन बहुत न बजाये। लगातार (भेरी) बजाता बुरा है। (भेरी) बजाने से सौ (मुद्राये) मिली, बहुत बजाने से वह नष्ट हो गईं।]

धने धने, ध्विन करे, न ध्विन न करे, भेरी बजाये, न बजाना न करे । नाति धने, सीमा का उल्लंघन कर, निरन्तर ही न बजाये, किस लिए ? धित धन्तं ही पापकं निरन्तर भेरी बजाना अब हमारे लिए बुरा मिद्ध हुआ। धन्तेन सतं सद्धं, नगर में भेरी बजाने से सी कार्षापण मिला । धितधन्तेन नासितं, लेकिन अब मेरे पुत्र ने मेरी बात न मान, जो जगल मे लगातार बजाया, उसमें सब नष्ट हो गया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना कह, मेल मिला, जातक का साराश निकाल दिया। उस समय का पुत्र (ग्रव का) बान न मानने वाला भिक्षु था, लेकिन पिता में ही था।

## ६०. संखधमन जातक

"धमे धमे . . . . " यह गाथा, शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय, (एक) बात न मानने वाले के ही बारे में कही ।

#### ख. यतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहाबस के राज्य करने के समय बोधिमत्त्व ने (एक) शाह्व बजाने वालं कुल में उत्पन्न हो, बाराणसी में नक्षत्र की घोषणा होने पर, पिता को (साथ) ले, शह्व बजा कर, धन कमा, (वापिस) आने के समय, चोर-जगल में पिता को निरन्तर शह्व बजाने से मना किया। वह 'शह्व-शब्द में चोरो को भगाऊँगा' सोच, निरन्तर ही उसे फूँकता रहा। चोरो ने पहली तरह ही, आकर (उन्हें) लूट लिया। बोधिमत्त्व ने भी पहली ही तरह गाथा कहीं—

#### धमे धमे नातिषमे ग्रति धन्तं हि पापकं, धन्तेनाधिगता भोगा ते तातो विधमी धर्म ॥

[ (शङ्ख) बजाये, लेकिन बहुत न बजाये । लगानार (शङ्ख) बजाना बुग है। (शङ्ख) बजाने में जो भीग प्राप्त किये, उन्हें तान ने अधिक बजा बजा कर विध्वस कर दिया ।]

ते तातो विषमी धमं, वं शङ्ख बजाने से जो भोग मिले थे, उन्हें मेरे पिता ने फिर फिर (शङ्ख) फूँकने से विधमि, विध्वस कर दिया, नष्ट कर दिया।

शास्ता ने इस धर्म-देशना को कह, मेल मिला, जातक का साराश निकाल दिया। उस समय का थिता (श्रव का)वात न मानने वाला भिक्षु था (ग्रीर) पुत्र तो मैं ही था।

# पहला परिच्छेद

# ७. इत्थि वर्ग

#### ६१. श्रसातमन्त जातक

"ग्रसा लोकित्थियो नाम . . . " यह गाया शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय (एक) श्रासक्त चित्त भिक्षु के बारे मे कही।

## क. वर्तमान कथा

उस (भिक्ष्) की कथा उम्मदन्ति जातक' मे आयेगी । बुद्ध ने उस भिक्षु को "हे भिक्षु ! स्त्रियां, असाध्वीं, असती, पापी, निकृष्ट होती है, तू इस प्रकार की पापी स्त्री (-जाति) के प्रति क्यो आसक्त हुआ है ?" कह, पूर्व-जन्म की कथा कही---

#### स्त. अतीत कथा

पूर्व समय मे बाराणसी मे (राजा) बहावत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व गान्धार देश (राष्ट्र) में, तक्षशिला में ब्राह्मणकुल में जन्म ग्रहण कर, बालिंग होने पर तीनों वेदों तथा सब शिल्पों में सम्पूर्णता प्राप्त कर, लोक-प्रसिद्ध भाचार्य्य हुआ। उस समय बाराणसी में एक बाह्मण कुल में, पुत्र की उत्पत्ति के दिन, निरन्तर प्रज्वलित भाग रक्ष्वी गई। जब वह बाह्मणकुमार १६ वर्ष का हुआ, तब उसके माता-पिता ने कहा—"पुत्र! हमने तेरी, उत्पत्ति के दिन, भाग जलाकर रख दी थी। यदि ब्रह्म-लोक जाने की कुछा है, तो उस भाग को लेकर, जगल में जा. अग्नि-देवता को नण, नस्कार करना हुआ।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> उम्मदन्ति जातक (४२७)

बहा-लोक-परायण हो। यदि गृहस्य होना चाहता है, तो तक्षशिक्षा आकर वहाँ लोक-प्रसिद्ध ग्राचार्य्य से शिल्प मीख (घर ग्रा) कुटुम्ब का पालन-पोपण कर।" माणवक (=बहाचारी) ने 'में जगल में प्रविष्ट हो, ग्रानि की परिचर्य्या न कर सकूँगा, में कुटुम्ब ही पालूँगा' विचारा। माता-पिता को नमस्कार कर, ग्राचार्य्य की एक हजार की फीस के साथ वह तक्कशिक्षा, गया, ग्रीर शिल्प सीख कर वापिम लौट ग्राया। उसके माता-पिता को उसके गृहस्य होने की इच्छा नहीं थी। वह चाहने थे कि वह बन में (जाकर) ग्रिनि (-देवता) की परिचर्य्या करे। मो, उमकी माता ने उसे मित्रयों के दोष दिखा कर, जगल को भेजने की इच्छा से सोचा—'यह ग्राचार्य्य पण्डित है, व्यवत है। वह मेरे पुत्र को स्त्रियों के दोप बता सकेगा।" (यह सोच) पूछा—''तात! तू ने शिल्प सीखा?

"ग्रम्मा । हाँ।"

"ग्रमात-मन्त्र भी तुने सीखें?"

"ग्रम्मा ! नहीं मीखें।"

"तात ! यदि तूने 'ग्रमात-मन्त्र' नहीं भीखे, तो तूने क्या भीखा ? जा, भीख कर शा।"

वह 'ग्रच्छा' कह. फिर तक्षिया की ग्रोर चल दिया।

उस ब्राचार्यं की भी, एक सौ बीम वर्ष की बूटी माता थी। वह, उसे ब्रापने हाथ में नहला, विला, पिला, उसकी सवा करना था। ब्रन्य मनुष्य उसे वैसा करते देख, घृणा करने। उसने सोचा—"मैं जंगल में प्रवेश कर, वहाँ माता की मेवा करना रहें।" सो. उसने, एक एकान्त जगल में, पानी मिलने की जगह पर, पर्णशाला बनवाई। वहाँ घी चावल ब्रादि मँगवा कर ब्रापनी माता की ले ब्राया, और उसकी सेवा करना हुआ रहने लगा।

वह माणवक भी तक्षशिला में पहुँच, यहा ग्राचार्य्य की न देख 'ग्राचार्य्य ! कहाँ हैं ?' पूछा । उस समाचार की सुन कर वहाँ गया, ग्रीर (ग्राचार्य्य)की प्रणाम कर खड़ा हुआ । उस ग्राचार्य्य ने (पूछा)—"तान ! किस लिए

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup>फीस (भ्राचार्व्य-भाग)।

बहुत जल्दी (लीट) भ्राया ?"

"द्यापने मुभे 'ब्रसात-मन्त्र' नही सिखाया न ?"

"तूभे किस ने कहा कि 'ग्रसात-मन्त्र' सीखना चाहिए ?"

"ब्राचार्य् ! मेरी माता ने ।"

बोधिसत्त्व ने सोचा--- "ग्रसात-मन्त्र तो कोई मन्त्र नही है। इसकी माता, इसे स्त्रियों के दोषों को विदित करा देना चाहती होगी।"

"सो, श्रच्छा तात! तुभे ग्रसान-मन्त्र दूँगा" (कह) उसने कहा—"ग्राज से ग्रारम्भ करके, तू मेरे स्थान पर, मेरी माता को नहलाते, खिलाते, पिलाते, उसकी सेवा करना। हाथ, पैर, सिर ग्रौर पीठ दबाते (=मलते) हुए, 'ग्रायें! बूढी होने पर भी तेरा शरीर ऐसा है, तो जवानी में (यह शरीर) कैंसा रहा होगा?' (कह) शरीर दबाने के समय, हाथ पैर ग्रादि के वर्णे की प्रशसा करना। ग्रौर, जो कुछ तुभे मेरी माता कहे, वह बिना लज्जा के, बिना छिपाये, मुक्ते कहना। ऐसा करने से श्रसात-मन्त्रों की प्राप्ति होगी, न करने से नहीं होगी।" उसने 'ग्राचार्य्य! ग्रच्छा' कह, उसकी वात मान, उस समय से ग्रारम्भ करके, जैसा जैसा कहा था, वैसा वैसा किया।

उस माणवक के बार बार प्रशंसा करने पर, उस अन्धी, जराजीर्ण के मन में काम उत्पन्न हो गया—"यह माणवक मेरे साथ रमण करना चाहता होगा।" उसने एक दिन अपने शरीर-वर्ण की प्रशंसा करने वाले माणवक से पूछा— "मेरे साथ रमण करना चाहता है ?"

"श्रार्थे! मै रमण करने की इच्छा तो करूँ, लेकिन ग्राचार्य्य का भय है।"
"यदि, मभे चाहता है, तो मेरे पृत्र को मार डाल।"

"मैन ग्राचार्य्य के पास इतना शिल्प सीखा, कैसे, मैं केवल कामासिक्त के कारण उनको मारूँगा ?"

"भ्रच्छा, त्थे यदि तू मेरा परित्याग न करे, तो मैं ही उसे मार दूँगी।"

सो स्त्रियाँ, ऐसी श्रसाध्वी, पापी, निकृष्ट होती हैं। वैसी उमर मे भी चित्त में रागोत्पत्ति के कारण, काम का श्रनुकरण करती हुई, ऐसे उपकारी पुत्र को मारने को तैयार हो गई। माणवक ने बोधिसत्त्व को वह सब बात कह दी। 'माणवक! तूने श्रच्छा किया, जो मुक्ते वता दिया' (कह) माता का श्रायु-सस्कार देख, वह 'श्राज ही मर जायगी' जान, (माणव को) कहा—"माण-

वक ! मा, उसकी परीक्षा करें।" (यह कह) उसने एक गूलर का वृक्ष छील कर, भ्रपने जितना (बडा) काठ का पुतला बनाया। उसे सिर सहित ढक कर, भ्रपने सोने की जगह पर लम्बा लिटा दिया, और रस्सी बाँध कर, भ्रपने शिष्य को कहा—'तात! कुल्हाडा ले जा कर, मेरी माता को इशारा कर।'

माणवक ने जाकर कहा—"ग्रार्ये ! ग्राचार्य्य, पर्णशाला में भ्रपनी शय्या पर सोये है, मैंने रस्सी की निशानी बॉघ दी है। यदि सामर्थ्य हो, तो इस कुल्हाड़े को ले जाकर मार।"

"तू मुभे छोड़ेगा नही न?"

"किस लिए छोड्गा ?"

उमने कुल्हाड़े को ले, काँपती हुई उठ कर, रस्सी के साथ साथ जा, हाथ से छू कर, 'यह मेरा पुत्र हैं' करके, काठ के पुतले के मुँह पर से कपड़े हटा, कुल्हाड़े को ले, 'एक ही प्रहार से मारूँगी' सोच, गरदन पर ही मारा। 'टन' करके शब्द हुआ। उसे पता लग गया कि लकड़ी है।

बोधिसत्त्व के, 'मां । क्या करती हैं ?' पूछने पर, 'मैं उगी गई' जान बह वही गिर कर मर गई। अपनी पर्ण-शाला में पड़ी रहने पर भी, उस क्षण, उसको मरना ही था। बोधिसत्त्व ने उसका मृत होना जान, शरीर-कृत्य कर, आदाहन (=आग) बुभा, बन-पुष्पों से पूजा कर, माणवक सहिन पर्णशाला के द्वार पर बैठ, (माणवक) को कहा—"तात । असात-मन्त्र कोई पृथक मन्त्र नहीं है। स्त्रियाँ असाध्वी (=असाना) होती है। तेरी माता ने तुभे असात-मन्त्र सीख कर आ, (करके) जो मेरे पास भेजा है, वह स्त्रियों के दोष जानने के ही लिए भेजा है। सो तूने अब प्रत्यक्ष ही, मेरी माता के दोष देख लिए हैं। इसलिए तू जान ले कि स्त्रियाँ असाध्वी, पापिनी होती है।" इस प्रकार उपदेश कर, उसे बिदा किया। वह माणवक भी आचार्य्य को प्रणाम कर, माता-पिता के पास गया। उसकी माता ने पूछा—"असात-मन्त्र सीखे?"

"ग्रम्म ! हाँ।"

"तो अब क्या करेगा ? प्रज्ञजित हो, श्रम्नि-परिचर्या करेगा, वा गृहस्य मे रहेगा ?"

"माता मैने प्रत्यक्षत: स्त्रियो के दोप देख लिए, मुक्ते भ्रब गृहस्थी बनने

से काम नहीं, मैं प्रज्ञजित होऊँगा" (कह) माणवक ने अपने अभिप्राय को प्रकाशित करते हुए, यह गाथा कही—

ग्रसा लोकित्थियो नाम बेला तासं न विज्जित, सारता च पगब्भा च सिखी सब्बधसो यथा, ता हित्वा पब्बजिस्सामि विवेकमनुबृहयं।।

[लोक में स्त्रियाँ असाध्वी होती है। उनका कोई समय नहीं होता। जैसे दीपक की शिखा सब को जला देने ( च्खा लेने) वाली होती है; वैसी ही वह रागानुरक्त तथा प्रगन्भ होती है। मैं उन्हें छोड, श्रपनी शान्ति ( = विवेक) की वृद्धि करता हुआ प्रव्रजित होऊँगा।

भ्रसा, ग्रमितयां ==पापिनियाँ, ग्रथवा 'सात' कहते हैं सुख को, सो वह उनमें नहीं। जो उनमें अनुरक्त हो, उसे वह मुख नहीं देती, इसलिए भी भ्रसाता, दु:खदायिनी, यह ग्रथं हैं। इस ग्रथं की प्रमाणिकता के लिए यह सूक्त उद्धृत करना चाहिए—-

> "माया चेसा मरीची च सोको रोगो चुपह्वो, खरा च बन्धना चेता मच्चुपासो गुहासयो तासु यो विस्ससे पोसो सो नरेसु नराधमो॥

[वे माया है, मरीचि है, शोक है, रोग है, उपद्रव है, कठोर है, बन्धन है, मृत्यु-पारा हैं, गृह्य-श्राशय हैं। जो मनुष्य उनका विश्वास करे, वह नरो में अधम नर है।]

लोकिस्थियो, लोक (= ससार) में स्त्रियाँ। वेला तासं न विज्जित, प्रम्मा। उन स्त्रियों को कामासिन्त होने पर, वेला (= संयम), संवर (= संयम), मर्यादा, सन्तुष्टि नहीं। सारत्ता च पगब्भा च, पञ्चकामों में प्रनुरक्त होने पर, एक ताँ इनकी कोई वेला नहीं होती, वैसे ही काय-प्रगल्भना, वाक्-प्रगल्भना, और मन की प्रगल्भता—इन तीन से युक्त होने के कारण प्रगल्भ। इनमें काय-संयम, वाक्-संयम प्रथवा मन का सयम नहीं। लोभी, (तो यह) कौमों के समान होती हैं। सिखी सञ्चिसों यथा, श्रम्म! जैसे ज्वाला-शिखा वा 'शिखी' कहलाने वाली श्रान्त, गुँह (गुथ) श्रादि गन्दगी भी, घी, शहद,

शक्कर ग्रादि शुद्ध चीज भी, इष्ट भी तथा ग्रनिष्ट भी, जो जो पाती है, सभी खा लेती है; ग्रीर इस लिए सब्बाधसो ( — सब को खाने वाली) कहलाती है, उसी प्रकार यह स्त्रियाँ भी, चाहे हथवान्, ग्वाले ग्रादि हीन जाति, हीन पेशे के लोग हों, चाहे क्षत्रिय ग्रादि उत्तम-पेशे वाले लोग हों, ऊँच-नीच का विचार किये बिना, जिसे दुनिया में 'मजा' कहते हैं, उस कामाचार की इच्छा होने पर, जिस किसी को पाती है, उसी का सेवन करती है। इसलिए वह सर्वभक्षक ग्रानि-शिखा के समान होती है। इसलिए जैसे सर्व-भक्षक ग्रानिशिखा है वैसा ही इन्हें जानना चाहिए। ता हित्या पव्याजिस्सामि, में उन पापिनी, दु:ख की कारण स्त्रियों को छोड़, ग्ररण्य में प्रविष्ट हो, ऋषियों की रीति से प्रव्रज्या लूंगा। विवेकमनुबूह्यं, शारीरिक-शान्ति ( — एकान्त), मानसिक शान्ति ( — एकान्त) ग्रीर चित्त के मैल ( — उपिधयों) से मुक्ति—यह तीन प्रकार का एकान्त कहा गया है। सो यहाँ शारीरिक-एकान्त ग्रीर मानसिक एकान्त से ग्रमिप्राय है।

माँ ! मै प्रव्रजित होकर किसण-कर्म ( च्योगाम्यास) करके, भ्राठ समा-पत्तियाँ और पाँच श्रीभज्ञाये प्राप्त कर, (जन-)समूह से शरीर को पृथक् कर, और जित्त के मैलो ( चक्लेशो) से जित्त को पृथक् कर, इस एकान्तता ( = विवेक) को बढाते हुए ब्रह्म-लोक-परायण होऊँगा । जस, मुक्ते गृहस्थी नहीं चाहिए।

इस प्रकार स्त्रियों की निन्दा कर, माता-पिता को प्रणाम कर, प्रक्रजित हो, उक्त प्रकार से एकान्त (=विवेक) की वृद्धि करते हुए ब्रह्म-लोक-गामी हुग्रा। बुद्ध ने भी भिक्षुग्रो! इस प्रकार स्त्रियाँ, ग्रसाध्वी, पापिनी, दु:खदायिनी होती हैं, (कह) स्त्रियों के दोपो (=ग्रगुण) का वर्णन कर, (ग्रार्थ-)सत्यों को प्रकाशित किया। (ग्रार्थ-)सत्यों के प्रकाशन के ग्रन्त में वह भिक्षु श्रोता-पत्ति-फल मे प्रतिष्ठित हुग्रा। शास्ता ने मेल मिला, जातक का सारांश दिखाया। उस समय की माता (ग्रव की) कापिलानी, पिता (ग्रव के) महाकाश्यप थे,

शिष्य (ग्रव के) श्रानन्द; (ग्रीर) ग्राचार्य्य तो में ही था।

# ६२. श्रंडभूत जातक

'यं बाह्मणोति..'यह गाथा (भी) जेतवन मे विाहर करते समय (एक) श्रासक्त चित्त भिक्षु के ही बारे मे कही।

## क. वर्तमान कथा

शास्ता ने उसे 'भिक्षु ! क्या तू सचमुच श्रासक्त है' पूछा । 'सचमुच' कहने पर 'भिक्षु ! स्त्रियाँ (सँभाल कर) रक्खी नहीं जा सकती । पूर्व समय में पिंडत लोग ( च्बुद्धिमान् ) स्त्रियों को (उनके ) गर्भ से ही सँभाल कर रखने की कोशिश करते हुए भी, न रख सके' कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व, उसकी अग्र पटरानी की कोख में जन्म ग्रहण कर, वयस्क होने पर, सभी शिल्पों में सम्पूर्णता प्राप्त कर, पिता के मन्ने पर, राज्य पर प्रतिष्ठित हो, धर्म पूर्वक राज्य करने लगा। वह पुरोहित के साथ जूत्रा खेला करता था, और खेलते समय इस दूत-गीत (जुये के गीत) को कह कर चाँदी के तखते पर सोने के पासे फेकता था—

#### सम्बा नदी बङ्कागता, सब्बे कट्टमया बना, स्ट्रिब्बत्थियो करे पापं, लभमाना निवातके।।

[सभी नदियाँ टेढी है. सभी बनो में लकडी है। मौका मिलने पर सभी स्त्रियाँ पाप-कर्म करती है। ]

इस प्रकार खेलते हुए राजा सदैव जीतता, पुरोहित की हार होती। कम से घर की सम्पत्ति नाश होती देख, पुरोहित सोचने लगा—इस प्रकार तो इस घर का सब धन नष्ट हो जायगा, मैं एक ऐसी स्त्री को ढुँढ़ कर घर में रक्ख़ें, जो दूसरे पुरुष के पास न जाये।" फिर उसे यह ख्याल ग्राया—"मैं किसी ऐसी स्त्री को, जिसने पहले किसी दूसरे पृष्ठ को देखा हो, (सँभाल कर) न रख सकंगा। इस लिए में एक स्त्री को उसके गर्भ से श्रारम्भ करके, रख कर, उसकी भ्राय होने पर, उसे भ्रपने वश में कर, (भ्रौर) उसे एक ही पुरुष वाली रख, उसके गिर्द कड़ा पहरा लगा, राजा के कुल से धन ले आऊँगा।" वह प्राक्रु-विद्या में हशियार था। सो, उसने एक दरिद्र गर्भिणी स्त्री को देख, 'लडकी उत्पन्न करेगी' जान, उसे बुला, लर्चा दे, घर मे रक्ला । फिर उसके प्रसुत होने पर, उसे धन दे, प्रेरित कर, वह लड़की किन्ही दूसरे स्नादिमयों को न देखने देकर, स्त्रियों के ही हाथ में दें, उसका पालन-पोषण करा, बडी होने पर, उसे अपने वश में कर लिया। जब तक वह (लड़की) बढ़ती रही, तब तक वह राजा के साथ जुझा नही खेला, लेकिन लडकी को अपने वश में कर लेने पर, प्रोहित ने राजा से कहा---महाराज ! जुन्ना खंले । राजा ने 'म्रच्छा' कह, पूर्व प्रकार मे ही खेला। पुरोहित ने राजा के गा कर पासा फेकने के समय कहा-"मेरी माणविका के श्रविरिक्त।" उस समय से परोहित जीतता, राजा की हार होती।

बोधिमत्त्व ने सोचा 'इमके घर मे एक पुरुप-वाली एक स्त्री होनी चाहिए।' पता लगाने पर 'ऐसी स्त्री हैं' जान, इसके सदाचार को तुडवाऊँगा, (सोच) एक धूर्त को बुलाकर पूछा—''पुरोहित की स्त्री का शील तोड़ सकता हैं ?''। ''देव ! तोड़ सकता हूँ ।'' सो राजा ने उसे धन दे 'जल्दी कर' कह, भेजा । उसने राजा से धन ले, गन्ध, धूप, चूर्ण, कपूर भ्रादि, खरीद, उस (पुरोहित) के घर के समीप सब मुगन्धियो की दूकान लगाई। पुरोहित का घर सात तलों का तथा सात डघोढ़ियो वाला था। सभी डघोढियो पर स्त्रियों का ही पहरा था। ब्राह्मण को छोड़ कर और कोई भ्रादमी घर में नही घुस सकता था। कूडा फेकने की टोकरी भी, देख कर ही भन्दर भ्राने जाने दी जाती। उस माणविका को, केवल वह पुरोहित ही देख सकता था। (हाँ). उसकी एक स्त्री परिचारिका थी। वह परिचारिका गन्ध, पुष्प, खरीद कर ले जाती हुई, उस घूर्त की दूकान के समीप से ही जाती। उस (धूर्त) ने 'यह उसकी परिचारिका है' अच्छी तरह जान, एक दिन उसे भ्राती देख, दूकान से उट, जा कर,

उसके पैरो में गिर, दोनों हाथों ने पैरों को जोर से पकड, 'माँ ! इतने समय तक तू कहाँ रहीं' कह, रोना (ग्रारम्भ) किया ।

शंष लगे हुए धूर्नों ने भी एक भ्रोर खड़े हो कहा—"हाथ, पैर, मुँह की बनावट भ्रौर रंग-ढग (==भ्राकल्प) से माता-पुत्र एक ही जैसे हैं।" उनको कहते सुन, उस स्त्री ने अपने में अविश्वास कर, 'यह मेरा पुत्र (ही) होगा' (सोच) स्वय भी रोना शुरू कर दिया। वे दोनों काँद कर, रो कर एक दूसरे को गले लगा कर खड़े हुए। तब उस धूर्न ने पूछा—"माँ! तू कहाँ रहती है?"

"तात ! मैं किन्नर-लीला से रहने वाली, श्रेप्ट-सुन्दरी, पुरोहित की तरुण-स्त्री की मेवा-सूश्र्या करनी हुई रहती हुँ।"

"माँ! श्रव कहाँ जा रही है?"

"उसके लिए फूल-माला ग्रादि लेने ।"

"माँ, तुर्फे ग्रीर जगह जाने की क्या जरूरत है ? श्रव से तू मेरे ही पास से ले जाया कर" (कह) विना मूल्य लिये ही, बहुत से पान-पत्र श्रादि तथा नाना प्रकार के फूल दिये।

माणविका ने उसे बहुत से गन्ध-पुष्प ग्रादि लाते देख, पूछा—''ग्रम्म ! क्या ग्राज हमारा ब्राह्मण प्रसन्न है ?''

"ऐसा क्यों कहती है ?"

"इनकी अधिकता देख कर।"

"ब्राह्मण ने अधिक मूत्य नही दिया, मैं इन्हें अपने पुत्र के पास से लाई हूँ।" उस समय से, ब्राह्मण का दिया हुआ मूल्य अपने पास रख कर, उसी (पुत्र) के पास से गन्ध फूल आदि ले जानी थी। कुछ दिन व्यतीत होने पर, धूर्त बीमारी का बहाना बना पड रहा। उसने उसकी दूकान के दरवाजे पर जा, उसे न देख, पूछा—"मेरा पुत्र कहा है ?"

"तरे पुत्र को बीमारी हो गई है।"

उसने, जहाँ वह लेटा हुया था, वहाँ जाकर, उसकी पीठ मलते हुए पूछा— "तात! तुभे क्या बीमारी है ?" वह चुप रहा। "वेटा! कहता क्यों नही ?"

"माँ । प्राण निकलने को भ्राये, तो भी तुभी नही कह सकता।"

"तात ! यदि मुभसे नहीं कहेगा, तो किसे कहेगा ?"

''र्यां ! मुभे ब्रौर कोई रोग नही हैं। तुभक्ते उस माणविका (के सौन्दर्य)

की प्रशंसा सुन, में भ्रासक्त हो गया हूँ। वह मिलेगी, तो जीता रहूँगा, नहीं मिलेगी, तो यही मर जाऊँगा।"

"तात! यह भार मुक्त पर रहा। तू, इसके लिए चिन्ता मत कर" (कह) उसे ग्राश्वासन दे, बहुत से गन्ध फूल ग्रादि ले, माणविका के पास जाकर, उसे कहा—"ग्रम्म! मुक्तसे तेरी प्रशंसा सुन, मेरा पुत्र (तुक्त पर) ग्रासक्त हो गया है। इस विषय मे क्या करूँ?"

"यदि (उसे) ला सके, तो मेरी भ्रोर से छुट्टी ही है।"

उसकी बात सुन, वह उस दिन से, उस घर के कोने कोने से बहुत सा कूड़ा इकट्ठा करके, फूल लाने की टोकरी में डाल कर ले जाती; श्रीर पहरेदार स्त्री के उस टोकरी को देखने लगने पर, (वह कूड़ा) उसके ऊपर फेंक देती। वह घवरा कर दूर हट जाती। (यदि कोई) दूसरी पहरेदार स्त्री कुछ कहती तो उसके ऊपर भी, वह उसी प्रकार कूड़ा उलट देती। तब से (चाहे) वह कुछ लाती, वा ले जाती, कोई उसकी तलाशी (=परीक्षा) करने की हिम्मत न करती। सो उस समय, वह उस धूर्त को फूलो की टोकरी में लिटा, माणविका के पास लिवा ले गई। धूर्त माणविका के सतीत्व का नाश कर, एक दो दिन प्रासाद में ही रहा। पुरोहित के बाहर जाने पर, दोनो रमण करते; उसके श्राने पर धूर्त छिप रहता। एक दो दिन के बीतने पर उसने कहा— "स्वामी! श्रव तुभे जाना चाहिए।"

"मै ब्राह्मण को, एक थप्पड़ मार कर जाना चाहता हूँ।"

श्रच्छा ! ऐसा हो; कह, उसने धूर्त को छिपा कर, ब्राह्मण के श्राने पर कहा—''श्रार्य ! मैं चाहती हूँ कि तुम बीणा बजाश्रो, श्रौर में नाचूँ।''

''भद्रे ! ग्रच्छा, नाची'' (कह) वह बीणा बजाने लगा।

"तुम्हारे देखने, नाचने नज्जा भ्राती है, तुम्हारा मुँह वस्त्र से बाँध (-ढक) कर नाचुँगी ।"

"यदि लज्जा लगती है, तो वैमा कर ले।"

माणिवका ने घना वस्त्र ले, उसकी आँखे ढँकते हुए, मुँह पर (कपड़ा) बाँघ दिया। ब्राह्मण मुँह बँघवा कर, वीणा बजाने लगा। उसने थोड़ी देर नाच कर कहा—"श्रार्यं! जी चाहता है कि तुम्हारे सिर पर एक थप्पड़ मारूँ।"

स्त्री के लोभ में फेंसे हुए ब्राह्मण ने, किसी (भीतरी) बात को न जान कहा—
"मार"। माणविका ने धूर्त को इशारा किया।

उसने हलके से म्रा, ब्राह्मण की पीठ के पीछे खड़े हो (उसके) सिर पर, कोहनी से प्रहार दिया। ब्राह्मण की म्रॉल गिरने वाली सी हो गईं। सिर में फोड़ा पड़ गया। उसने दर्द से पीड़ित होकर कहा—"ग्रपना हाथ ला।" ब्राह्मण तरुणी ने ग्रपना हाथ उठा कर, उसके हाथ मे रख दिया। ब्राह्मण बोला— 'हाथ तो कोमल है; लेकिन प्रहार कड़ा है।' ब्राह्मण को मार कर, धूर्त छिप रहा। धूर्त के छिप रहने पर, ब्राह्मण तरुणी ने ब्राह्मण के मुंह पर से कपड़ा खोल, तेल लेकर, सिर मे जोट की जगह पर मला। ब्राह्मण के वाहर जाने पर, उस स्त्री ने, फिर, उस धूर्त को टोकरी में लिटाया, ग्रीर बाहर ले गई। उसने राजा के पास जा, सब हाल कह सुनाया।

राजा ने अपनी सेवा में आये बाह्मण को कहा—"(आय्रो) ब्राह्मण ! जुझा खेलें।"

"महाराज । श्रच्छा।" राजा ने झूत-मण्डल तैयार करवा, पहली ही तरह में जुए का गीत गा कर पाँसा फेका। ब्राह्मण ने माणविका के तप के खण्डन हुए रहने की बात न जानते हुए कहा—"मेरी माणविका के ग्रितिरिक्त।" ऐसा कहने पर भी, वह हार ही गया। राजा ने जान कर कहा—"ब्राह्मण! "श्रितिरिक्त" क्या कह रहे हो न तुम्हारी माणविका का सतीत्व भ्रष्ट हो गया। तुम समभते थे, कि शुरू गर्भ से (सँभाल) कर, रखने से, सात जगहो पर पहरा लगा कर रखने से, तुम स्त्री को सँभाल कर रख सकोगे न स्त्री को गीद में लेकर, (साथ) लिए फिरने से भी, उसे (सँभाल) कर रक्खा नही जा सकता। ऐसी कोई स्त्री नही है, जो एक ही पुरुष वाली हो। तेरी माणविका ने 'में नाचना चाहती हूँ' (कह) वीणा बजाते रहने पर तेरा मुँह कपड़े से बाँघ, भ्रपने जार को तेरे सिर में कोहनी से प्रहार देने के लिए प्रेरिन किया। भ्रव क्या "श्रितिरिक्त" कैंहते हो न यह कह, यह गाथा कही—

यं ब्राह्मणो श्रवादेसी वीणं सम्मुखवेठितो, श्रण्डभूता भता भरिया, तासु को जातु विस्ससे ॥

[ जिसके कारण ब्राह्मण ने मुँह पर पट्टी बाँध कर, वीणा बजाई, वह गर्भ

से ब्रारम्भ करके पाली गई, भार्य्या थी। ऐसी स्त्रियों का कौन विश्वास करे।]

यं ब्राह्मणो प्रवादिस वीणं सम्मुखवेठितो, जिस कारण से ब्राह्मण घने कपड़े से मुंह बँघवा कर वीणा बजाता था, वह उस कारण को न जानता था। उसे भी ठगने की इच्छा से, उसने ऐसा किया। ब्राह्मण ने उस स्त्री का प्रत्यन्त-मायावी होना न जान, स्त्री का विश्वास कर समभा कि यह मुभसे लजाती है। सो, उस (ब्राह्मण) के प्रज्ञान को प्रगट करने के लिए राजा ने ऐसा कहा। यही, यहाँ प्रभिप्राय है। धण्डभूता भता भरिया, प्रण्ड कहते हैं बीज को। बीजभूता श्रर्थात् माता की कोख से निकलते ही लाई गई। भता प्रथवा पाली गई। वह कौन? भार्य्या, प्रजापती, पाद परिचारिका। भोजन, वस्त्रादि भरना पड़ने से, टूटे संयम वाली होने से, श्रथवा लोक-धर्मों से भरी होने मे भार्य्या। तासु को जातु विस्ससे, जातु —सम्पूर्णतः, कोख से श्रारम्भ करके भी पाली गई भार्याश्रो के इस प्रकार विकृत श्राचरण करने पर, कौन बुद्धमान् श्रादमी, उनका सम्पूर्णतः विश्वास करे? श्रर्थात्, 'यह मेरे प्रति निर्विकार है' ऐसा कौन विश्वास करे? पाप कर्म का ग्रामन्त्रण-निमन्त्रण करने वालो के रहने पर, स्त्री की रक्षा नही की जा सकती।

इस प्रकार बोधिसत्त्व ने ब्राह्मण को धर्मोपदेश किया । ब्राह्मण ने बोधि-सत्त्व का धर्मोपदेश सुन, घर जाकर, माणविका से पूछा——"तूने इस प्रकार का पाप-कर्म किया ?

"श्रार्थं! ऐसा किसने कहा? नही किया, प्रहार मैने ही दिया, किसी श्रौर ने नहीं। यदि विश्वास न हो, तो 'मैं तुम्हें छोड़, किसी दूसरे पुरुप के हस्त-स्पर्श को नहीं जानती'—ऐसी सत्य-क्रिया कर ग्रग्गि में प्रविष्ट हो, तुम्हें विश्वास कराऊँगी। ब्राह्मण ने 'ऐसा हो' (कह) लकड़ी का बड़ा ढेर लगवा, उसमें श्राग दे, उसे बुलवा कर कहा—"यदि श्रपने पर विश्वास है, तो श्रग्नि में प्रविष्ट हो।"

माणिवका ने अपनी परिचारिका को पहले से ही सिखा-पढ़ा रक्खा था— अम्म ! तू अपने पुत्र से कह, कि वह मेरे अग्नि प्रवेश करने के समय, वहाँ जाकर मेरा हाथ पकड़ ले । उसने जाकर वैसा कहा । धूर्त आकर परिषद् के बीच में खड़ा हो गया । श्राह्मण को ठगने की इच्छा से माणिवका ने जन (-समूह) के बीच में खड़े होकर कहा—"ब्राह्मण ! मैं तुभे छोड़ किसी अन्य पुरुष के हस्त-स्पर्श को नही जानती हूँ। मेरे इस सत्य (के बल) से, यह अग्नि मुभे न जलाये।" यह कह, वह आग में घुसने को तैयार हुई।

उसी क्षण उस घूर्त ने, "देखो ! इस पुरोहित-ब्राह्मण के काम को; इस प्रकार की माणिवका को आग में जलाना ( — प्रवेश कराना) चाहता है" कहते हुए, उस माणिवका को हाथ से पकड़ लिया । उसने हाथ छुड़ा पुरोहित से कहा— "आयं ! मेरी सत्य-क्रिया ट्ट गई । अब में आग में प्रवेश नहीं कर सकती । कैसे ? आज मैंने यह सत्य-क्रिया की कि अपने स्वामी को छोड़ कर, मैं किसी के हस्त-स्पर्श को नहीं जानती । और, अब मुफे इस आदमी ने हाथ से पकड़ लिया।"

ब्राह्मण जान गया कि इसने मुभे घोका दिया है। सो, उसने उसे पीट कर, निकलवा दिया।

यह स्त्रियाँ ऐसी ग्रसद्धिमणी होती है। कितना बड़ा भी पाप-कमें हो, उसे करके, अपने स्वामी को ठगने के लिए, 'नही, में ऐसा नहीं करती हूँ' करके प्रति दिन शपथ खाती है। (इस प्रकार) यह ग्रनेक चित्तो वाली होती है। इसी-लिए कहा गया है—

चोरीनं बहुबुद्धीनं यासु सच्चं सुदुल्लभं, थीनं भावो दुराजानो मच्छ्यस्सेवोदके गतं॥ मुसा तासं यथा सच्चं मच्चं तासं यथा मुसा, गावो बहुतिणस्सेव ग्रोमसन्ति वरं वरं॥ चोरियो कठिना हेता वाळा चपलसक्खरा, न ता किञ्चि न जानन्ति यं मनुस्सेसु वञ्चनं॥

[ ऐसी स्त्रियाँ—जो चोर हैं, श्रित-बुद्धि हैं, जिनमें सत्य का मिलना दुर्लभ हैं,—उनका भग्नव, जल में गई मछली (के पद-चिन्ह) की तरह दुर्शेय है। उनको भूठ वैसा ही है, जैसा सत्य (और) उनको सत्य वैसा ही है, जैसा भूठ। वह बहुत तृण के होने पर, गौवों के ग्रच्छा ही ग्रच्छा (खाने की तरह), नये नये (श्रादमी)के साथ रमती है। यह चोर, कठोर, हिंस्-प्राणी सदृश, चपलता में कड़ूर सदृशा (स्त्रियाँ) मनुष्यों के ठगने (की सब विधियों) को जानती हैं।

शास्ता न 'इस प्रकार स्त्रियाँ सँभाल कर नही रक्की जा सकतीं'—यह धर्मदेशना ला, (ग्रार्य-)सत्यो का प्रकाश किया । सत्यों (के प्रकाशन) के ग्रन्त में ग्रासक्त-चित्त ( ः उत्कण्टित) भिक्षु स्रोनापत्ति फल मे प्रतिष्ठित हुग्रा। शास्ता ने भी मेल मिला, जातक का साराश निकाल दिया। उस समय बाराणसी-नरेश में ही था।

#### ६३. तक जातक

"कोधना प्रकतञ्जू च . . " यह गाथा (भी) शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, (एक) आसवत-चित्त भिक्षु के ही सम्बन्ध में कही।

## क. वर्तमान कथा

शास्ता ने उसे, 'भिक्षु निया तू सचमुच उत्किष्ठित है' पूछा। उसके 'हाँ! सचमुच' कहने पर स्त्रियाँ अकृतज्ञ होती हैं, मित्रो में फूट डालने वाली होती हैं, तू किस लिए उनके प्रति चञ्चल हुग्रा है?' कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ल अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बह्यदत्त के राज्य करने के समय, बोधि-सत्त्व ऋषि-प्रव्रज्या के अनुसार प्रव्रजित हो, गङ्का के किनारे आश्रम बना, समापत्तियाँ श्रौर अभिञ्जा की प्राप्ति कर, ध्यान में रत हो, सुख पूर्वक रहते थे। उस समय बाराणसी के श्रेष्ठी की (एक) दुष्ट-कुमारी नामक चण्ड (स्वभाव) की, कठोर (स्वभाव) की लडकी थी। वह दासों को, नौकरों को गाली देती थी, मारती थी। एक दिन, उसे लेकर, (वे) गङ्का पर खेलने के लिए गये। उनके खेलते ही खेलते सूर्य्यास्त का समय हो गया। बादल ग्रा गये। ग्रादमी, बादलों को देखकर, इघर उघर भाग गये। श्रेष्ठी की लड़की के दासों, नौकरों ने सोचा—"ग्राज हमें इससे छुट्टी पानी चाहिए ( = इसकी पीठ देखनी चाहिए)।" (यह सोच) वह, उसे जल के भीतर ही छोड़, स्थल पर चले ग्राये। वर्षा (=देव) बरसी। सूर्य्यं भी ग्रस्त हो गया। ग्रेषेरा छा गया। उन्होंने उस (लड़की) के बिना ही घर लौट कर, "वह कहाँ है?" पूछने पर कहा—"गङ्गा से तो पार हो गई थी, फिर हम नही जानते कि कहाँ चली गई।" रिक्तेदारों को ढूँढने पर भी पता नही लगा।

वह चीख़ती-चिल्लाती, पानी में बहती बोधिसत्त्व की पर्ण-शाला के समीप पहुँची । उसने उसका शब्द मून सोचा- 'यह स्त्री का शब्द है, मैं इसे बचाऊँगा।" (ग्रीर) उसने तिनको की मशाल ले, नदी के किनारे जा, उसे देख, 'डर मत, डर मत' (कहा) । तब ग्राश्वासन दे, (ग्रपने) हाथी सद्श बल से, नदी को तैरते हुए, जाकर, उसे उठा लाया; और भ्राग बना कर दी। शीत दूर हो जाने पर मध्र फल-फुल लाकर दिये। उनके खा चुकने पर पुछा--"कहाँ की रहने वाली है <sup>?</sup> कैसे **गड़**न मे गिर पड़ी ?" उसने वह हाल कह दिया। उसे 'तु यही रह' (कह) दो तीन दिन पर्णशाला में रखा; और स्वय खुले मे रहे। दो तीन दिन के बाद कहा-- "ग्रव जा।" वह 'इस तपस्वी का ब्रह्मचय्यं लोड, इसे साथ लेकर जाऊँगी' (सोच) न गई। समय बीतते बीतते स्त्री-माया श्रीर स्त्री-लीला दिखा, उसने, उस पतस्वी का ब्रह्मचर्यं नष्ट कर, उसके 'ध्यान' का लोप कर दिया । वह उसे लेकर जंगल मे ही रहने लगा । तब उसने उसे कहा-- ''ग्रार्य ! हमे जगल मे रहते से क्या (लाभ) ? ग्राबादी की जगह पर चले।" वह उसे लेकर एक सीमान्त के ग्राम मे गया। ग्रीर वहाँ मट्टा बेच कर जीविका कमा, उसे पालने लगा। तक बेच कर जीविका करने से. उसका नाम तक-पण्डित पड़ गया । ग्राम-वासियों ने उसे खर्चा दे, 'हमे उचित भनुचित बताते हुए यहाँ रहें (कह) ग्राम-द्वार पर एक कुटिया बनवा, उसमे बसाया ।

उस समय चोर पर्वत से उतर कर, ग्रास-पास लूट-मार किया करते थे। एक दिन उन्होने उस गाँव को लूटा, ग्रौर ग्राम-वासियो से ही उनका सामान उठवा कर, जाते समय, उस श्रेष्ठी की लड़की को भी ग्रपने निवास-स्थान को ले गये।' (वहाँ जा) बाकी सब जनों को तो छोड़ दिया; लेकिन चोरों के सरदार ने उसके रूप पर मुग्ब हो, उसे अपनी भार्य्या बना लिया। बोधिसत्त्व ने पृछा—"अमुक नामक कहाँ रही ?''

"चोरों के सरदार ने पकड़ कर, अपनी भार्य्या बना ली।" यह सुन कर भी बोधिसत्त्व 'वह मेरे बिना वहाँ नहीं रहेगी, भाग कर भ्रा जायगी' (सोच) उसकी प्रतीक्षा करता रहा। श्रेष्ठी की लडकी ने भी सोचा—"मैं यहाँ सुख से रह रही हूँ। कही वह तक-पण्डित किसी काम से यहाँ भ्राकर, मुक्ते यहाँ से ले न जाये, भौर मैं इस सुख से विञ्चित हो जाऊँ। सो मैं उसे चाहती हूँ (करके) उसे बुलवा कर, मरवा दूँ।" (यह सोच) उसने एक भ्रादमी को बुला कर संदेशा भेजा—"मैं यहाँ दुखी हूँ। तक-पण्डित भ्राकर मुक्ते ले जाये।"

उसने उस संदेश को सुन, उस पर विश्वास कर लिया, और जाकर ग्राम के द्वार पर पहुँच लबर भेजी। उसने बाहर ग्रा, उसे देख, कहा—"श्रार्थ्यं! यदि हम इस समय भागेगे, तो चोरो का सरदार हमारा पीछा कर, हम दोनो को मार देगा। इस लिए रात को भागेगे।" (यह कह) उसे लिवा, खिला कर कमरे में विठाया। जाम को चोरो के सरदार के ग्राकर, जराब पी कर, मस्त होने पर पूछा—"स्वामी! यदि इस समय ग्रपने प्रतिद्वन्दी को देख पाग्रो, तो क्या करो?"

"यह करूँगा—यह करूँगा"।

"तो क्या वह दूर है ? क्या वह कमरे मे नही बैठा है ?" चोरों के सरदार ने मशाल ले, वहाँ जा कर, उसे देख, पकड़, घर के बीच मे गिरा कर, कुहनी ग्रादि से यथेच्छ पीटा । वह पिटते समय, श्रौर कुछ न कह कर, केवल इतना ही कहता—'कोघना, श्रकतञ्जू च पिसुणा मित्तदूभिका (=कोधी, श्रकृतज्ञ, चुगलखोर, मित्रो मे फूट डालने वाली) । चोर ने उसे पीटा, बाँच कर डाल दिया, श्रौर ग्रपने खा कर सो रहा । उठने पर, शराब का नशा उतरने पर, फिर उसे पीटना शुरू कर दिया ।

वह भी केवल वह चार शब्द ही कहता रहा। चोर ने सोचा— "यह इस प्रकार पीटे जाने पर भी, श्रौर कुछ न कह कर, केवल वह चार शब्द ही कहता है। मैं इसे पूर्खूं?" उसने उस (लड़की) को सोया जान, उससे पूछा— "भो ! तू इस प्रकार पीटे जाने पर भी किस लिए केवल यह चार शब्द ही कहता है ?"

तक-पण्डित ने 'तो सुन' (कह) वह सब बात शुरू से कही। "मैं पहले वन में रहने वाला एक ध्यानी, तपस्वी था। सो मैंने इसे गङ्गा में बही जाती हुई को निकाल कर, पाला। इसने मुक्ते प्रलोभन दे, ध्यान से च्युत किया। मैं जंगल छोड़, इसका पालन-पोपण करता हुग्रा सीमान्त के ग्राम में रहने लगा। सो इसने चोरो द्वारा यहाँ लाने पर 'मैं दुख से रह रही हूँ, मुक्ते ग्राकर ले जाग्रो' मेरे पास संदेश भेज, (मुक्ते यहाँ बुला) ग्रव तुम्हारे हाथ में फँसा दिया। इस वजह (—कारण) से, मैं ऐसा कहता हूँ।"

चोर सोचने लगा—''जिसने इस प्रकार के गुणवान्, उपकारी (श्रादमी) के साथ इस प्रकार का बर्ताव किया, वह मेरे साथ क्या उपद्रव न करेगी? इसे हटाना चाहिए।'' उसने तक-पण्डित को श्राश्वासन दे, उसे जगा, तलवार ले 'चल, इस पुरुष को ग्राम-द्वार पर मारूँगा' कह, उसके साथ ग्राम से बाहर जा, 'इसे हाथ से पकड़' (कह) उस (पुरुष) को, उसके हाथ मे पकड़ाते हुए, तलवार लेकर तक-पण्डित को मारते हुए की तरह, उसी के दो टुकड़े कर दिये। (फिर)सिर से नहा कर, कुछ दिन तक तक-पण्डित को प्रणीत भोजन से संतर्णित कर पूछा—"श्रव कहाँ जायेगा?"

तक-पण्डित ने कहा---''मुक्ते गृहस्थ से मतलब नही । ऋषि-प्रबज्या के अनुसार प्रव्रजित हो, उसी जंगल मे रहेंगा।''

"तो मैं भी प्रव्रजित होऊँगा।" दोनों जने प्रव्रजित हो, उस घरण्य मे जा कर, पाँच श्रभिञ्ञा और झाठ समापत्तियाँ प्राप्त कर, जीवन के अन्त में ब्रह्म-लोकगामी हुए। शास्ता ने यह दो कथाये कह, मेल मिला, श्रभिसम्बुद्ध होने की श्रवस्था मे यह गाथा कही—

### कोषना भ्रकतञ्जू च पिसुणा च विभेदिका, ब्रह्मचरियं चर भिक्खु ! सो सुखं न विहाहिसि

[भिक्षु! (जिस पर तू ग्रासक्त है) वह कोघी है, ग्रकृतज्ञ है, चुगलखोर है, (भित्रो मूं) फूट डालनेवाली है। भिक्षु! तू ब्रह्मचर्य्य पालन कर। इससे तेरे (ध्यान-)मुख का नाश न होगा।"] भिक्षु ! यह स्त्रियाँ कोधना, आये कोध को रोक नहीं सकती । धकतञ्जू च, बड़े से बड़े उपकार को भी भूल जाती है ( चिरोदिका, मित्रों में फूट डालती है, भेद उत्पन्न करने वाली ही बात-चीत करती हैं । विरोदिका, मित्रों में फूट डालती है, भेद उत्पन्न करने वाली बात-चीत ही करना इनका स्वभाव है । यह ऐसे दुर्गुणों ( चपापकर्मों) से युक्त है । तुभे इनसे क्या ? ब्रह्मचिरयं चर भिक्खु ! यह जो मैथुन-रहित परिगुद्ध ब्रह्मचर्य है, उसे चर ( चपालन कर ) । सो सुखं न विहाहिसि, सो तू इस ब्रह्मचर्य वास करते हुए, अपने ध्यान-सुख, मार्ग-सुख, फल-सुख से च्युत न होगा । इस सुख को नहीं छोड़ेगा । इस सुख से हीन न होगा ( चपरिहायिस्पसि ) न परिहाहिसि, यह भी पाठ है, अर्थ वही है ।

शास्ता ने इस धर्मदेशना को ला, (ग्रार्थ-)सत्यो का प्रकाशन किया। सत्यो के (प्रकाशन के) ग्रन्त में ग्रासक्त (=-उत्कण्ठित) भिक्षु श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुन्ना। शास्ता ने जातक का साराश निकाल दिया। उस समय का चोरो का सरदार (ग्रव का) ग्रानन्द (स्थिवर) था। तक्र-पण्डित तो में ही था।

#### ६४. दुराजान जातक

"मासु नन्दि इच्छति मं ..." यह (गाथा) शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, एक उपासक के सम्बन्ध में कही।

## क वर्तमान कथा

एक श्रावस्ती-वासी उपासक त्रिशरण तथा पाँच-शील मे प्रतिष्ठित था। उसकी बुद्ध में, घर्म मे, तथा संघ मे श्रद्धा थी। लेकिन उसकी भार्य्या दुश्शीला पापिन थी। जिस दिन मिथ्या-ग्राचार (=पर पुरुष का सेवन) करती, उस दिन सौ (मुद्रा) से खरीदी हुई दासी की तरह रहती, जिस दिन मिथ्या-चार न करती, उस दिन स्वामिनी की तरह चण्ड, कठोर (स्वभाव की) होती। वह (पुरुष) उसका कारण न समक्ष सकता था। उससे ग्रत्यन्त तंग ग्राकर, वह (कभी कभी) बुद्ध की सेवा में न जाता। सो एक दिन, वह गन्धपुष्प ग्रादि ले, ग्राकर, वन्दना करके बैठा। शास्ता ने पूछा—"उपासक! तू सात ग्राठ दिन से बुद्ध की सेवा में क्यों नहीं ग्राता?"

"भन्ते ! मेरी घर वाली एक दिन सौ (मुद्रा) से खरीदी दासी की तरह रहती है, एक दिन स्वामिनी की तरह चण्ड, कठोर (स्वभाव वाली) । मैं उसके मन की बात (=भाव) नहीं जान सकता । सो मैं उससे तंग ब्रा कर बुद्ध की सेवा में नहीं ब्राता।"

उसकी बात सुन, शास्ता ने "उपासक ! स्त्रियों के मन की बान दुर्जेय होती है। पूर्व-जन्म में भी पण्डितों ने तुभे यह बान कही है, लेकिन वह जन्मान्तर की बात होने से, तू उसे नहीं जान सकता" (कह) उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे बाराणसी मे (राजा) बहादत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व लोक-प्रसिद्ध आचार्य्य होकर पाँच सौ ब्रह्मचारियो (=माणवकों) को विद्या पढ़ाते थे। सो एक दूर देश का ब्राह्मण तरुण उसके पास विद्या सीखने के लिए आया। वह एक स्त्री पर आसक्त हो, उसे भार्य्या बना, वहीं बाराणसी में रहते समय ही. दो तीन दिन श्राचार्य्य की सेवा मे नहीं गया। उसकी वह भार्य्या दुशीला पापिन थी। मिथ्याचार करने के दिन दासी की तरह रहती और न करने के दिन स्वामिनी की तरह चण्ड, कठोर (स्वभाव) की। वह उसके मन की बात न जानने के कारण, उससे परेशान हो, व्याकुल-चित्त हो श्राचार्य्य की सेवा मे न गया। सात आठ दिन के बाद उसके आने पर श्राचार्य्य ने पूछा— भागवक! क्यों, दिखाई नहीं देते?" उसने उत्तर दिया— "श्राचार्य्य! मेरी भार्य्या एक दिन (तो मुभे) चाहती है, दासी की तरह नम्म होती है, लेकिन दूसरे दिन स्वामिनी की तरह चण्ड, कठोर (स्वभाव की)

होती है। मैं उसके मन की बात नहीं जान सकता। उससे तंग परेशान हो, व्याकुल-चित्त (हो) मैं श्रापकी सेवा में नहीं ग्राया।

ग्राचार्य्य ने—''माणवक! यह ऐसा ही है। स्त्रियाँ ग्रनाचार करने के दिन तो स्वामी का ग्रनुकरण करती है, दासी की तरह नग्न होती है; न करने के दिन ग्रभिमान के मारे, स्वामी की कद्र (—गिनती) नहीं करती। इस प्रकार, यह स्त्रियाँ ग्रनाचारिणी, दुःशीला होती है। उनके मन की बात जाननी दुष्कर है। उनके चाहने वाली होने पर भी, ग्रौर न चाहने वाली होने पर भी, ग्रादमी को उनके साथ उपेक्षा का ही व्यवहार करना चाहिए' (कह) उसे उपदेश स्वरूप यह गाथा कही—

#### मा सुनन्दि इच्छति मं मा सुसोचि न इच्छति, भीनं भावो दूराजानो मच्छस्सेवोदके गतं॥

['मुओ चाहती है' (सोच) प्रसन्न न हो. 'मुओ नही चाहती है' (सोच) शोक न करे। पानी में मछलियों की चाल की भाँति, स्त्रियों के मन की बात जाननी दुष्कर है।]

"मासु निन्द इच्छिति मं 'मु' निपात-मात्र है। 'यह स्त्री मुफे चाहती है, मेरी कामना करती है, मुफमे स्नेह करती है' सोच सन्तुष्ट न हो। मा सु सोचि न इच्छिति, 'यह मेरी चाह नहीं करती' सोच कर, शोक न करे, उसके इच्छा करने पर प्रसन्नता, न इच्छा करने पर शोक—दोनो मे न पड़ कर, बीच का ही बर्ताव रक्ले। यही स्पष्ट किया गया है। थीनं भावो दुराजानो, स्त्रियों का भाव (=मन की बात) स्त्री-माया से छिपा रहने के कारण दुर्जेय होता है। जैसे क्या ? मच्छस्सेबोदके गतं, जिस प्रकार पानी से ढेंका रहने के कारण मछली का गमन दुर्जेय होता है, जिससे वह मछुद्यों के भाने पर, पानी से अपने गमन को छिपा कर भाग जानी है, श्रपने को पकड़ने नहीं देती; इसी प्रकार स्त्रियां बड़े बड़े दुःशील-कर्म करके भी 'हम ऐसा नहीं करती' (कह) अपने किये कर्मों को स्त्री-माया से ढेंक स्वामियों को ठगती हैं। इस प्रकार यह स्त्रियां पापिन, दुराचारिणी होती है। उनके प्रति बीच का भाव (==मध्यस्थ भाव) रखने वाला ही मुखी रहता है।

इस प्रकार बोधिसत्त्व ने शिष्य को उपदेश दिया। उस समय से वह उसके प्रति मध्यस्य-भाव रखने लगा। उसकी भार्य्या भी, यह जान कि ग्राचार्य्य ने मेरे दुःशील भाव को जान लिया, उस समय से ग्रनाचार-विरत हो गई। उस उपासक की उस स्त्री ने भी यह समभ, कि सम्यक् सम्बद्ध ने मेरा दुराचार-भाव जान लिया, उस समय से पाप-कर्म नहीं किया।

शास्ता ने भी इस धर्म-देशना को ला (ग्रार्य-)मत्यो को प्रकाशित किया। सत्यो (के प्रकाशन) के ग्रन्त में, (वह) उपासक स्रोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हुग्रा। शास्ता ने मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय के स्त्री-पुरुष (—पत्नी-पित) ही ग्रव के स्त्री-पुरुष हुए। ग्राचार्य्य तो, मैं ही था।

## ६५. श्रनभिरत जातक

"यथा नदी च पन्थो च . . . " यह गाथा, शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय, उसी तरह के उपासक के सम्बन्ध मे कही।

## क. वर्तमान कथा

वह खोज करके, उसकी दुःशीलता की बात मालूम कर, भगड़ कर, चित्त-व्याकुलता के कारण सात श्राठ दिन तक सेवा मे नहीं गया। एक दिन विहार जाकर तथागत को प्रणाम कर बैठते (तथागत के) "किस लिए सात-ग्राठ दिन तक नहीं ग्राया" पूछने पर, उसने कहा—"भन्ते! मेरी भार्य्या दुःशीला है। उसीसे, व्याकुल-चित्त होने के कारण नहीं ग्राया।"

शास्ता ने 'उपासक ! यह स्त्रियाँ अनाचारिणी है' (करके) उन पर कोष न कर, उनके प्रति मध्यस्थ-भाव ही रखना चाहिए', यह बात, तुभे पहले

भी पण्डितों ने कही। लेकिन तू जन्मान्तर से ख्रिपे रहने के कारण उस बात को नहीं देखता' (कह) उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

## ख. यतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) श्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व पूर्व प्रकार से ही, लोक-प्रसिद्ध ग्राचार्य्य हुए। सो उसके शिष्य ने भार्य्या का दोष देख, व्याकुल चित्त रहने के कारण, कई दिन न जा कर, एक दिन ग्राचार्य्य के पूछने पर, वह बात निवेदन की। ग्राचार्य्य ने, "तात! स्त्रियाँ सब के लिए है। 'यह दुःशीला है' (करके) पण्डित लोग उनपर क्रोध नही करते" कह, उपदेश-स्वरूप यह गाथा कही—

## यया नदी च पन्थो च पाणागारं सभा पपा, एवं लोकित्थियो नाम नासं कुरुक्षन्ति पण्डिता ॥

[जैसे नदी, महामार्ग, शराबखाने, धर्मशालायें तथा प्याऊ, सब के लिए ग्राम होते हैं, वैसे ही लोक में स्त्रियों मब के लिए साधारण होती हैं। पण्डित (==बुद्धिमान्) लोग, उनके विषय में कोध नहीं करते।]

यया नदी—जैमे अनेक तीथों वाली नदी, नहाने के लिए आने वाले वाण्डाल आदि तथा क्षत्रिय आदि—सभी के लिए आम होती है, उसपर सभी को नहाना मिलना है। पन्थो, आदि मे भी, जैसे महामार्ग सब के लिए आम है। उसपर सभी चल सकते है। पाणागार काराब खाना भी सबके लिए आम होता है, जो जो पीना चाहते हैं, वह सब उसमें प्रवेश कर सकते हैं। पुण्येच्छुओ द्वारा जहाँ नहाँ बनाई गई धर्म-शालाएँ (—सभा) भी सबके लिए आम होती है, उसमे सभी प्रवेश कर सकते है। महामार्ग पर पानी की चाटियाँ रख कर बनाये प्याऊ भी सबके लिए आम होते है, वहाँ सभी पानी पी सकते हैं। एवं लोकित्थियो नाम, इसी प्रकार हे तात ! लोक में स्त्रियाँ भी सब के लिए आम है। इसी प्रकार आम (—सार्वजनिक) होने से वह नदी, महामार्ग, पाणागार (—शराबधर) सभा (—धर्मशाला) (तथा) प्याऊ के सदृश है। इसलिए नासं कुक्फिन्ति पण्डिता, सो इन स्त्रियों

**387** [ **9.9.5** §

के प्रति, यह पापिन हैं, ग्रनाचारिणी हैं, दुश्शीलिनी है, सबके लिए ग्राम हैं, सोचकर, पण्डित लोग, दक्ष लोग, बुद्धिमान् लोग क्रोध नहीं करते।

इस प्रकार बोधिसत्त्व ने (ग्रपने) शिष्य को उपदेश दिया। वह उस उपदेश को सुन मध्यस्थ (-भाव का) हो गया। उस की भार्या ने भी यह जान कि ग्राचार्य्य ने मुफ्ते जान लिया, उस समय से फिर पापकर्म नहीं किया। उस उपासक की भार्य्या ने भी, 'शास्ता ने मुक्ते जान लिया' सोच उस समय से फिर पाप-कर्म नहीं किया।

शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला (ग्रार्य-) सत्यो को प्रकाशित किया। सत्यो (के प्रकाशन) के श्रन्त में (वह) उपासक स्रोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हुग्रा। शास्ता ने भी मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय के स्त्री-पुरुष ही ग्रब के स्त्री-पुरुष (=पित-पत्नी) है, लेकिन ग्राचार्यं- ब्राह्मण तो में ही था।

### ६६. मुदुलक्खगा जातक

"एका इच्छा पुरे झासि...." यह (गाथा) शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय चित्त के विकार के बारे में कही।

# क. वर्तमान कथा

श्रावस्ती निवासी एक कुल-पुत्र शास्ता की धर्म-देशना सुन, (त्रि) रत्न शासन में श्रद्धापूर्वक प्रव्रजित हुन्ना। वह शिक्षान्नों को ब्राचरण में ला, योगाभ्यास करता, कर्मस्थानों में लगा रहता था। एक दिन श्रावस्ती में भिक्षा के लिए घूमते हुए एक ग्रलंकृत-सजी स्त्री को देख, (उसे) 'सुन्दर'

मान, उसकी इन्द्रियाँ चञ्चल हो गईं। उसके दिल में विकार पैदा हो गया; मानो दूघ वाले वृक्ष को बसूले से छील दिया गया हो। उस समय से, विकार के वशीभूत हुए उसको न शारीरिक श्रानन्द था, न मानिसक। उसकी दशा वैसी ही हो गई, जैसे भ्रान्त मृग की। उसका भ्राचरण (बुद्ध) शासन के श्रनुकूल न रहा। केश, नाखून, लोम (रोम) लम्बे हो गये, तथा चीवर मैले-कुचैले रहने लगे। उसकी इन्द्रियों (=शाकृति) में विकृति देख कर उसके मित्रो ने पूछा—"भ्रायुष्मान! तुभे क्या है? तेरी श्राकृति पूर्ववत् नहीं है?"

"ब्रायुष्मानो ! (शासन मे) मेरी रुचि नही।" तब, वे उसे शास्ता के पास ले गये।

शास्ता ने पूछा.—"भिक्षुग्रो! इस ग्रनिच्छुक भिक्षु को लेकर क्यों भाये?"

"भन्ते। इस भिक्षु की (शग्सन मे) रुचि नहीं रही।"

"भिक्षु! क्या सचमुच?"

"भगवान्! सचम्च।"

"तुभो किसने उत्कण्ठित कर दिया?"

"भन्ते ! मैं ने भिक्षा के लिए घूमते हुए एक स्त्री को (ग्रपनी) इन्द्रियों को चञ्चल करके देखा। उस से भेरे मन मे विकार पैदा हो गया। उमीसे मैं उत्कण्ठित हैं।"

शास्ता ने, "भिक्षु! इसमे कुछ ग्राश्चर्य नही, यदि तू इन्द्रियों को चञ्चल कर विपक्षी-ग्रालम्बन, को 'सुन्दर' मानकर देखने मे चित्त के विकार द्वारा चलायमान हो गया। पूर्व समय मे पाँच ग्रभिज्ञा तथा ग्राट समापत्ति लाभी, ध्यानवल से चित्त के मैल का नाश कर, विगुद्ध-चित्त, गगन तल चारी बोधिसत्त्व भी, इन्द्रियों को चञ्चल कर, ग्रपने से विपक्षी ग्रालम्बन (=स्त्री) को जब देखते थे, ध्यान से गिर, विकार से विकृत होने पर, बड़े

<sup>&#</sup>x27;स्त्री के लिए पुरुष, तथा पुरुष के लिए स्त्री विपक्षी-ग्रालम्बन (opposite sex) है।

दु:ख के भागी होते। क्या मुमेरपर्वत को उखाड़ डालने वाली हवा, हायी जितने छोटे-पर्वत को; महाजम्बू वृक्ष को उखाड़ देने वाली हवा, टूटे तट के किनारे उगी फाडी को; महासमुद्र को मुखा देने वाली हवा, छोटे से तालाब को कुछ समभती है? इसी प्रकार उत्तम बुद्धि विशुद्ध-चित्त बोधि-सत्त्वों की भी ग्रज्ञानी बना देने वाले चित्त के विकार क्या तुभसे लज्जा करेंगे? विशुद्ध-सत्व भी विकृत हो जाते हैं। उत्तम यशस्वी लोग भी ग्रयश को प्राप्त होते हैं (कह) पूर्व-जन्म की कथा कही—

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने समय, बोधिसत्त्व, काशी राष्ट्र के एक महाधनी ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए थे। विज्ञता प्राप्त कर सब शिल्पों में पारङ्गत हो, काम-सुख को छोड़, ऋषि प्रव्रज्या के अनुसार प्रव्रजित हो, योगाभ्यास करने लगा। अभिञ्ञा तथा समापत्तियाँ उत्पन्न कर ध्यान-सुख से सुखी (हो) हिमवन्त प्रदेश में रहने लगा। वह एक समय निमक-खटाई खाने के लिए, हिमवन्त प्रदेश में रहने लगा। वह एक समय निमक-खटाई खाने के लिए, हिमवन्त से उत्तर बारा-णसी में पहुँच, राज-उद्यान में टहरा। अगले दिन शारीरिक कृत्य समाप्त कर, लालरण के वल्कल के वस्त्र पहन, एक कन्धे पर अजिन-चर्म रख, जटा-मण्डल बाँध, भोली-बेंहगी ले, बाराणसी में भिक्षा माँगते हुए राजा के गृह-द्वार पर पहुँचा। राजा ने उस की चरिया-विहरण से ही प्रसन्न हो, उसे बुलवा महामूल्यवान् आसन पर बिठा, प्रणीत खाद्य-भोज्य से सन्तुप्ट किया; उसके अनुमोदन कर चकने पर, उस से उद्यान में ही रहने की प्रार्थना की।

उसने स्वीकार कर. राजा के घर मे भोजन खा, राज-कुल को उपदेश देते हुए, उस उद्यान मे सोलह वर्ष विताये। एक दिन राजा, उपद्रवी सीमान्त देश को शान्त करने के लिए जाते समय, (अपनी) मृदुलक्षणा नामक ग्रग्र-महिषी को 'ग्रार्थ्य की सेवा प्रमाद-रहित होकर करना' कह, चला गया। राजा के जाने के बाद से, बोधिसत्त्व ग्रपनी मरजी के समय, घर जाते। सो एक दिन

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> पुण्यानुमोदन ।

मृदुलक्षणा, बोधिसत्त्व के लिए भोजन तैयार कर 'ब्राज ब्रार्य्य देर कर रहे हैं' (सोच) सुगन्धित जल से नहा, सब ब्रलंकारों से ब्रलंकृत हो, महातल पर छोटी सी शय्या बिछवा, बोधिसत्त्व के ब्रागमन की प्रतीक्षा करती हुई लेट रही।

बोधिसत्त्व भी अपना समय हुआ देख, ध्यान से उठ, आकाश-मार्ग से ही राजा के घर पहुँचे। मृदुलक्षणा वल्कल-चीर का शब्द सुन 'आर्य आ गये' समभ, जल्दी से उठी। शीध्रता से उठने के कारण उस का बारीक वस्त्र खसक गया। तपस्वी ने छज्जे पर से आते हुए, देवी का विपक्षी आल्म्बन इन्द्रियों को चचल करके 'सुन्दर' (==शुभ) मानकर देखा। उसके दिल मे दिकार पैदा हो गया, जैसे दूध-वाले वृक्ष को बसूले से छील दिया गया हो। उसी समय उसके ध्यान का लोप हो गया। उसकी दशा ऐसी हो गई, जैसी विना पर के कौवे की। उसने खड़े ही खड़े आहार ग्रहण किया और बिना खाये चित्त के विकार से कम्पित हो, प्रासाद से उनरा; और उद्यान में जा, पणेशाला में प्रवेश कर, तखते के शयनासन के नीचे आहार को रख, (अपने) असदृश-आलम्बण' से बँध कर, राग-अग्नि से जलते हुए, निराहार रहने के कारण मूखते हुए, सात दिन तखते के बिछौने पर पड़े ही पड़े (विता दिये)।

सातवे दिन, राजा सीमान्त को शान्तकर, लौट स्राया । नगर की प्रदक्षिणा कर, विना घर गये ही (पहले) 'श्रार्य को देखूँगा' (सोच) उद्यान मे जा, पर्णशाला मे प्रवेश कर, उसे लंटे देखा। राजा ने सोचा—''कोई रोग हो गया होगा।'' सो उसने पर्णशाला की सफाई करा, (उसके) पैर दबाने हुए पूछा—''श्रार्य । क्या तकलीफ है ?''

"महाराज ! मुक्ते ग्रौर कोई रोग नहीं है; लेकिन चित्त के विकार के कारण में ग्रासक्त हो गया हैं।"

"ग्रार्यं! चित्त किस पर ग्रासक्त हो गया है।"

"महाराज! मृदुलक्षणा पर।"

<sup>&#</sup>x27;विपक्षी-प्रालम्बन (opposite sex) ।

"ग्रायं! 'ग्रच्छा, में ग्रापको मृदुलक्षणा देता हूँ' कह, तपस्वी को ले जा, घर में प्रवेश कर, देवी को सब अलंकारों से अलंकृत कर तपस्वी को दिया। (लेकिन) देते हुए मृदुलक्ष्णा को इशारा किया, कि तुभे अपने बल से ग्रायं (के सदाचार) की रक्षा करनी चाहिए। 'ग्रच्छा! देव! रक्षा करूँगी।' देवी को लेकर तपस्वी राज-भवन से उतरा।

उसने महाद्वार से निकलने के समय (ही) कहा—'ग्रार्य! हमे एक घर लेना चाहिए। जाये राजा से घर माँग ले।' तपस्वी ने जाकर (एक) घर माँगा। राजा ने एक ऐसा खाली पड़ा घर—जिसमें लोग ग्राकर पाखाना कर जाते थे—दिलवाया। वह देवी को ले कर, वहाँ चला गया। देवी ने उसमे प्रविष्ट होने की ग्रानच्छा प्रगट की।

'क्यों नहीं प्रवेश करती?'
'(स्थान) गन्दा होने से',
'ग्रव क्या करूँ?'

'इसे साफ कर' (कह) राजा के पास 'जा कुदाली ला, टोकरी ला' (कह) भेजा । अशुचि और कूडा फेकवा, फिर गोबर मँगवा कर लिपवाया। तदनन्तर 'जा चारपाई ला, दीपक ला, बिछौना ला, चाटी ला, घड़ा ला'—इस प्रकार एक एक मँगवा कर, फिर पानी आदि लाने के लिए कहा। उसने घड़ा ले, पानी ला, चाटी को भर, स्नान करने के लिए पानी रख, बिछौना बिछाया।

विछीना पर इकट्ठे बैठते समय उसने, उसे दाढी से पकड, घसीट, नीचा दिखा, अपने सामने किया—"तुभे अपने श्रमण होने का, बाह्यण होने का ख्याल नही ?" तब उसे अक्ल आई। इतनी देर तक वह अज्ञानी ही रहा। चित्त के विकार ऐसा अज्ञान फैलाने वाले हैं। "भिक्षुओ! कामच्छन्द नीवरण अन्धा बना देनेवाला है, अज्ञानी बना देनेवाला है।" आदि (सूक्त पाठ) यहाँ कहना चाहिए। उसने अक्ल (==स्मृति) आने पर सोचा—"यह तृष्णा अधिक होने पर, मुभे चारों नरकों मे से सिर न उठाने देगी। आज ही इसे राज्य को सौपकर मुभे हिमवन्त में प्रवंश करना चाहिए।" (यह सोच) उसने, उसे ले, राजा के पास जा, "महाराज! मुभे तेरी देवी से मतन्तव नही। केवल इसी के कारण मेरी तृष्णा बढ़ी" (कह) यह गाथा कही—

#### एका इच्छा पुरे बासि झलद्वा मुदुलक्खणं, यसो लद्वा बळारक्खी इच्छा इच्छं विजायथ ॥

[मृदुलक्षणा मिलने से पहले, केवल एक ही इच्छा थी; लेकिन जबसे यह विशालाक्षी मिली है, तब से (एक) इच्छा से (दूसरी) इच्छा पैदा हो रही है।]

महाराज! इस तेरी मृदुलक्षणा देवी के मिलने से पूरे (=पहले) 'ग्रहो! मुफे यह मिल जाये'—ऐसी एक ही इच्छा थी, एक ही तृष्णा उत्पन्न हुई। यतो, लेकिन जब से मुफे यह मळारक्सी = विशालनेता = शोभन-लोचना लढ़ा (=मिली); तब से उस मेरी एक इच्छा ने घर की तृष्णा, सामान की तृष्णा, उपभोग-सामग्री की तृष्णा (करके) और ग्रीर नाना प्रकार की इच्छाये पैदा कर दी, उत्पन्न कर दी। इस प्रकार मेरी यह बढ़ती हुई इच्छा, मुफे अपाय (=नरक) से सिर उठाने न देगी। यह मुफे बस है, तुम ही अपनी देवी को ग्रहण करो, मै तो हिमवन्त को जाऊँगा।

उसी समय उसका खोया ध्यान उत्पन्न हो गया, और वह आकाश में बैठकर, राजा को उपदेश दे, आकाश मार्ग से ही हिमवन्त को चला गया। फिर आबादी की ओर नहीं आया। (वहाँ) ब्रह्म-विहारों की भावना कर, ध्यान प्राप्त (हो) ब्रह्म-लोक में उत्पन्न हुआ।

शास्ता ने इस धर्म देशना को ला, (आर्य) सत्यों को प्रकाशित किया। सत्यों (के प्रकाशन) के अन्त में, वह भिक्षु अहर्त्व में प्रतिष्ठित हुआ। शास्ता ने भी मेल मिला, जातक का साराश निकाल दिया। उस समय का राजा (अब का) आनन्द, मृदुलक्षणा (अब की) उत्पलवर्णा और ऋषी तो मैं ही था।

# ६७. उच्छंग जातक

"उच्छङ्ग देव ! मे पुतो . . . . " यह (गाथा) शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक दीहाती (=जानपदिक) स्त्री के सम्बन्ध में कही।

## क. वर्तमान कथा

एक समय, कोसल देश (=राष्ट्र) में तीन जने एक जंगल के पास, खेती करते थे। उस समय जगल के भ्रत्यर (कुछ) चोर, लोगों को लूट कर भाग गये। (चोर पकड़ने वालों ने) चोरों को ढूँढते हुए उन्हें न पाया। वहाँ भ्राकर, 'तुम जगल में डाका डालकर, भ्रव यहाँ किसान बने हो' (कह) 'यह चोर है' (समभः), उन्हें बाँध कर, कोसल-नरेश को दे दिया। उस समय एक स्त्री, 'मुभे वस्त्र (=श्राच्छादन) दो, मुभे वस्त्र दो' कहनी भाकर, रोती, पीटती बार बार राज-भवन के पास से गुजरती। राजा ने उसका शब्द सुनकर कहा—दो, इसे कपड़ा। (लोग) वस्त्र लेकर गये। वह उसे देख बोली—'मुभे यह चादर (=वस्त्र) नहीं चाहिए। मुभे स्वामी रूपी चादर चाहती है।" राजा ने उसे बुलवा कर पूछा—"तू स्वामी रूपी चादर माँगती है?"

"देव ! स्त्री की चादर (उसका) स्वामी ही है। बिना स्वामी के, (हजार मुद्रा)के मूल्य की चादर पहनने पर भी स्त्री नंगी ही है।" इस ग्रर्थ के समर्थन के लिए यह, सूक्त कहना चाहिए—

> नग्गा नदी मनोदिका नागं रट्ठं मराजिकं, इत्यीपि विभवा नगगा यस्सापि दस भातरो ॥

[ बिना पानी के नदी नग्न होती है, बिना राजा के राष्ट्र नग्न होता

हैं। विधवा स्त्री नग्न होती हैं, चाहे उसके दस भाई क्यों न हों। ]
राजा ने उसपर प्रसन्न हो पूछा—"यह तीनो जने तेरे क्या लगते हैं?"
"देव! एक मेरा स्वामी हैं, एक भाई हैं, एक पृत्र है।"

राजा ने पूछा—"मैं तुक पर सन्तुप्ट हूँ। इन तीनो में से एक को देता हूँ, किसे चाहती है ?" वह बोली—'देव! में जीती रही, तो मुक्ते एक स्वामी भी मिल सकेगा, पुत्र भी मिल सकेगा; लेकिन माता-पिता के मर गये होने से भाई का मिलना दुर्लभ है। मुक्ते भाई (ही) दे।" राजा ने सन्तुष्ट हो, तीनों को छोड़ दिया। 'उस एक के कारण, तीनों जने दुःख से मुक्त हो गये'—यह बान भिक्षु-सघ में प्रगट हो गई। सो एक दिन धर्म-सभा मे एकत्रित हुए भिक्षु, उसकी प्रशंसा कर रहे थे—"श्रावुसो! इस एक स्त्री के कारण तीन जने दुःख रे मुक्त हो गये।" शास्ता ने श्राकर पूछा—"भिक्षुग्रो! इस समय बैठ क्या वातचीत कर रहे थे?" (भिक्षुग्रो के) 'यह वान' कहने पर, शास्ता ने 'भिक्षुग्रो! न केवल ग्रभी इम स्त्री ने उन तीन जनो को दुःख मे छुड़ाया पहले भी छुड़ाया था' कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में (राजा) **ब्रह्मदत्त** के राज्य करने के समय तीन जने जंगल के किनारे पर खेती करते थे......पूर्वोक्त प्रकार ही। तब राजा के यह पूछने पर कि तीनो जनों में से किसे (छुड़ाना) चाहनी है, वह बोली, "देव! क्या तीनों को नहीं (दे) सकते हैं?"

"हाँ! नही (दे) सकता।"

"यदि तीनो को नही दे सकते, तो मुर्फ (मेरे) भाई को दे।"

"पुत्र या स्वामी को ले, तुर्भे भाई से क्या?" कहने पर "देव! यह (दोनो) सुलभ है; लेकिन भाई दुर्लभ है" कह, यह गाथा कही—

> उच्छङ्गे देव! मे पुत्तो पथे धावन्तिया पति, तञ्च देसं न पस्सामि यतो सोदरियमानये॥

[देव ! पुत्र तो गोद में है, और पित रास्ते चलती को मिल सकता है;

लेकिन वह देश नहीं दिखाई देता, जहाँ से भाई ( =सहोदर) लाया जा सके। ]

उच्छक्त देव! मे पुत्तो, देव! मेरा पुत्र तो मेरे पल्ले में है, जैसे जंगल में जाकर, पल्ला करके, साग चुन चुन कर, उसमे डालने से पल्ले में साग सुलभ होता है; इसी प्रकार स्त्री के लिए पुत्र भी, पल्ले में साग की तरह मुलभ ही होता है। इसी से कहा, उच्छक्त देव! मे पुत्तो, पथे धावन्तिया पित, रास्ता पकड़ कर, प्रकेली जाती हुई स्त्री को भी पित सुलभ है, जो जो देखता है, वही बन जाता है। इसी लिए कहा है, पथे धावन्तिया पित। तञ्च देसं न पस्सामि पतो सोदिरयमानये—क्योंकि (ग्रब) मेरे माता पिता नहीं है, इसलिए में माना की कोख नामक वह दूसरा देश नही देखती, जहाँ से समान-उदर मं पैदा होने के कारण, सहोदर कहलाने वाला भाई ले ग्राऊँ। इसलिए मुक्ते भाई ही दो।

राजा ने 'यह सत्य कहती है' सन्तुष्ट चित्त हो, तीनों जनों को बंधनागार में मँगवाकर, दे दिया। वह तीनों जनों को ले कर चली गई।

शास्ता ने भी 'भिक्षुत्रो! न केवल ग्रभी, पूर्व जन्म मे भी इसने इन तीनों जनों को दुख से मुक्त किया था।' (कह) यह धर्म-देशना ला, मेल मिला, जातक का साराश निकाल दिया। पूर्व-जन्म मे चारो जने, ग्रबके चारों जने ही (थे)' लेकिन राजा, उस समय में था।

## ६८. साकेत जातक

"यस्मि मनो निविसति...." यह (गाथा) शास्ता ने साकेत के समीप भंजन बन मे विहार करते समय, एक ब्राह्मण के सम्बन्ध में कही।

## क. वर्तमान कथा

भिक्षसंघ सहित भगवान साकेत (समीपवर्त्ती ग्रंजन बन) मे प्रवेश करते थे। उस समय, एक साकेत नगरवासी बद्ध ब्राह्मण ने नगर से बाहर जाते समय, (नगर-) द्वार के बाहर बुद्ध को देखा, ग्रीर (उनके ) पाँव में गिर, पैरों को जोर से पकड़ कर बोला-"तात! क्या माता-पिता के बढ़े होने पर, पुत्र को उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए? तो फिर किस लिए इतनी देर तक तने अपने को हम से छिपाये रक्खा? खैर, मैंने तो देख लिया, भा भव भपनी) माता को देखने के लिए चल।" यह कह, वह शास्ता को अपने घर ले गया। भिक्षसंघ सहित शास्ता वहाँ जाकर विछे श्रासन पर बैठे। ब्राह्मणी भी ब्राकर शास्ता के पैरों में गिर कर रोने लगी— "तात! इतने समय तक कहाँ रहे ? क्या माना-पिता के बद्ध होने पर, उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए?"(यह कहकर) उसने (अपने) लड़के लड़िकयों से भी 'ब्राम्रो! भाई को प्रणाम करो' (कहके) प्रणाम करवाया। दोनो ने सन्तुष्ट चित्त हो बडा दान दिया। शास्ता ने भोजन के बाद, उन दोनों जनों को जरा-सुत्त<sup>र</sup> का उपदेश दिया। सुत्र (के उपदेश) के भ्रन्त मे, दोनों जने भ्रमागामि-फल मे प्रतिष्ठित हुए। शास्ता, भ्रासन से उठ ग्रञ्जन वन को ही लौट गये। घर्म-सभा में बैठे हुए भिक्षम्रो ने बात चलाई--- "भावसो! 'तथागत के पिता शुद्धोदन (है), माता महामाया (है) यह जानकर भी, ब्राह्मण भीर ब्राह्मणी ने 'तथागत हमारे पुत्र हैं' कहा । शास्ता ने भी इसे सहन कर लिया; क्या कारण है ?" शास्ता ने उनकी बात सुन, 'भिक्षुघ्रो ! वे दोनों जन अपने पत्र को ही पत्र कहते थे' (कह) पूर्व-जन्म की कथा कही--

## ख. श्रतीत कथा

"भिक्षुम्रो! पूर्व समय मे, यह ब्राह्मण लगातार पाँच सौ जन्मों तक मेरा पिता हुमा, पाँच सौ जन्मों तक चाचा (==चुल्ल पिता), पाँच सौ जन्मों

<sup>&#</sup>x27;जरासुत्त (सुत्त निपात ४.६)।

तक ताया (=महापिता), यह ब्राह्मणी भी लगातार पाँच सौ जन्मों तक माता, पाँच सौ जन्मों तक चाची (=चुल्न माता), पाँच सौ जन्मों तक ताई (=महामाता) हुई। इस प्रकार मैं डेढ़ हजार जन्म तो ब्राह्मण के हाथ में पला, ग्रौर डेढ हजार जन्म ब्राह्मणी के हाथ में। इस प्रकार तीन हजार जन्मों को कह, बुद्ध होने की श्रवस्था में, यह गाथा कही—

#### यस्मि मनो निविसति चित्तं वापि पसीदित, ग्रदिटठपञ्चके पोसे कामं तस्मिम्पि विस्ससे।।

[जिस (ग्रादमी) पर मन ठहर जाता है, ग्रथवा चित्त प्रसन्न होता है, पहले न देखा रहने पर भी, उसमे विश्वास कर लिया जाता है।"]

यहिम मनो निवसित, जिस भ्रादमी को देखते ही, उसपर मन ठहर जाता है, चित्तं वािष पसीवित, जिसको देखते ही चित्तं प्रसन्न हो जाता है, मृदु हो जाता है। श्रादिट्ठपुब्बके पोसे, साधारणतः जिसे इस जन्म मे नही देखा है, ऐसे भ्रादमी मे कामं तिस्मिम्प विस्ससे, अनुभूत-पूर्व स्तेह के कारण, वैसे भ्रादमी मे भी सम्पूर्ण विश्वास हो जाता है।

इस प्रकार शास्ता ने इस धर्मदेशना को ला, मेल मिला, जातक का साराश निकाल दिया। उस समय ब्राह्मण ग्रीर ब्राह्मणी, यह दोनो ही थे, ग्रीर पुत्र भी में ही था।

# ६६. विसवन्त जातक

"धिरत्यु तं विसं वन्तं . . . . "यह (गाथा) शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय, घर्मसेनापित सारिपुत्र के सम्बन्ध मे कही।

## क. वर्तमान कथा

स्थिवर के खाजा खाने के दिनों में, मनुष्य, सघ के लिए बहुत सा खाजा लेकर, विहार श्राये । भिक्षुसंघ के ले लेने पर, बहुत सा (खाजा) बाकी बच गया। लोग कहने लगे, "भन्ते ! जो (भिक्षु) गांव में गये हुए हैं, उनका (हिस्सा) भी ले ले।" उस समय स्थिवर का (एक) बालक—शिष्य गाँव में गया था? (लोगों ने) उसका हिस्सा ले, उसके न श्राने पर, बहुत देर होती हैं (सोच) वह हिस्सा स्थिवर को दे दिया। स्थिवर ने जब उसे खा लिया, तो वह लड़का श्राया। सो स्थिवर ने उससे कहा—"श्रायुष्मान्! मैंने तेरे लिए रक्या हश्रा खाद्य खा लिया।"

वह बोला-"भन्ते ! मधुर (चीज) किमे ग्रप्रिय लगती है ?"

महास्थिविर को खेद हुन्ना। उन्होंने निश्चय किया कि "ग्रब इस के बाद (कभी) खाजा न खायेगे।" उसके बाद से सारिप्त स्थिवर ने कभी खाजा नहीं खाया। उनके खाजा न खाने की बात भिश्च-सघ में प्रगट हो गई। धर्म-सभा में बैठे भिक्षु उसकी चर्चा कर रहे थे। शास्ता ने पूछा—"भिक्षुग्नो! इस समय बैठे क्या बात कर रहे हो?"

"यह (कथा)" कहने पर, (ज्ञास्ता ने) "भिक्षुग्रो! एक बार छोड़ी हुई चीज को सारिपुत्र, प्राण छोडने पर भी (फिर) ग्रहण नहीं करता" (कह) पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय मे वाराणसी मे (राजा) श्राह्मवत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व एक विप-वैद्य के कुल में उत्पन्न हो, वैद्यक से जीविका चलाते थे। (एक वार) एक दीहाती को माँप ने डँस लिया। उसके रिक्तेदार देर न कर, जल्दी से वैद्य को बुला लाये। वैद्य ने पूछा—दवा के जोर से विप को दूर कहें? प्रथवा जिस साँप ने डँसा है, उसे ब्लाकर, उसी से डँसे हुए स्थान से विप निकलवाऊँ?

(लोगो ने कहा)—"सर्प को बुलाकर, विष निकलवास्रो।" उसने साँप को बुलाकर पूछा—"इसे तू ने डँसा हैं?" "हाँ! मैंने।"

"ग्रपने डेंसे हुए स्थान से तू ही विष को निकाल।"

"मैने एक बार छोड़े हुए विष को फिर कभी ग्रहण नही किया; सो मैं ग्रपने छोड़े विष को नही निकालूँगा।"

उसने लकड़ियाँ मँगवा कर, आग बनाकर कहा—"यदि ! अपने विष को नहीं निकालता, तो इस आग में प्रवेश कर।"

सर्प बोला—''ग्राग मे प्रविष्ट हो जाऊँगा, लेकिन एक बार छोडे भ्रपने विष को फिर नही चाटुँगा।" यह कह, उसने यह गाथा कही—

> धिरत्यु तं विसं वन्तं यमहं जीवितकारणा, वन्तं पच्चाविमस्सामि मतम्मे जीविता वरं ॥

[धिक्कार है, उस विष को, जिसे जीवन की रक्षा के लिए, एक बार उगल कर मैं फिर निगलूँ। ऐसे जीवन से मरना ग्रच्छा है।]

धिरत्यु, निन्दार्थक निपात है। तं विसं, उस विष को। यमहं जीवित कारणा (=जिसे मैं (अपने) जीवन की रक्षा के लिए) वन्तं विसं (=उगले हुए विष को) पच्चाविमस्सामि (=निगल्गा), उस उगले हुए विष को धिक्कार है। मतम्मे जीविता वरं, उस विष को फिर न निगलने के कारण, जो आग मे प्रविष्ट होकर मरना है, वह मेरे जीवित रहने की अपेक्षा अच्छा है।

यह कह, वह म्राग्नि में प्रविष्ट होने के लिए तैयार हुआ। वैद्य ने उसे रोक, रोगी को भ्रीषध तथा दवाई से निरोग कर दिया। फिर सर्प को सदाचारी बना, 'श्रव से किसी को दुःख न देना' (कह) छोड़ दिया।

शास्ता ने भी "भिक्षुग्रो। एक बार छोडी हुई (चीज) को सारिपुत्र, प्राण छोड़ने पर भी फिर ग्रहण नहीं करता"—यह धर्मदेशना ला, मेल मिला, जातक का साराश निकाल दिया। उस समय का सर्प (ग्रब का) सारिपुत्र था, वैद्य तो में ही था।

## ७०. कुद्दाल जातक

"न तं जिलं साघु जिलं...." यह (गाया) शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, चित्तहत्य सारिपुत्र स्थविर के बारे मे कही।

# क. वर्तमान कथा

वह श्रावस्ती का एक कुल-पुत्र था। उसने एक दिन हल चला कर, लौटते हुए, विहार में एक स्थविर के पात्र में से उत्तम स्निग्ध, मधुर भोजन पाकर सोचा—'हम श्रपने हाथ से, रात दिन, नाना प्रकार के काम करते हुए भी, इस प्रकार का भोजन नहीं पाते। हमें भी प्रव्रजित होना चाहिए।' (सोच) वह प्रव्रजित हुग्रा। महीने श्राध महीने में ही, श्रनुचित ढँग से विचार करने के कारण, बलेश (चित्त विकार) के वशीभूत हो, वह भिक्षु-श्राश्रम छोड़ गया। पीछे भोजन के श्रभाव से कष्ट पा फिर श्राकर, प्रव्रजित हुग्रा श्रोर ग्राभिषमं सीखा। इसी प्रकार, ६ बार भिक्षु-श्राश्रम छोड़ प्रव्रजित हुग्रा श्रोर सातवी वार प्रव्रजित होने पर (ग्राभिधमं के) सातो प्रकरणों का ज्ञाता हो, बहुत से भिक्षुग्रो को धर्म बँचवाते, (उसने) श्रहंत पद को प्राप्त किया। तब उसके मित्रो ने उसकी हँसी की—'श्रायुप्मान्! चित्त! पूर्व की भौति, श्रव तेरे चित्त में विकार वृद्धि नहीं पाता?''

"ग्रावुसो । ग्रब इसके बाद मेरे गृहस्य होने की सम्भावना नही रही।"
सो, उसके ग्रह्तं होने की बात धर्म-सभा मे चली— 'ग्रावुसो । इस प्रकार
ग्रह्तं पद की योग्यता रख कर भी, श्रायुष्मान् चित्तहत्य सारिपुत्र छः बार
गृहस्य हुए। ग्रहो। पृथक्-जन' होने में कितना बड़ा दोष है!' शास्ता ने

<sup>&#</sup>x27;जो न मुक्त है, न मुक्ति के मार्ग पर स्थिरता के साथ आरूढ़ है।

श्राकर 'भिक्षुग्रो! इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे थे' पूछ 'यह बात-चीत' कहने पर, कहा—भिक्षुग्रो! पृथक्जन का चित्त हलका (=लघुक) होता है, उसका निग्रह करना दुष्कर होता है, किसी ग्रालम्बन (=िवपय) मे जाकर ग्रासक्त हो जाता है, एक बार ग्रामक्त होने पर, (उसे) जल्दी छुड़ाया नहीं जा सकता। इस प्रकार के चित्त का संयम (=दमन करके) रखना ग्रच्छा है; संयत रहने पर ही वह सुख का कारण होता है।

## दुन्निग्गहस्स लहुनो यत्थकामनिपातिनो, चित्तस्स दमयो साधु चित्तं दन्तं सुखावहं ॥

[ निग्रह करने में दुष्कर, लघुक, जहाँ चाहे वही गिर पड़ने वाले चित्त को सयम में रखना श्रच्छा है। चित्त का संयम सुख का कारण होता है। ]

उसका निग्रह दुष्कर होने के कारण ही, पूर्व समय मे एक पण्डित, एक कुदाली के लोभ के मारे उसे न छोड़ सकने के कारण छः बार गृहस्थ हुए भीर सातवीं बार प्रव्रजित हो, ध्यान उत्पन्न कर, उस लोभ का निग्रह कर सके। यह कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय मे बाराणसी मे (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के ममय, बोधिसत्त्व (एक) कुंजड़े (तरकारी बेचने वाले) के कुल मे उत्पन्न हो, बालिग हुए। उनका नाम हुग्रा कुदाल-पण्डित। वह कुदाल से जमीन खोद कर, उसमे साग, लौकी, कहू (तथा ग्रन्थ) सट्जी-तरकारी बोकर, ग्रौर उन्हें बेच कर भी, दिरद्र जीवन व्यतीत करना था। उसके पास एक कुदाली को छोड़ कर, धन नाम की, ग्रौर कोई चीज नहीं थी। उसने एक दिन सोचा—'मुक्ते गृहस्थ मे रहने से क्या लाभ ? (घर से) निकल कर प्रव्रजित हो जाना चाहिए।'' तब एक दिन उस कुदाली को एक जगह छिपा कर, वह ऋष्द्रिप्रव्रज्या के ग्रनुसार प्रव्रजित हुग्रा, (पीछे) उस कुदाल की याद

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> धम्मपद, (चित्तकाग)।

द्याने पर, लोभ को शान्त न कर सकने के कारण, उस खुण्डी कुदाली के लिए (वह फिर) गृहस्थ बन गया। इसी प्रकार दूसरी, तीसरी (बार करके) छः बार उस कुदाली को छिपा, निकल कर प्रक्रजित हो फिर गृहस्थ हुग्रा। लेकिन सातवीं बार उसने सोचा—"मैं इस खुण्डी कुदाली के लिए बार बार गृहस्थ बना, श्रव इस बार उसे महानदी में फेंक कर प्रब्रजित होऊँगा।" तब उसने नदी के किनारे जा 'यदि इस के गिरने की जगह देखूँगा, तो शायद फिर झाकर निकालने का मन हो' (सोच) कुदाल को बेट से पकड़, हाथी समान बल से, सिर के ऊपर तीन बार घुमा, ग्रांखें मीच, नदी के बीच मे फेक दिया; ग्रीर तीन बार सिह नाद किया—"मैं ने जीत लिया। मैं ने जीत लिया।"

उस समय बाराणसी नरेश सीमान्त देश (के उपद्रव) को शान्त कर, लौट रहे थे। उन्होंने नदी पर सिर से नहा, सब अलङ्कारों से अलंकृत हो, हाथी के कन्धे पर बैठ कर जाते समय, बोधिसत्त्व के उस शब्द को सुनकर (सोचा)—"यह पुरुष कहता है, 'मैं ने जीत लिया;' इसने किसे जीत लिया?" 'उसे बुलाओं' (कह) बुलवा कर पूछा——"भो । पुरुष ! मैं तो संग्रामविजेता हूँ। ग्रुभी विजय करके ग्रा रहा हूँ। तू ने किसे जीता है?"

बोधिसत्त्व ने, "महाराज गुम्हारा हजार-मग्राम, लाख-संग्राम जीतना भी वास्तविक जीतना नहीं, क्योंकि तुमने चित्त के विकारों को नहीं जीता। में ने अपने अन्दर के लोभ का दमन करते हुए चित्त-विकारों को जीता है" कहते हुए महानदी की ग्रीर देखा। उसी समय जल (-किसण) के ध्यान से उत्पन्न होनेवाला ध्यान उत्पन्न हो गया। योगबल सम्पन्न हो, उन्होंने आकाश में बैठ, राजा को धर्मोंपदेश देते हुए यह गाथा कही—

### न तं जितं साधु जितं यं जितं श्रवजीयति, तं स्रो जितं साधु जितं यं जितं नावजीयति ॥

[ वह जीत श्रच्छी जीत नहीं, जिस जीत की फिर हार हो। वहीं जीत भ्रच्छी जीत हैं, जिस जीत की फिर हार न हो। ]

न तं जितं साधुजितं यं जितं श्रवजीयति, शत्रुग्रो से जिस देश को जीत लिया हो, यदि शत्रु फिर उस देश को जीत ले, तो वह जीत श्रच्छी जीत नहीं। क्यों कि उसे फिर (दूसरा) जीत ले जा सकता है। दूसरा अर्थ 'जित' कहते हैं 'जय' को। शत्रुओं के साथ युद्ध करके जो जय प्राप्त की गई है, यदि वह फिर उनके जीतने से पराजय हो जाय, वह (जय) अच्छी नहीं; शोभा का कारण नहीं। किस लिए? क्यों कि (वह) फिर पराजय (के रूप में बदली जा सकती) है। तं खो जितं साधु जितं यं जितं नावजीयित, लेकिन जो शत्रुओं को जीत-कर, उनसे फिर नहीं हारता है, अथवा एक बार प्राप्त की गई जो जय फिर पराजय (के रूप में बदल) नहीं सकती वहीं जय अच्छी जय है, शोभा का कारण है। क्यों कि (वह) फिर हार में नहीं बदली जा सकती। इसलिए महाराज! हजार बार भी, लाख बार भी संग्राम में विजयी होने पर, तुम संग्राम-योद्धा नहीं हो। क्यों कि तुमने अपने चित्त के विकारों को नहीं जीत पाया। जो एक बार भी अपने अन्दर के चित्त-विकारों को जीत लेता है, वहीं उत्तम संग्राम-विजयी है। (इस प्रकार) आकाश में बैठे ही बैठे, इस बुद्ध-लीला से राजा को धर्मोपदेश दिया। श्रेष्ठ संग्राम-विजेता का भाव यहाँ दिखाया गया है—

### यो सहस्सं सहस्सेन सङ्गामे मानुसे जिने, एकं च जेय्यमत्तानं स वे सङ्गामजुत्तमो'॥

[जो एक (आदमी) सहस्र जनो का लेकर, संग्राम में सहस्र जनों को जीत लेता है, और एक सिर्फ अपने को जीतता है। तो अपने आप को जीतने वाला ही, उत्तम संग्राम-विजेता है।]

यह सूत्र (उक्त विचार का) समर्थक है। यह धर्म सुनते ही, राजा के चित्त का कियात्मक विकार नष्ट हो गया; श्रीर उसका चित्त प्रव्रज्या की श्रोर भुका। राजा की सेना के चित्त का विकार भी, उसी तरह नष्ट हो गया। राजा ने बोधिसत्व से पुछा—'श्रब ग्राप कहाँ जायेगे?'

"महाराज! हिमवन्त मे जा, ऋषि प्रब्रज्या के अनुसार प्रब्रजित होऊँगा।"

'तो मैं भी प्रव्रजित होऊँगा' (कह) वह बोधिसत्त्व के साथ ही निकल पड़ा।

<sup>&#</sup>x27; धम्मपद (सहस्य वन्न ८.३)

सेना, ब्राह्मण गृहपति, सब **भेणियां',** (तथा) उस स्थान पर एकत्र हुन्ना सभी जन-समूह, राजा के साथ ही निकल पड़ा। बाराणसी-वासियों ने सोचा—

"कुद्दाल पण्डित की धर्म-देशना सुन, हमारा राजा, प्रब्रज्या का इच्छुक हो, सेना सहित ही चला गया है, हम यहाँ (रहकर) क्या करेगे ?" (यह सोच) बारह योजन की बाराणसी के सभी निवासी निकल पड़े। (उसकी) बारह योजन की परिषद् ( = मंडली) हुई। उसे ले, बोधिसत्त्व हिमवन्त में प्रविष्ट हुए।

देवेन्द्र शक का (सिह-) ग्रासन गर्म हो गया। उसने ध्यान लगाकर देखा कि कुदाल-पंडित ने महा ग्रिभिनिष्कमण (गृहत्याग) किया है, ग्रीर (उसके साथ) बहुत जन-समूह है" फिर (सोचा) कि उन्हें निवास स्थान मिलना चाहिए। उसने विश्वकर्मा को बुला कर कहा—'तात! कुदाल-पण्डित ने महाभिनिष्कमण किया है। (उन्हें) निवास स्थान मिलना चाहिए। तू हिमबन्त प्रदेश मे जाकर समतल भूमि पर तीस योजन लम्बा श्रीर पन्द्रह योजन चौड़ा ग्राश्रम बना।" उसने देव! श्रच्छा' कह, जाकर, वैसा (ग्राश्रम) बना दिया। यहाँ यह मक्षिप्त वृत्तान्त है। विस्तार, हिल्यपाल जातक मे ग्रायेगा। यहाँ श्रीर वहाँ एक ही वर्णन है।

विश्वकर्मा ने आश्रम मे पर्णशालाये बनाई, फिर कुशब्द बाले मुगों, पक्षियों तथा अमनुष्यों ( -- भूत प्रेन, आदि ) को दूर कर, उस उस तरफ एक एक पगडण्डी बना, अपने निवास स्थान को चला गया । कुदाल पण्डित भी, उस परिपद को साथ ले, हिमवन्त मे प्रविष्ट हुए, और उन्होंने (वहाँ) शक्र के दिये हुए आश्रम पर जा, विश्वकर्मा के बनाये हुए प्रश्नजित परिष्कारों को ग्रहण किया । फिर पहले अपने आपको प्रव्नजित कर, अपने अनु-यायियों ( -- परिषद् ) को प्रव्रजित करा, श्राश्रम (को) उनमे बाँट दिया । (उस समय) सातराज्य खाली हो गये । तीस योजन (की दूरी का) आश्रम भर गया । कुदाल पण्डित ने शेष किसण (योगाभ्यामों) का भी अभ्यास किया, अह्यबिहारों की मावना की और परिषद् को भी किसण ( -- योगा-

<sup>&#</sup>x27; भिन्न भिन्न शिल्पियों के समुदाय। বিজ্ঞানক (২০৪)

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> मैत्री, करुणा, मुदिता तथा उपेक्षा-भावना।

भ्यास के साधन) बतलाये। सभी (लोग) समापत्ति (समाधि) प्राप्त कर, ब्रह्मबिहारों की भावना करते, ब्रह्मलोक परायण हुए। लेकिन जिन्होंने उनकी सेवा सुश्र्या की थी, वे देवलोकगामी हुए।

शास्ता ने, 'भिक्षुग्रो! इस प्रकार इस चिक्त के विकृत हो जाने पर— विकार में ग्रासक्त हो जाने पर, उसका मुक्त करना ग्रासान नहीं होता। लोभ का त्याग दुष्कर होता है, इस प्रकार के पण्डितों को भी (लोभ) श्रज्ञानी बना देता है' (कह) यह धमंदेशना ला, (ग्रायं-) सत्यों को प्रकाशित किया। सत्यों (के प्रकाशन) के ग्रन्त में, कोई स्रोतापन्न हुए, कोई सकृदागामी हुए, कोई श्रनागामी हुए, किन्हीं ने ग्राह्त पद को प्राप्त किया।

शास्ता ने भी मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय का राजा (श्रव का) श्रानन्द था। परिषद् (श्रव की) बुद्ध परिषद्। कुदाल पण्डित तो मैं ही था।

# पहला परिच्छेद

# ८. वरमा वर्ग

#### ७१. वरगा जातक

"यो पुड़बे करणीयानि..." यह (गाया) शास्ता ने जेतवन में बिहार करते समय, कुटुम्बियपुत्र तिस्स स्थविर के सम्बन्ध में कही।

# क. वर्तमान कथा

एक दिन परस्पर मित्र तीम कुलपुत्र गन्ध-पुष्प-वस्त्र ग्रादि ले, 'शास्ता की धर्मदेशना सुनेगे' (करके) बहुत से लोगो सहित, जेतवन में गये। (वहाँ) नागमालक तथा शालमालक ग्रादि (शालाग्रो) में कुछ देर बैठे। जब शाम के समय शास्ता सुरिभ-गन्ध से मुवासित-गन्धकुटी से निकल कर, धर्म-सभा में जा, श्रलकृत बुढामन पर बैठे, तब अनुयायियों सहित धर्म-सभा में जा शास्ता की सुगन्धित पुष्पों से पूजा की, तथा चक्र से ग्रंकित तले ग्रौर पुष्पित पद्म से सुशोभित तलवाने चरणों में प्रणाम कर, एक ग्रोर बैठ, धर्मो-पदेश सुना। उनको ऐसा विचार हुग्ना—'जैसे जैसे हम भगवान् द्वारा उपदिष्ट धर्म को जानते हैं, उससे तो हमें प्रव्रजित होना चाहिए।' फिर उन्होंने तथात के धर्म-सभा से निकलने के समय, पास जाकर, प्रणाम कर प्रव्रज्या की याचना की। शास्ता ने उनको प्रव्रज्या दी।

उन्होने ब्राचार्य्य उपाध्यायों को सन्तुष्ट कर, (उनसे) उपसम्पदा प्राप्त की, श्रीर पाँच वर्ष तक (उनके) पास रह, दोनों मातृका (=शीर्षक)

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> भिक्षु-प्रातिमोक्ष तथा भिक्षुणी-प्रातिमोक्ष ।

कण्ठस्थ की, हलाल-हराम (किप्पय-ग्रकिप्पय) को जाना, तीनों प्रकार की भ्रनुमोदनाग्रों को सीखा। फिर चीवरों को सी, रंग कर, योगाभ्यास (=श्रमणधर्म) करने की इच्छा से ग्राचार्य्य उपाध्यायों से ग्राज्ञा ले, शास्ता के पास जा, प्रणाम कर, एक ग्रोर बैठ यह याचना की—"भन्ते। हम संसार (=भव) के प्रति विरक्त है, जाति-जरा-व्याधि तथा मरण से भयभीत है, हमें संसार से मुक्त होने के लिए कर्मस्थान (=योग के साधन) का उपदेश करे।" शास्ता ने उन्हें ग्रड़तीस कर्मस्थानों में से, उनके ग्रनुकूल कर्मस्थान चुन कर बतला दिये।

उन्होंने शास्ता के पास से कर्मस्थान ले, उनकी बन्दना तथा प्रदक्षिणा कर, परिवेण में जा, ग्राचार्य्य उपाध्याय से भेट की; फिर पात्र चीवर ले, योगा-भ्यास करने निकल पड़े।

उनके बीच में कुटुम्बियपुत्त तिस्स स्थिवर नाम का एक भिक्षु आलसी, निरुद्धोगी तथा जिह्नालोलुप था। वह सोचने लगा—"न तो में जंगल में रह सकता हूँ, न मैं योगाभ्यास कर सकता हूँ, न भिक्षा माँग कर निर्वाह कर सकता हूँ, सो में जाकर क्या करूँगा? में यही एक जाऊँ।" तब वह भिक्षु हिम्मत-हार, (कुछ दूर तक) अन्य भिक्षुओं के साथ जाकर, रुक रहा। अन्य भिक्षु, कोसल जनपद में विचरते हुए, एक सीमान्त ग्राम में पहुँचे; और उसके समीप के एक जगल में वर्षा-वास करने लगे। तीन महीने के भीतर प्रयत्न करके उन्होंने विदर्शना ज्ञान तथा पृथ्वी को उन्नादित करते हुए फर्इत् पद को प्राप्त किया। वर्षावास के बाद, पवारणा कर, (अपने) प्राप्त गुण को शास्ता से कहने की इच्छा से वह वहाँ से निकल, कमशः जेतवन पहुँचे, भीर पात्र-चीवर रख, माचार्य्य उपाध्यायों से भेट की; फिर तथानात के दर्शन के लिए, शास्ता के पास जा, प्रणाम कर एक श्रोर बैठे। शास्ता ने उनके साथ मधुर बातचीत की। बातचीत के अनन्तर, उन्होंने अपने प्राप्त गुण को तथागत से निवेदन किया। शास्ता ने उन मिक्षुओं की प्रशंसा की।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> माङ्गलिक, ग्रमाङ्गलिक तथा भिक्षा ग्रहण करने के ग्रनन्तर उपदेश। <sup>२</sup>सब कर्मस्थान चालीस है। ग्रंतिम वो छोटे होने से गिनती नहीं की।

शास्ता को उन भिक्षुमों की प्रशंसा करते देख, कुटुम्बियपुत्त तिस्स स्थितिर की भी योगाभ्यास करने की इच्छा हुई । उन भिक्षुमों ने शास्ता से ग्राज्ञा माँगी—"भन्ते! हम उसी जंगल में जाकर रहेगे।" शास्ता ने 'श्रच्छा' कह, श्राज्ञा दी। वे प्रणाम करके परिवेण को चले गये। उस कुटुम्बियपुत्त तिस्स स्थितिर ने, रात होने पर, श्रत्यन्त उत्साहित हो, बड़ी तेंची से योगाभ्यास करना शुरू किया । ग्राधी रात बीतने पर, तस्ते के सहारे खड़े ही खड़े, ऊँघते उलट कर, गिर पड़ा; ग्रीर उसने (ग्रपने) जाँघ की हड्डी तुडा ली। बड़ी पीड़ा होने लगी। उसकी सेवा-सुश्रूषा में लग जाने से उन भिक्षुग्रो का जाना न हो सका।

उनके सेवा में श्राने के समय शास्ता ने पूछा— "भिक्षुमो! क्या तुमने कल जाने की श्राज्ञा नहीं ली थी?"

"भन्ते ! हाँ ! लेकिन हमारे साथी कुटुम्बियपुत्त तिस्स स्थिति ने, असमय पर, बड़ी तेजी के साथ योगाभ्याम करना शुरू किया, भौर ऊँघते हुए उलट कर गिर पडा, जिसमे उसने जाँघ की हड्डी तुड़ा ली, उसके कारण हमारा जाना न हो सका।"

शास्ता ने 'भिक्षुग्रो ! न केवल ग्रभी इसने ग्रपनी उत्साह-हीनता के कारण, ग्रसमय पर बडी तेजी के साथ योगाभ्यास ( =वीर्य्य) करते हुए, तुम्हारे जाने में बाधा डाली हैं, पहले भी इसने तुम्हारे जाने में बाधा डाली हैं, पहले भी इसने तुम्हारे जाने में बाधा डाली थीं कह, उनके प्रार्थना करने पर पूर्व जन्म की कथा कही—

### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय मे गाग्धार देशस्थ तक्षशिला में, बोधिसत्त्व लोकप्रसिद्ध झाचार्य हो कर, पाँच सौ माणवकों (—शिष्यो) को विद्या (—शिल्प) सिखाते थे। एक दिन वे माणवक लकड़ी लाने के लिए जगल मे जाकर, लकड़ियाँ चुगने लगे। उनके बीच मे एक आलसी माणवक था। उसने एक बड़े भारी वरुण-वृक्ष को देख, सोचा—'यह सूखा वृक्ष है, ग्रभी थोड़ा सोकर, पीछे वृक्ष पर चढ़, लकड़ियाँ तोड़कर चलूँगा।' वह ग्रपनी चादर बिछा, लेट-कर गाढ़ी निद्रा में सो गया। बाकी माणवक लकड़ियों का बोभा बाँध, लेकर जाते समय, उसकी पीठ मे पैर से ठोकर लगा, उसे जगा कर चले गये।

श्रालसी माणवक श्राँखें मलते मलते उठा; श्रौर बिना नीद उतरे ही, वृक्ष पर चढ़, शाखा को श्रपनी श्रोर खीच कर तोड़ने लगा। उस समय टूटी शाखा के भटके से नोक उछल कर उसकी श्राँख में लगी। उसने एक हाथ से श्राँख को दवाया; श्रौर दूसरे हाथ से गीली लकड़ियाँ तोड़ी। वृक्ष में उतर, लकड़ियों की गाँठ बाँध, जल्दी में जाकर (उसने उन्हें) श्रौरों की गिराई लकड़ियों के ऊपर डाल दिया। उस दिन दीहात के एक ग्राम के किसी कुल से श्राचार्य्य को श्रगले दिन पाठ (= ब्राह्मण वाचनकं) करने का निमन्त्रण श्राया था। श्राचार्य्य ने विद्यार्थियों को कहा—'तात कि कल एक गाँव में जाना है। नुम खाली पेट न जा सकोगे। (इस लिए) प्रात काल ही यवागु पकवा कर वहाँ जाना; तथा श्रपना श्रौर हमारा हिस्सा, सब लेकर चले श्राना।

उन्होंने प्रात काल ही यवागु पकाने के लिए, दासी को उठा कर कहा— 'हमारे लिए जल्दी से यवागु बना।' उसने लकडी लेने समय, ऊपर रक्खी हुई वरुण की गीली लकडी ले ली। बार बार फूँक मार कर भी भ्राग न जल सकी। जिस के कारण, दिन चढ श्राया। विद्यार्थी, 'बहुत दिन चढ़ श्राया, श्रव जाना नहीं हो सकेगा' (सोच) श्राचार्य्य के पास गये। श्राचार्य्य ने पूछा—''तात! क्या नहीं गये?''

"हाँ भ्राचार्यः। नही गये।"

"क्या कारण?"

"श्रमुक नाम का श्रालसी विद्यार्थी हमारे साथ लकड़ी लेने के लिए जंगन गया था। वह वरुण-वृक्ष के नीचे सो गया। पीछे जल्दी से वृक्ष पर चढ, श्रांख फुड़वा ली, श्रीर वरुण की गीली लकड़ियाँ लाकर, हमारी लाई हुई लकड़ियों के ऊपर डाल दी। यवागु पकाने वाली, उन्हें सूखी लकड़ियाँ समक्ष, (जलाने लगी, किन्तु) सूर्य्योदय तक श्राग न जला सकी। इस कारण से हमारे गमन में बाधा हुई।"

प्रक्रमार्थ्य ने, माणवक की करतूत सुन, 'ग्रन्धे-मूर्ग्वों के काम से इसी प्रकार हानि होती है' (कह) यह गाथा कही---

यो पुब्बे करणीयानि पच्छा सो कातुमिच्छति, वरणकट्ठभञ्जोव स पच्छा मनुतप्पति।। [ जो पहले करने योग्य है, उसे जो पीछे करना चाहता है; वह वहण की लकड़ी तोड़ने वाले की तरह, पीछे पश्चात्ताप को प्राप्त होता है। ]

स पच्छा मनुतप्पति, जो कोई ब्रादमी 'यह पहले करना चाहिए, यह पीछे,' इसका बिना विचार किये पुब्ले करणीयानि, पहले करने योग्य कार्यों को पच्छा (=पीछे) करना है, वह वरणकट्ठभञ्जो, हमारे माणवक की तरह, मूर्ल ब्रादमी, पीछे पश्चात्ताप करता है, शोक करता है, रोता है।

इस प्रकार बोधिसत्त्व अपने शिष्य को यह बात कह, दान आदि पुण्य-कर्म कर, जीवन की समाप्ति पर, (अपने) कर्मानुसार परलोक गया।

शास्ता ने 'भिक्षुग्रो । न केवल ग्रभी यह तुम्हारा वाधक हुन्ना है, पहले भी हुन्ना था' (कह) यह धर्मदेशना ला, मेल मिला, जातक का साराश निकाल दिया। (उस समय का) ग्रांख खुभा लेने वाला विद्यार्थी, (ग्रव का) जाँघ तोड़ लेने वाला भिक्षु था, शेष माणवक (ग्रव की) बुद्ध परिषद्, ग्रीर ग्राचार्य्य ब्राह्मण तो मैं ही था।

### ७२. सीलवनागराज जातक

"प्रकतञ्ज्ञुस्स पोसस्स..." यह (गाथा) शास्ता ने वेळुवन में विहार करते समय देवदत्त के सम्बन्ध में कही।

# क. वर्तमान कथा

धर्म सभा मे बैठे भिक्षु कह रहे थे— "ब्रावुसो! देवदत्त अकृतज्ञ है, तथागत के गुणों को नहीं जानता।" शास्ता ने ब्राकर, 'भिक्षुब्रो! ब्रब

बैठे क्या बातचीत कर रहे हो !' पूछ, 'यह बात थी' कहने पर, 'भिक्षुग्रो ! न केवल ग्रभी देवदत्त श्रकृतज्ञ है, पहले भी श्रकृतज्ञ ही रहा है । उसने कभी मेरे गुणों को नही जाना' कह उनके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे बाराणसी में (राजा) बहादल के राज्य करते समय बोधिसत्त्व हिमालय प्रदेश में; हाथी की योनि मे पैदा हुग्रा था। वह माता की कोख से निकलते समय चाँदी की राशि सा सर्वश्वेत था, ग्राँखे, मणि की गोलियों के सदश प्रकाश फैलाने वाली तथा पाँच प्रसन्नताम्रो से युक्त; मख, रक्त-वर्ण कम्बल के समान; सुँड, लाल सोने की बुँदो जडी चाँदी की माला के सदश; चारों पैर लाख से रगे हुए जैसे थे; इस प्रकार उसका शरीर दस पारमिताग्रों से ग्रलंकृत तथा ग्रति सुन्दर था। सो, उसके सयाने होने पर, सारे हिमालय के हाथी, इकट्ठे होकर, उसकी सेवा मे रहने लगे। इस प्रकार हिमालय प्रदेश में ग्रस्ती-हजार हाथियो के साथ रहते हुए, पीछे, जमात के साथ रहने मे दोप देख, श्रौर जमात से पृथक, श्रकेले रहने मे शारीरिक-शान्ति (=विवेक) का लाभ देख, जगल मे अकेल ही रहना शरू किया। शीलवान, सदाचारी होने के कारण, उसका नाम सीलव नागराज पड़ गया। (उस समय) बाराणसी-वासी एक बनचर, हिमालय प्रदेश में प्रवेश कर, अपनी आजीविका के लिए चीजे (=भाण्ड) खोज रहा था। दिशा भुम हो जाने से वह रास्ता भूल कर, मरने के भय से भयभीत हो बॉहों में सिर दे रोता-कॉदता फिरता था।

बोधिसत्त्व उसका रोना पीटना सुन, 'इस श्रादमी को दु:ख से छुड़ाना चाहिए'—इस करुणा के भाव से प्रेरित हो, उसके पास गया। वह उसे देखते ही, डर के मारे भाग चला। बोधिसत्त्व उसे भागते देख, वही ठहर गया। वह श्रादमी बोधिसत्त्व को रुका देख, खड़ा हो गया। बोधिसत्त्व फिर (श्रामे) गया। वह (श्रादमी) फिर भागा। उसके ठहरने पर, खडा होकर सोचने लगा—''यह हाथी, मेरे भागने पर खड़ा हो जाता है, खड़े होने पर श्राता है, यह मुक्ते हानि नहीं पहुँचाना चाहता। यह मुक्ते, इस दु:ख से ही खड़ाना चाहता होगा।"(यह सोच)वह हिम्मत करके, खड़ा हो गया। बोधिसस्य ने उसके पास जाकर पूछा—'भो ! पुरुष ! तू किस लिए रोता फिर रहा है?"

"स्वामी! दिशा-भ्रम हो जाने से, मार्ग भूल, मरने के भय से।"

बोधिसत्त्व उसे अपने निवास-स्थान पर ले जा, कुछ दिन तक फल-मूल से सेवा कर 'भो पुरुष ! डर मत। मैं तुभे बस्ती ( == मनुष्य-पथ) में ले जाऊँगा' (कह) उसे अपनी पीठ पर बिठा, बस्ती की ओर ले बला। वह मित्र-द्रोही आदमी 'यदि कोई पूछने वाला होगा तो बताना होगा' (सोच) बोधिसत्त्व की पीठ पर बैठा ही बैठा, वृक्षो की, पवंतों की निशानी करता जाता था। बोधिसत्त्व ने उसे जंगल से निकाल, बाराणसी को जाने वाले महामार्ग पर छोड़ कर कहा "भो ! पुरुष इस रास्ते से चला जा। लेकिन मेरा निवास-स्थान, चाहे कोई पूछे, चाहे न पूछे, किसी को न कहना"। (यह कह) उसे विदा कर, वह अपने निवासस्थान पर चला आया।

वह ग्रादमी वाराणसी पहुँचा। घूमते हुए, हाथी-दाँत-वाजार में शिल्पियों को हाथी-दाँत की चीजे बनाते देख कर उसने पूछा—'भो पदि जीवित हाथी का दाँत मिले, तो क्या उसे भी खरीदोगे?''

"भो ! क्या कहते हो ? जीवित हाथी का दाँन, मृत हाथी के दौत से ग्रधिक मृत्यवान् होता है।"

"तो में जीवित हाथी का दाँत लाऊँगा" (कह) रास्ते के लिए भ्राव-ध्यक (खाने का) सामान तथा तेज श्रारी लेकर, बोधिसस्य के निवास स्थान को गया। बोधिसस्य ने उसे देखकर पृद्धा—"किस लिए भ्राया है?"

"स्वामी । मैं निर्धन हूँ, दरिद्र हूँ। जीने का उपाय नहीं। भ्राप के पास इसलिए भ्राया हूँ, कि यदि भ्राप दें, तो भ्राप से दन्त-लण्ड माँग कर ले जाऊँ, भ्रीर उन्हें बेचकर, उस धन से निर्वाह करूँ।"

"ग्रच्छा! भो! मैं तुभे दन्त-खण्ड दूँगा, यदि (तेरे पास) दाँत काटने के लिए ग्रारी हो।"

"स्वामी! मैं श्रारी लेकर श्राया हुँ"

"तो दाँतो को ग्रारी से काट कर ले जा।" बोधिसत्त्व पाँव को सुकेड़ कर, गी की तरह बैठ गये। उसने, उस के दोनों ग्रगले दाँत काट लिए। बोधिसत्त्व ने उन दाँतों को सोण्ड में ले, 'भी! पुरुष! मैं यह दाँन इसलिए नही दे रहा हूँ कि यह दांत मुक्ते भिन्निय हैं, अच्छे नही लगते; बल्कि, मुक्ते इनसे हजार दर्जे, लाख दर्जे प्रिय-तर हैं, सब धर्मों का बोध कराने वाले बुद्धत्व ज्ञान रूपी दांत। सो मेरा यह दांतों का दान, बुद्धज्ञान के बोध का कारण हो।" इस प्रकार (उसने) बुद्ध-ज्ञान का ध्यान घर, वह दांतों की जोड़ी दे दी।

वह उन्हें ले गया। उन्हें बेचकर, उस घन के खतम होने पर, फिर बोधिसस्य के पास धाकर बोला—'स्वामी! तुम्हारे उन दांतों को बेच कर में केवल अपना कर्जा उतार सका। शेष दांत भी दे दे।' बोधिसस्य ने 'श्रच्छा' कह स्वीकार कर, पहली ही तरह से कटवा कर, शेष दांत भी दे दिये। उसने उन्हें भी बेंच कर फिर शाकर कहा—'स्वामी! गुजारा नही चलता। मुभे मूल दाढें दे दे।'' बोधिसस्य 'श्रच्छा' कह, पूर्व प्रकार से ही बैठ गये। वह पापी पुष्प, महासस्य की चांदी की माला सदृश सूण्ड को मरदन करते हुए, कैलाश कूट सदृश सिर (=कुम्भ) पर चढ कर, दोनों दांतों की पिक्तयों को एड़ी से प्रहार देते हुए, माँस को हटा कर, सिर पर चढ़, तेज ग्रारी से मूल दाढें काट कर ले गया।

उस पापी पुरुप के, बोधिसत्त्व की दृष्टि से ग्रोभल होते ही होते, दो लाख चालीस हजार योजन घनी पृथ्वी जो सुमेरु, युगन्धर सदृश (पर्वतों) का महाभार, तथा मल-मूत्र ग्रादि घृणित दुर्गन्धियाँ उठा सकती है उसने भी, उस (की) दुर्गुणराशि को उठाने मे ग्रसमर्थता प्रकट को; ग्रौर फटकर (उसे) विवर दे दिया। उसी समय ग्रवीची महानरक मे ज्वाला ने निकलकर, उस ग्रादमी को, घर के कम्बल में लपेटने की तरह, घेर कर (ग्रपने मे) ले लिया। इस प्रकार उस पापी पुरुष के पृथ्वी मे प्रविष्ट होने के समय, उस जगल के ग्रधिकारी वृक्ष देवता ने, उस बन को उन्नादित करते हुए 'ग्रकृतज्ञ, मित्र द्रोही ग्रादमी को चक्रवर्ती राज्य देकर भी सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता'—इस धर्म का उपदेश करके, यह गाथा कही—

श्रकतञ्जुस्स पोसस्स निच्चं विवरवस्सिनो, ≉ सम्बं चे पठिंव वच्जा नेव नं श्रीभराचये ॥

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> 'कुलसन्तकेन' तथा 'कुसलन्तकेन' दोनों पाठ सन्तोषजनक नहीं।

[ प्रकृतज्ञ, सदा दोष ढूँढ़ने वाले घादमी को सारी पृथ्वी देकर भी सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता।

श्रकतञ्जुस्स, जो श्रपने पर किये उपकार को न जाने; पोसस्स, मनुष्य को; विवर दिस्सिनो, जो छिद्ध — साली जगह ही देखता रहे; छिद्धान्वेषी को । सन्धं चे पठिंव देखता, वैसे श्रादमी को यदि सारा चक्रवर्ती राज्य श्रथवा महापृथ्वी को पलट कर, इस पृथ्वी का सार भी दे दिया जाये; नेव नं श्रीभ-राषये, ऐसा करने पर भी, इस प्रकार के शकृतज्ञ मनुष्य को कोई सन्तुष्ट वा प्रसन्न नहीं कर सकता।

इस प्रकार उस देवता ने उस वन को उन्नादित करते हुए धर्मोपदेश दिया। बोधिसत्त्व, जिननी भ्रायु थी. उतने काल तक जीवित रह कर, कर्मानुसार परलोक गया।

शास्ता ने 'भिक्षुष्ठो । न केवल श्रभी देवदत्त श्रक्ततज्ञ है, पहले भी श्रक्ततज्ञ रहा है' कह, इस धर्मदेशना को ला, जातक का साराश निकाल दिया। उस समय का मित्रद्रोही श्रादमी (श्रव का) देवदत्त हुआ। वृक्ष देवता (श्रव के) सारिप्त । सीलवनागराजा तो मैं ही था।

### ७३. सञ्चंकिर जातक

"सच्चं किरेवमाहंसु..." यह (गाथा) झास्ता ने वेळुवन मे विहार करने के समय, बघ करने के प्रयत्न के बारे मे कही।

## क. वर्तमान कथा

धर्म-सभा मे बैठे भिक्षु (-सघ) 'भ्रावुगो! देवदत्त, शास्ता के गुणो को नही जानता, (श्रीर उनके) बध करने का ही प्रयत्न करता है' (कह) देवदत्त

के भवगुण कह रहे थे। शास्ता ने भाकर, 'भिक्षुओ! इस समय बैठे क्या बात-चीत कर रहे थे' पूछ, 'यह बातचीत' कहने पर, 'भिक्षुओ! न केवल भ्रभी देववल, मेरे बघ का प्रयत्न करता है, (उसने) पहले भी किया था' कह पूर्व-जन्म की कथा कही---

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणमी मे, (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, उसका दुष्टकुमार नाम का (एक) पुत्र था—परुष, कठोर, तथा ताड़ित-विपैले सर्प सदृश। वह बिना गाली दिये, बिना मारे किसी से बात ही न करता था। वह डरका कारण था और अन्दर बाहर के आदिमियों को वैसे ही अच्छा न लगता था, जैसे औंख में पड़ा हुआ रज-कण, अथवा खाने के लिए याया पिशाच। एक दिन जल-कीडा करने की इच्छा से, वह अनेक अनु-यायियों के साथ नदी के तट पर गया। उम समय जोर के बादल आये। चारो और अन्धकार छा गया। उसने नौकरो-चाकरों को कहा—'भणे! आयो। मुक्ते नदी के बीच में ले जाकर नहला लाओ।' वे उसे वहाँ ले जाकर, 'राजा हमारा क्या कर लेगा? हम इसे यही मार डालें सलाह कर, 'चल रे मनहूस कही के' (करके) उसे पानी में डुबो, (अपने) ऊपर किनारे पर आ खडे हुए। (लोगों के) 'कुमार कहाँ हैं?' पूछने पर, उत्तर दिया—"हम कुमार को नही देखते; बादल आया देख, पानी में डुबकी लगा (निकल कर) आगे चला आया होगा।"

ग्रमात्य-जन राजा के पास गये। राजा ने पूछा—"मेरा पुत्र कहाँ है?"

"देव हमे मालूम नहीं, 'बादल भ्राया देख, भ्रागे भ्रागे चला भ्राया होगा' (सोच) हम चले भ्राये।" राजा ने द्वार खुलवा, नदी के किनारे जा, 'खोज करो' कह, जहाँ तहाँ खोज करवाई। किसी ने कुमार को न देख पाया। उसक्ताली बदली भ्रौर वर्षा में, नदी में बहता एक लक्कड देख, वह उसपर बैठ, मरने से भयभीत हो रोता जा रहा था।

उस समय एक बाराणसी-निवासी सेठ, नदी के किनारे चालीस करोड़ धन गाड़ कर उस घन के लोम से, (वही) उस धन के ऊपर, सर्प होकर उत्पन्न हुमा था। एक भौर (सेठ) उसी प्रदेश में तीस करोड़ धन गाड़ कर, धन-तृष्णा के कारण, वही चूहा होकर उत्पन्न हुमा था। उनके निवास-स्थान में भी पानी भ्रा घुमा था; भौर वे, जिस रस्ते से पानी भ्राया था, उसी रस्ते से निकल, (पानी की) धार को काट कर जिस लक्कड़ पर वह राज-कुमार बैठा था, उसी लक्कड़ पर पहुँच गये, भौर उस लक्कड़ के एक सिरे पर एक, दूसरे सिरे पर दूसरा बैठ रहा। उसी नदी के किनारे एक सेमल वृक्ष था, जिसपर एक तोते का बच्चा रहता था। वह वृक्ष भी, पानी द्वारा जड उखड़ जाने से उसी नदी में गिर पड़ा। पानी के बरसते रहने के कारण, वह तोने का बच्चा भी न उड़ सकने से, उस लक्कड़ के ही एक भ्रोर जाकर लग रहा। इस प्रकार, वह चारों जने इकट्ठे बहते जा रहे थे।

वोधिसत्त्व भी उस समय काशी राष्ट्र के (एक), उदीच्य' ब्राह्मण-कुल में पैदा हो, बडे होने पर ऋषि प्रव्रज्या के अनुसार प्रव्रजित हुए थे, ग्रीर नदी के मोड पर पर्णशाला बनाकर रहने थे। उसने आधी रात को टहलते समय, उस राजकुमार का जोर का रोने का शब्द सुना भीर सोचा—'मेरे सदृश मैत्री ग्रीर दया से युक्त तपस्वी के देखते देखते देखते देखते देखते देखते देखते विकास मरना उचित नही। में पानी में कूद कर, इसे जीवन-दान दूँगा।' उसने 'डर मत। डर मत।' का भाश्वासन दिया; भीर पानी के स्रोत को काटते हुए जा कर, उस लक्कड को एक सिरे से पकड, खेंचते हुए, हाथी सदृश बल से, एक ही भटके में किनारे पर पहुँचा दिया। फिर कुमार को उठाकर, किनारे पर बिठाया। पिछे मर्पादि को भी देख, उठाकर ग्राप्थम में ले जा, उनके लिए ग्राग जला दी। उमने 'यह सर्पग्रादि दुवंल हैं' (करके) पहले उनके शरीर को सुखाया, पीछे राजकुमार के शरीर को सुखा, उसे भी ग्रारोग्य प्रदान किया। (फिर) ग्राहार देते समय भी, पहले सर्प ग्रादि को ही देकर, पीछे उसके लिए फल-मूल लाकर दिये।

'यह कूट तपस्वी, मेरे राजकुमार होने का ख्याल न कर, इन पशुम्रो का सम्मान करता है' (सोच) राजकुमार, बोधिमत्त्व का बैरी बन गया। उसके

<sup>&</sup>lt;sup>¹</sup> उदि<del>च्य</del> ≔उत्तर के

कुछ दिन बाद, जब उन सब के शरीर में ताकत थ्रा गई, ध्रौर नदी की बाढ़ उत्तर गई, तो सर्प ने तपस्वी को प्रणाम करके कहा—''भन्ते ! श्रापने मुक्त पर बड़ा उपकार किया है। मैं दिर नहीं हूँ। अमुक स्थान पर मेरा चालीस करोड़ (का) सोना गड़ा हुग्रा है। यदि आपको धन की ग्रावश्यकता हो तो, मैं वह सब धन आपको दे सकता हूँ। उस स्थान पर आकर 'दीर्घ' कह कर पुकारना।'' (कह) चला गया। चुहा भी, उसी प्रकार तपस्वी को निमन्त्रित कर 'अमुक स्थान पर खड़े हो कर 'उन्दुर' कह कर पुकारनां कह चला गया। लेकिन तोने ने तपस्वी को प्रणाम कर कहा—"भन्ते! मेरे पास धन नहीं है। लेकिन यदि ग्राप को रक्त वर्ण शाली (=धान) की आवश्यकता हो, तो मैं अमुक जगह रहता हूँ, वहाँ आकर 'मुवा' कहकर पुकारना। मैं अगने रिश्तेदारों को कह कर, अनेक गाड़ी रक्त-वर्ण शाली मँगा कर दे सकता हूँ।'' यह कह कर, वह भी चला गया। लेकिन वह जो मित्र द्रोही बाकी रहा, उसने यथोचित कुछ भी न कह कर 'इसे अपने पास आने पर मरवाऊँगा' (सोच) कहा—"भन्ते! मेरे राजा होने पर, आप आना, मैं धार का चारो प्रत्ययों से सत्कार करूँगा।'' यह कह, (वह भी) चला गया।

वह जाकर, कुछ ही समय वाद, राजा हुमा। 'म्रच्छा! परीक्षा कहें" (मोच) बोधिसत्त्व ने, पहले, साँप के पास जाकर, नजदीक खड़े हो पुकारा— 'दीर्घ!' उसने एक म्रावाज पर ही निकल, बोधिसत्त्व को प्रणाम कर कहा— "भन्ते! इस जगह पर चालीस करोड़ (का) मोना है, वह सारा का सारा, निकाल कर ले ले।"

"ग्रच्छा ! ऐसे ही रहे । आवश्यकता पड़ने पर देखूँगा" (कह) उसे रोक, चूहे के पास जाकर आवाज दी। चूहे ने भी वैसे ही किया। वोधिसत्त्व ने, उसे भी रोक, तोते के पास जाकर 'सुवा !' करके आवाज दी। उसने एक ही आवाज में वृक्ष पर से उतर बोधिसत्त्व को प्रणाम करके पूछा—"भन्ते ! क्या मैं अपने रिस्तेदारों को कह कर, हिमवन्त प्रदेश से आपके लिए, स्वयं उत्पन्न हुई शाली मेंगवाऊँ?"

बोधिसत्त्व ने 'ग्रावश्यकना होने पर देखूँगा' (कह) उसे भी रोका। फिर 'ग्रब राजा की परीक्षा करूँगा' (सोच) जाकर, राजोद्यान में रह ग्रगले दिन वस्त्र ग्रादि ठीक-ठाक करके, भिक्षा माँगते हुए, नगर में प्रवेश किया।

उस समय, वह मित्र-द्रोही राजा, प्रलंकृत हाथी के कन्धे पर बैठ, धनेक धनुयायियों के साथ नगर की सैर कर रहा था। उसने दूर से ही बोधिसस्व को ग्राते देख, 'यह कूट (≔बनावटी) तपस्वी, मेरे पास, (मुफ़्त में) खाते हुए, रहने के लिए ग्रा रहा है। इसने पहले कि यह परिषद् में, मुफ पर किये ग्रपने उपकार को प्रगट करे, मुफे इसका सिर कटवा देना चाहिए' (सोच) ग्रपने ग्रादिमयों की ग्रोर देखा। 'दिव! क्या करें?''

वह बोला—"मालूम होता है, यह कूट तपस्वी मुफ से कुछ माँगने के लिए ग्रा रहा है। इस कूट तपस्वी को मेरे सामने मत ग्राने दो, ग्रौर पकड़ कर, पीछे से बाँहे बाँघ कर, चौरस्तो चौरस्तों पर प्रहार देते हुए, नगर से निकालो; तथा मारने के स्थान पर ले जा, इसका सिर काट, शरीर को शूल पर चढ़ा दो।" उन्होंने 'ग्रच्छा' कह स्वीकार किया, ग्रौर जाकर, निरपराध महात्मा को बाँघ, चौरस्ते चौरस्ते पर मारते हुए, बध-स्थान की ग्रोर ले जाना शुरू किया। बोधिसस्व, जब जब मार पड़ती 'माँ, बाप' कुछ न चिल्ला कर, निविकार रह यह गाथा कहने—

#### सच्चं किरेवमाहंसु नरा एकच्चिया इध, कट्ठं विप्लावितं सेय्यो नत्वेवकच्चियो नरो॥

[ कुछ (बुढिमान्) ग्रादिमयो ने सत्य ही कहा कि किन्ही किन्ही श्रादिमयो को पानी से निकालने की ग्रपेक्षा, लकड़ी का निकालना श्रच्छा है। ]

सच्चं किरेवमाहंसु, यथार्थं ही ऐसा कहते हैं। नरा एकिच्चिया इध, कुछ बुद्धिमान् ग्रादमी। कट्ठं विप्लाधितं सेय्यो, नदी में बहनी जाती सूची लकडी, उबारनी = निकाल कर स्थल पर ला रखनी, श्रेय हैं, सुन्दर तर है; ऐसे कहने वाले वह ग्रादमी सत्य ही कहने हैं। किस कारण से ? वह यवागु भात ग्रादि पकाने के लिए, शीत से पीडिन ग्रादिमियों के तापने के लिए तथा ग्रीरों की भी ग्रावश्यकताग्रों की पृति के लिए होती है।

नत्वेय एक ज्यियो नरों, लेकिन किसी किसी सित्र-द्रोही, श्रकृतज्ञ, पापी आदमी को, बाढ़ में बहे जाते हुए, हाथ से पकड कर उबारना श्रच्छा नहीं; जैसे मैंने इस पापी श्रादमी को उबार कर, अपने ऊपर यह दूख ले लिया। इस प्रकार जब जब मार पड़ती तब तब यह गाथा कहता। यह मृन उनमें जो पण्डित श्रादमी थे, उन्होंने पूछा—"भों प्रक्रजित ! क्या तूने हमारे राजा का कोई उपकार किया है?"

बोधिसत्त्व ने वह हाल सुना कर कहा—'सो ! इसे बाढ़ से निकाल कर, मेंने स्वयं ही अपने लिए दु:ख लिया। मेंने पुराने बुद्धिमान् आदिमियों के कथनानुकूल अमचरण नहीं किया' याद कर यह (गाथा) कहता हूँ। उसे मुन क्षत्रिय बाह्मण आदि नगर निवासियों ने सोचा—"यह मित्र-द्रोही राजा, इस प्रकार के गुणवान्, अपने को प्राणदान देने वाले व्यक्ति का, उपकार मात्र भी नहीं जानता; इसके कारण हमारी क्या उन्नति होगी ?' (यह सोच) 'उसे धरो' कह, कोष मे चारों और से उठ खड़े हुए और उन्होंने तीर, शक्ति, पत्थर, मृद्गर आदि के प्रहार से, हाथी के कन्धे पर बैठे उसे, मार पकड़, पैरों से घसीट, खाई के ऊपर डाल दिया। (फिर) बोबिसत्त्व का अभिषेक कर, उसे राजा बना लिया।

उसने धर्मानुसार राज्य करते हुए, फिर एक दिन सर्प आदि की परीक्षा करने के विचार से, बहुत से अनुयायियों के साथ, सर्प के निवास स्थान पर जा कर भावाज दी--''दीर्घ ! " सर्प ने भ्राकर, प्रणाम कर कहा--''स्वामी यह तुम्हारा धन है, लो।" राजा ने चालीस करोड़ (का) सोना ग्रमात्यों को सौंप कर, चुहे के पास जा 'उन्दर!' कह ब्रावाज दी। उसने भी ब्राकर, प्रणाम कर, तीस करोड धन लाकर दिया। राजा ने वह भी भ्रमात्यों को सौप, तोते के निवास स्थान पर जा, 'सुवा' कह ग्रावाज दी। उसने भी माकर, चरणों से प्रणाम कर पृछा--"स्वामी! क्या शाली मेंगवाऊँ?" राजा 'शाली की श्रावश्यकता होने पर, मँगवाना, श्राग्रो चले' कह, सत्तर करोड़ (के) सोने के साथ, उन तीनो जनों को लिवा कर, नगर मे पहुँचा; श्रौर श्रेष्ठ प्रासाद के महातल पर चढ़, धन को सुरक्षित रखवा, सर्प के रहने के लिए एक सोने की नाली, चुहे के लिए स्फटिक की गुफा और तोते के लिए मोने का पिजरा बनवाया। वह सर्पं ग्रीर तोने के भोजन के लिए प्रतिदिन, सोने की थाली में, मीठे खील, और चुहे के लिए मुगन्धित धान्य के तण्डुल दिल-वाता तथा दान ग्रादि पुण्य करता था। इस प्रकार वह चारो जने, ग्राय रहते, मिल जुलकर प्रसन्नता पूर्वक रहे; ग्रायु के ग्रन्त में यथा कर्म (परलोक) गये। शास्ता ने 'भिक्षुभो! न केवल भ्रभी वेववस मेरे वध करने के लिए प्रयत्न करता है, (उसने) पहले भी किया है' कह, यह धमंदेशना ला, मेल मिला, जातक का साराश निकाला। उस समय का दुष्ट राजा (भ्रव का) देवदस्त था। सपं (भ्रव का) सारिपुत्र था। चूहा (भ्रव का) मौद्गल्यायन था। तोता (भ्रव का) श्रानन्व था। राज्य-प्राप्त धर्म-राजा तो में ही था।

#### ७४. रुक्खधम्म जातक

"साधु सम्बहुला आति..." शास्ता जेनवन में विहार करते थे; उस समय आित वालो (शाक्य और कोलियो) का पानी के लिए भगडा हो गया। भगवान् उनका महाविनाश समीप आया जान, श्राकाश-मार्ग से जाकर, रोहिणी नदी के ऊपर पालथी मार कर बैठे श्रीर (शरीर से) नीली रश्मियौ फैलाते आित वालों को चिकत कर, श्राकाश से उत्तर श्राये। फिर नदी के किनारे बैठ कर उन्होंने उस भगडे के वारे मे उक्त गाथा कही। यह, यहाँ पर सक्षेप है, विस्तार कुणाल जातक में सुग्रयेगा।

# क. वर्तमान कथा

उस समय शास्ता ने (श्रपने) बातियों को सम्बोधित कर, "महाराजाभी!
तुम परस्पर नातेदार हो। नानेदारों को ग्रापस में मिल कर, प्रसन्नता-पूर्वक
रहना चाहिए। बातियों की परस्पर एकता रहने में, बबुओं को मौका नहीं
मिलता। मनुष्यों की बात रहने दो, अचेतन वृक्षों को भी परस्पर एकता से
रहने की जरूरत है। पूर्व समय में हिमवन्न प्रदेश में शालवन पर महा-वायु

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> जातक ५३६

(=ग्रांधी) ने ग्राक्रमण किया। लेकिन उस शालवन के वृक्ष-गाछ-गुम्फ लता श्रादि के एक दूसरे से सम्बद्ध रहने के कारण, वह एक वृक्ष को भी न गिरा सका ग्रीर, ऊपर ही ऊपर चला गया। लेकिन उसने मैदान में खड़े (एक) शाखा-टहनी ग्रादि से युक्त महा-वृक्ष को, दूसरे वृक्षों से ग्रसम्बद्ध होने के कारण, समूल उखाड़ कर जमीन पर गिरा दिया। इस वजह से तुम्हे भी मिल जुल कर, प्रसन्नता पूर्वक रहना चाहिए' कह, उनके याचना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, पहले का कुबेर-राजा मर गया। शक्त (=इन्द्र) ने दूसरा कुबेर स्थापित कर दिया। इस (पहले के) कुबेर के स्थानापन्न होने पर, पीछे के कुबेर ने सब दृक्ष-गाछ-गुम्फ लता श्रादि को सदेश भेजा कि वह जहाँ जहाँ श्रच्छा लगे, वहाँ वहाँ श्रपना अपना निवासस्थान ग्रहण कर ले।

उस समय बोधिसत्त्व, हिमवन्त प्रदेश के एक शालवन में वृक्ष-देवता होकर, उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अपने जातियों को कहा—"तुम विमान (=वास-स्थान) ग्रहण करते हुए, मैदान में (श्रकेले) खड़े वृक्षों पर, विमान न ग्रहण करो। इस शालवन में, जहाँ में विमान ग्रहण करों, उसके इदें-गिर्द ही (तुम) विमान ग्रहण करो।" सो, बोधिसत्त्व की बात मानने वाले पिछत (=बुद्धिमान्) देवताओं ने, बोधिसत्त्व के विमान को घेर कर ही, विमान ग्रहण किये। लेकिन मूर्खों ने सोचा—"हमें जगल में विमान ग्रहण करने से क्या लाभ? हम भ्राबादी में. ग्राम-निगम-राजधानियों के द्वारों पर विमानों को ग्रहण करेगे। ग्राम ग्रादि के पास रहने वाले देवताओं को लाभ तथा यश की प्राप्ति होती हैं।" (यह सोच) उन्होंने ग्राबादी में खुले स्थानों में उगे महावृक्षों पर विमान ग्रहण किये।

एक दिन बड़ा आँघी-पानी आया। हवा के बड़ी तेज होने से, जमी हुई जड़ वाले, जंगल के पुराने वृक्ष भी टहनी टूट, समूल गिर पड़े। लेकिन, एक दूसरे के आश्रित खड़े शालवन को इघर उघर से प्रहार देकर भी (आँघी) एक भी वृक्ष न गिरा सकी। जिनके विमान टूट गये, उन देवताओं ने, ग्राध्य- रहित हो, बच्चों को हाथ में ले, हिमवन्त जा कर, शालवन के देवताभीं को अपना हाल कहा। उन्होंने उनका आना, बोधिसत्त्व से कहा। बोधिसत्त्व ने 'पण्डितो की बात न मान, अविश्वस्त स्थान पर जाने वालों का यही हाल होता है' कह, धर्मोपदेश करते हुए, यह गाथा कही—

### साधु सम्बहुला आती ग्रपि रक्सा ग्ररञ्जजा, वातो वहति एकट्ठं ब्रहन्तम्यि वनस्पति ॥

[ब्रातियों का सम्मिलित रहना श्रेयस्कर है, धरण्य में उत्पन्न होने वाले वृक्षो तक का भी। क्योंकि महा-वृक्ष तक को ध्रकेले खड़े होने पर, हवा उड़ा ले जाती है।]

सम्बहुला आती, चार में ऊपर ... एक लाख तक भी आती (=नाते दार) सम्बहुला ही (कहलाते हैं)। इस प्रकार सम्बहुला का प्रथं है, एक दूसरे के आश्रित बसे हुए आतिगण। साथु -शंभायमान =प्रशंसित; मतलब, दूसरों से अनिन्दित। अपि रुक्खा अरङ्आजा, मनुष्यों की बात रहे, जंगल में उत्पन्न हुए वृक्ष भी, एक दूसरे के आश्रय से ही अच्छी तरह खड़े रहते हैं। वृक्षों के लिए भी विश्वस्तता आवश्यक है। बातो बहति एकटं, पूर्वा आदि हवा चलने पर, मैदान में स्थित एकटं, (=अकेले खड़े) बहुत्तिस्य वनस्पति, शाखा-टहनी से युक्त महावृक्ष को भी, उड़ा ले जाती है; उखाड़ कर गिरा देती है।

बोधिसत्व यह बात कह, आयु क्षय होने पर, कर्मानुसार, परलोक गये। शास्ता ने भी, 'महाराजाओ! इस प्रकार ज्ञातियों को मिलकर ही रहना चाहिए। सो, आप, मेल से, प्रसन्नचित्त, खुशी से रहे।'—यह धर्म-देशना ला, जातक का सारांश निकाल दिया।

उस समय के देवता (ग्रव की) बुद्ध परिषद् हुई। लेकिन पण्डित-देवता में ही था।

#### ७५. मच्छ जातक

"ग्रिभित्थनय पञ्जुक..." यह (गाथा) शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, ग्रपनी बरसाई हुई वर्षा के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

एक समय कोसल देश में वर्षा न बरसी। खेतियाँ कुम्हला गईं। जहाँ तहाँ स्थित तालाब, पुष्करणियाँ मूख गईं। जेतवन के फाटक (द्वार-कोट्ट) के पास की जेतवन पुष्करिणी का पानी भी छीज गया। कौए चील ग्रादि (पक्षी) गहरे कीचड में जाकर पडे हुए मछली, कछुग्रों को तीर की नोक जैसी ग्रपनी तीखी चोंच से मार मार कर, ले जाकर, चिल्लाते हुए खाने लगे। मछली कछुग्रों के उस दु.ख को देख, महाकरुणा से बुद्ध का हृदय द्वीभूत हो गया, ग्रीर वह सोचने लगे— "ग्राज मुक्ते वर्षा वरसानी चाहिए।" (यह सोच) रात्रि के प्रभात होने पर, उन्होंने शारीरिक कृत्य समाप्त किया। भिक्षा-चार के समय का ख्याल कर, महान् भिक्षु-सघ को साथ ले, बुद्ध-लीला से उन्होंने भावस्ती में भिक्षाटनके लिए प्रवेश किया। भिक्षाटन कर भोजन से निवृत्त हो लौट, भावस्ती से बिहार को जाते हुए जेतवन-पुष्करिणी की सीढी पर खडे हो कर ग्रानन्द स्थिवर को भ्रामन्त्रित किया— "ग्रानन्द! नहाने का वस्त्र लेगा। जेतवन पुष्करिणी में नहाऊँगा।"

"भन्ते ! क्या जेतवन-पुष्करिणी मे पानी खतम नहीं हो गया ? क्या केवल कीचुड़ बाकी नही रह गया ?"

"ग्रानन्द ! बुद्ध-वल महान् वल है। जा, तू नहाने का वस्त्र ले श्रा।"
स्थिविर ने (कपड़ा) लाकर दिया। झास्ता (वस्त्र के) एक सिरे
को (कंघे पर) रख, दूसरे सिरे को बदन पर पहन जेनवन-पुष्करिणी में
नहाने की इच्छा से सीढी पर खड़े हुए।

उसी समय शक्र का पाण्डु कम्बल शिलासन गर्म हुआ। उसने 'क्या कारण है ?' सोचते हुए उस कारण को जान प्रजुण्ह' ( च्चर्षा के बादलों के देवता) देवपुत्र को बुलवा कर कहा— 'तात! शास्ता जेतवन-पुष्करिणी में स्नान की इच्छा से सबसे ऊपर की सीढ़ी पर खड़े है। तू, जल्दी से वर्षा बरसा कर, मारे कोसल देश को जलमय कर दे।' वह 'श्रच्छा' कह स्वीकार कर, एक बादल को (कंघे पर) रख, एक बादल को पहन, मेघ-गीत गाते हुए, पूर्व दिशा मे जा कूदा। पूर्व दिशा मे उसने खिलयान जितना (बड़ा) एक बादल का टुकड़ा उठाया; फिर उमे सैकड़ो गुणा, सहस्र गुणा कर, फैला,बिजली चमकाते हुए, नीचे मुँह करके रक्खे घड़े की तरह, बरसते हुए, सारे कोसल राष्ट्र को, समुद्र की तरह पानी से सराबोर कर दिया। देव ने मूसलाघार बरसते हुए, जरा ही देर मे जेतवन की पुष्करिणी को भर दिया। पानी, ऊपर की सीढ़ी तक चला श्राया।

शास्ता पुष्करिणी में स्नान कर, रक्त-वर्ण वस्त्र धारण कर, कमर-पट्टी (=काय-बन्धन,) बाँध, सृगत का महाचीवर एक कधे पर रख, भिक्षुसंघ सहित गन्धकुटी पित्वेण में गय, श्रीर श्रेष्ठ, बिछे. बुद्धासन पर बैठ, भिक्षुसंघ के प्रपता श्रपना सम्मान प्रदिशत करने पर, उठ, मणिमय सीढी के फट्टे पर खडे हो, भिक्षुसघ को उपदेश दिया, उत्साहित किया, फिर सुगन्धित गन्धकुटी में चले गये। वहाँ, दक्षिण पासे पर, सिह-शय्या में शयन करके, शाम को धर्म सभा में एकत्रित हुए भिक्षुघों के, 'श्रावुसों! दश-बन की क्षान्ति, मैत्री तथा दया (रूपी) सम्पत्ति को देखों। श्रनेक खेतों के कुम्हलाने पर, नाना जलाशयों के सूख जाने पर, मछलियों-कछुओं के श्रत्यन्त दुख पाने पर, वह करणा से प्रेरित हो जन(-समूह) को दुख से मुक्त करने की इच्छा से स्नान-वस्त्र ले, जेनवन की पुष्करिणी की सब से ऊपर की सीढ़ी पर खड़े हुए श्रीर जरा भी देर में, सारे कोसल देश को महा समुद्र में डबोते हुए की तरह वर्षा बरसा कर, जन(-समूह) को शारीरिक तथा मानसिक दुख से मुक्त कर, बिहार में प्रवेश किया'—यह कथा, कहते समय, (भगवान

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> पर्जन्य देवता

ने) गन्धकुटी से निकल, घर्म सभा में ग्राकर पूछा—"भिक्षुग्रो! इस समय, बैठे क्या बातचीत कर रहे थे?"

"यह कथा," कहने पर (शास्ता ने) "भिक्षुत्रो ! न केवल अभी तथागत ने जन-(समूह) को दुख पाते देख वर्षा बरसाई । पहले पशु योनि में उत्पन्न हो, मत्स्य-राजा रहने के समय भी वर्षा बरसाई थी" कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय में इसी कोसल देश मे, इसी आवस्ती मे, इसी जेतवन पुष्करिणी की जगह, घनी लताओं से घिरी हुई एक कन्दरा थी। उस समय बोधिसत्व मछली की योनि मे उत्पन्न हो, मछली गण में घिरे हुए वहीं रहते थे। जैसे भ्रव, इसी प्रकार उम समय भी, देश में वर्षा नहीं हुई। मनुष्यों के खेन कुम्हला गये। वापी भ्रादि में पानी सूख गया। मछली-कछ्वे गाढ़े कीचड़ में भुस गये। इस कन्दरा की मछलियाँ भी, गहरे कीचड़ में घुस जहां तहां छिप गईं। कीवं भ्रादि, चोच से उन्हें मार मार कर, ले जा कर खाने लगे।

बोधिसत्व ने जाति-संघ (--भाई विरादर) का दुख देख, सोचा--''मुकं छोड़, भौर कोई इन्हें दु.ख से मुक्त नहीं कर सकता। सो. में सच्च-किरिया' कर, देव (--वर्षा) को बरसा, जातियों को मृत्यु-दु.ख से मुक्त करूँगा।" (यह सोच) काले काले कीचड़ को बीच में में फाड़, (बाहर) निकल, (उस) सुरमें के रंग के महामत्स्य ने स्वच्छ रक्तवर्ण मणि जैसी भ्रांखों को खोल, माकाश की भोर देख, पर्जन्य देवपुत्र देवन्द्र को श्रावाज दी, "भो। पर्जन्य! में (अपने) भाई-बिरादरों के कारण दुखी हूँ। तू मेरे (सदृश) सदाचारी के दुख पाते हुए भी, किस लिए वर्षा नहीं बरसाता है। में ने भ्रापस में एक दूसरें को खानेवाली योनि में उत्पन्न होकर भी, चावल भर माँस तक नहीं खाया, भीर भी में ने किसी प्राणी की हिंसा नहीं की। (मेरे इस) सत्य (-बल) से, वर्षा बरसा कर, मेरे भाई-बिरादरी को दुख से मुक्त कर"

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> भ्रपने सचाई की शपय खाकर किसी की हितकाशना करना।

कह, (अपने) सेवक को आज्ञा देने की तरह आज्ञा देते हुए पर्जन्य देवपुत्र को सम्बोधित कर यह गाया कही---

> ग्रभित्यनय पञ्जूष ! निर्मि काकस्स नासय, काकं सोकाय रन्धेहि मञ्ज्व सोका पमोचय।।

[पर्जन्य ! गर्ज; कौओं की निधि का नाश कर; कौओं को शोक में लपेट भीर मुक्ते शोक से मुक्त कर।]

द्मित्यनय पञ्जल, 'पञ्जल' कहते हैं मेघ को। मेघ होने से, बरसने वाले बादलों के देवता को इस नाम से सम्बोधित किया गया है। यही इसका म्रभिप्राय है। बिना गरजे, बिना बिजली चमकाये, केवल बरसने से 'देव' नाम शोभा नहीं देता, इस लिए तु गरजते हुए, विजली चमकाते हुए बरस । निधि काकस्स नासय, कौएं, कीचड में पड़ी हुई मछलियों को मार मार ले जाकर खाते है, इस लिए कीचड में पड़ी मछलियों को उन (कौंग्रों) की निधि (= खजाना) कहा गया है। उस कौन्रों की निधि को वर्षा बरसा कर, पानी से ढक कर, नाश कर । काकं सोकाय रन्थेहि, काक-समूह, इस कन्दरा के पानी से भर जाने पर, मछलियों के न मिलने से शोक को प्राप्त होगा। सो, त इस कन्दरा को पानी से भर कर, काक-सघ को शोक में लपेट, शोक-प्राप्त कर। श्रयात् जैसे (वे) भीतर जला देने वाले शोक को प्राप्त हो, वैसा कर। मञ्च सोका पमोचय, यहाँ 'च' जोडने के लिए है, सो मुक्ते और मेरे भाई-बिरादरी को इस मत्य-भय मे मक्न कर। इस प्रकार बोधिसत्व ने (प्रपने) सेवक को ब्राह्म देने की भाँति, पर्जन्य को कह, सारे कोसल देश में भारी वर्षा बरसवा, जन (-समृह) को मृत्य-भय से मुक्त किया, श्रीर श्राय (=जीवन) की समाप्ति पर वह यथा-कर्म (परलोक को) गये।

शास्ता ने, 'भिक्षुओ! न केवल श्रभी तथागत ने वर्षा बरसाई है, पूर्व समय में मत्स्य योनि मे उत्पन्न होकर भी बरमाई थी' कह, इस धर्मदेशना को ला कर, मेल मिला, जानक का साराश निकाल दिया।

उस समय की मत्स्य-मण्डली (श्रव की) बुद्ध-परिषद् थी। पर्जन्य देवता (श्रव के) भानन्व स्थविर थे। मत्स्य-राज तो में ही था।

### ७६. श्रमंकिय जातक

**ग्रसंकियोम्हि गामम्हि"** यह (गाथा) शास्ता ने **जेतवन** में विहार करते समय, एक श्रावस्ती वासी उपासक के बारे में कही।

# क. वर्तमान कथा

वह (उपासक) स्रोतापन्न, स्रायंश्रावक था। (एक बार) बैल गाड़ियों के बंजारो (शकट-सात्थंवाह) के साथ वह यात्रा कर रहा था। उस समय, जगल में बैलो को खोल, तम्बू लगाने पर, वह, कारवाँ से कुछ दूर, एक वृक्ष के नीचे टहलने लगा। अपना मौका देख, पाँच सौ चोरों ने पड़ाव को लूटने की इच्छा से, धनुष, मुद्गर म्रादि (शस्त्र) हाथ में ले, उस स्थान को घेर लिया। उपासक भी टहल रहा था। चोरों ने उसे देख, सोचा—"यह, म्रवक्य पड़ाव का पहरेदार होगा। इस के सोने पर लूटेगे।" (यह सोच) वह लूटने का मौका न पाते हुए जहाँ तहाँ खड़े रहे। वह उपासक, प्रथम याम (=पहर) मे, मध्यम याम मे, तथा म्राखिरी याम में भी टहलता ही रहा। प्रात. हो जाने से, चोर मौका न पा, हाथ में के पत्थर, मुद्गर मादि को छोड़ भाग गये। उपासक ने भ्रपना काम समाप्त कर, फिर श्रावस्ती लौटकर, शास्ता को प्रणाम कर पूछा—"भन्ते! क्या भ्रपनी रक्षा करने वाले दूसरों के (भी) रक्षक होते हैं?"

"उपासक! हाँ! अपनी रक्षा करने वाला, दूसरो की रक्षा करता है, दूसरों की रक्षा करने वाला, अपनी रक्षा करता है।'

उसने कहा—"भन्ते! आप का कथन ठीक है। मैं ने एक काफले के साथ रास्ता चलते, वृक्ष के नीचे टहलते हुए, अपनी रक्षा करने के विचार से सारे कारवाँ की रक्षा की।"

शास्ता ने, "उपासकं! पूर्व समय में भी, श्रपनी रक्षा करते हुए पण्डितों ने, दूसरों की रक्षा की है" कह, उसके प्रार्थना करने पर, पूर्व-जन्म की कथा कही—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) अध्यवस के राज्य करने के समय, बोधिसत्व बाह्मण-कुल म उत्पन्न हुए। जवान होने पर, काम-भोग (के जीवन) में दोष देख ऋषी-प्रव्रज्या के अनुसार प्रव्रजित हो वह हिमालय चले गये। वहाँ से खट्टा-नमकीन सेवन करने के लिए बस्ती में धाये, भीर बस्ती में विचरते, एक कारवा के साथ साथ मार्ग चलने लगे। कारवा के, एक जगल में पड़ाव डालने पर, वह, कारवाँ के समीप, एक वृक्ष के नीचे ध्यान-सुख में समय बिताने हुए टहलने लगे। सो शाम का भोजन खा चकने के समय, पाँच सी चोरों ने उस कारवाँ को लटने की इच्छा से धाकर घेर लिया। उस तपस्वी को टहलते देख कर, उन्होने सोचा-"यदि यह हमे देख लेगा, तो कारवा का कह देगा। मो इसके सोने के समय लुटेगे।" (यह मोच) वह वही खड़े रहे। तपस्वी सारी रात टहलता ही रहा। चोर मौक़ा न मिलने पर, हाय मे के मुद्गर, पापाण धादि को छोड, चले गये; धीर जाते जाने कह गये-- "भ्रो! काफले वाली! यदि भ्राज यह वक्ष के नीचे टहलने वाला तपस्वी न रहता, तो (तुम) सब लूट लिये जाते। कल, तपस्वी का महान् सत्कार करना।" उन्होंने रात के बाद प्रभात होने पर, चीरों के छोड़े हुए मुद्गर, पापाण भादि देख, भयभीन हो, बोधिसत्व के पास जा, प्रणाम कर, पूछा—"भन्ते ! श्रापने चोरो को देखा?"

"हां! आवसो! देखा।"

"भन्ते! इतने चोरो को देख कर, भय या डर नहीं लगा?"

बोधिसत्व ने कहा—'आवुसो! घनी (आदमी) को चोरों से भय होता है। मैं निर्धन हूँ। सो, मैं किस लिए डब्बेंग? मुक्ते, गाँव मे रहते हुए, वा जंगल मे रहते हुए न कोई भय है, न डर है।" यह कह, उन्हें धर्मीपदेश करते हुए, यह गाया कही—

### ग्रसिङ्क्तयोम्हि गामिन्ह ग्ररञ्जे मिल्य मे भवं , उजुमागं समारूळ्हो मेत्ताय करुणाय च ॥

[मै ग्राम मे भय रहित हूँ; जगल मे मुक्ते भय नही है। मै मैत्री भीर करुणा से युक्त, सीधे मार्ग का पथिक हूँ।]

मसिक्क्योम्हि गामिन्ह, शंका मे नियुक्त, प्रतिष्ठित, =शंका-युक्त (=सिक्क्यो); न सिक्क्यो =माशक्का-रहित (=मसिक्क्यो)'; मैं माम मे रहता हुमा भी शक्का मे मप्रतिष्ठित होने से, भाशक्का-रहित (मसिक्क्यो) निर्भय, नि.शक्का हूँ। भरङ्को मामोपचार से रहित स्थान मे (=जंगल में)। उजुमग्गं समारूळ्हो मेत्ताय करुणाय च; मे तृतीय, चतुर्य ध्यान सम्बन्धी मैत्री, करुणा से युक्त, तथा शारीरिक कुकर्म से विरहित, ऋजु, सीघे, ब्रह्मलोक के मार्ग पर झारूढ़ हूँ। अथवा शील शुद्ध होने से, शारिरीक, वाचिक तथा मानसिक टेढेपन से रहित, ऋजु, देवलोक-गामी मार्ग पर झारूढ़ हूँ। ध्यान-प्राप्त (मनुष्य) के निश्चय-पूर्वक ब्रह्मलोक गामी होने के कारण, मैत्री करुणा आदि को ऋजु-मार्ग कहा गया है।

इस प्रकार बोधिसत्व ने इस गाथा ने धर्मोपदेश कर, उन संतुष्ट-चित्त मनुष्यों ने सत्कृत हो, पूजित हो, श्रायु रहते चारो ब्रह्म-बिहारों की भावना कर, ब्रह्मलोक में जन्म लिया।

शास्ता ने इस धर्मदेशना को ला, मेल मिला, जातक का साराश निकाल दिया। उस समय के कारवाँ-वाले भव की बुद्ध-परिषद् थे। लेकिन तपस्वी मैं ही था।

## ७७. महासुपिन जातक

लापूनि सीदन्ति..." यह (गाया) झास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय, सोलह महास्वप्नों के बारे में कही।

# क. वर्तमान कथा

एक दिन कोसल महाराजा ने सोते समय, (रात्रि के) ब्राखिरी पहर में मोलह महास्वप्न देखे, जिनसे भय-भीत, चिन्त, हो जागकर, 'इन स्वप्नो को देखने के कारण मुक्ते क्या (भुगतना) होगा?' (सोच), मृत्यु-भय से डर कर शय्या पर बैठे ही बैठे (रात्रि) बिनाई। रात्रि का प्रभास होने पर, ब्राह्मण पुरोहिनों ने उन के पास बाकर पूछा—"महाराज! सुख से तो सोये?"

'ध्राचार्थ्यों मुक्तं, सुख कहाँ । आज प्रात काल, मैं ने सोलह महा-स्वप्न देखे। उनके देखने के समय से, मैं भय-भीत हूँ। आचार्थ्यों ! (कुछ) कहों।'' उनके '(स्वप्नों को) सुनकर, बतलायेगे' कहने पर, राजा ने उन देखे स्वप्नों को कह, पूछा—'इन स्वप्नों को देखने के कारण मुक्ते क्या (भुगतना) होगा?'

ब्राह्मणो ने हाथ मले।

"ग्राप किसलिए हाथ मल रहे हैं ?"

"महाराज! स्वप्न ग्रच्छे नही।"

"तो इनका क्या फल होगा ?"

"राज्य को खतरा, जीवन का खतरा तथा भोग-सम्पत्ति का खतरा— इन तीन खतरों में से कोई एक होगा।"

"यह स्वप्न स-उपाय (=सर्पाटकम्म) हैं, भ्रथवा निरुपाय ?" "यद्यपि भ्रपनी कठोरता के कारण, यह (स्वप्न) निरुपाय हैं, तो भी हम इनका उपाय करेगे, यदि हम इनका कुछ उपाय न कर सकें, तो हमारी विद्या किस काम प्रायेगी?"

"इनका उपाय कैंसे करोगे ?"

"महाराज! चारों (चीजों) से यज्ञ करेगे।"

राजा बोला—"ग्रच्छा ! तो ग्राचार्थ्यो, मेरा जीवन तुम्हारे हाथ में है, शीघ्र ही मुक्ते निरुपद्रव (=स्वस्थ) करो।"

'बहुत धन मिलेगा, बहुत खाद्य-भोज्य ले जायेगे' सोच प्रसन्न चित्त हो ब्राह्मण, 'महाराज! चिन्ता न करे' कह, राजा को ब्राह्मवासन दे, राज-भवन से निकले। उन्होने नगर के बाहर यज्ञ-कुण्ड बनवा, बहुत से पशुग्रो को यज्ञ-यूप से बँधवाया; (तथा) पक्षी-गणो को मँगवा, 'यह चाहिए, यह चाहिए, करके बार बार, ग्रावा जाही करने लगे। मिल्लका देवी ने उस बात को जान, राजा के पास जाकर पूछा—"महाराज बाह्मण किस लिए ग्रावा जाही कर रहे हैं?"

''तू (ग्रपने) सुख से है। हमारे कान के पास विषैला सर्प घूम रहा है, सो भी नहीं जानती।"

"महाराज! यह क्या?"

"मैने ऐसा दुस्स्वप्न देखा है, ब्राह्मणो का कहना है कि तीन खतरों में से एक खतरा दिखाई देता है, सो 'उसे रोकने के लिए यज्ञ करेगे' (करके) वह बारबार मावा जाही कर रहे हैं।"

"महाराज! क्या श्रापने देवताओं सहित सारे लोक में श्रग्र-ब्राह्मण से स्वप्न का प्रतिकार पृद्धा?"

"भद्रे। देवताश्रों सहित सारे लोक मे यह श्रग्न-ब्राह्मण कौन है?"

"देवता सहित सारे लोक में, पुरुषोत्तम, सर्वज्ञ, विशुद्ध, क्लेश (= (=विकार)-रहित महा-ब्राह्मण को तुम नही जानते ? महाराज! जाझो, वह भगवान स्वप्नों के भेद को जानते हैं, उन्हें पूछो।"

"देवी! भच्छा" कह, राजा, बिहार जा, शास्ता को प्रणाम करके वैठा।

शास्ता ने मधुरवाणी से पूछा—"क्यों महाराज! आज कैसे सवेरे ही आये?"

"भन्ते! मैंने माज ही तड़के ही, सोलह महास्वप्न देखकर, भय-मीत हो ब्राह्मणों से पूछा।" 'महाराजा! स्वप्न, अशुभ (≕कक्सल) हैं, इनके प्रतिघात के लिए, चारो (चीजों) से यज्ञ करेगे (करके) वह यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से प्राणी मरने के भय से भयभीत हैं। म्राप देवताओं सहित सारें लोक में सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। म्रतीत-भविष्य-वर्त्तमान, कोई ऐसी बात नहीं हैं, जो म्रापके ज्ञान से भ्रगोचर हो। भगवान्! मुफे इन स्वप्नों का फल कहें।"

"महाराज! ऐसा ही है, मुक्ते छोड़, देवताओं सहित सारे लोक में कोई भी, इन स्वप्नों का भेद या फल नही जान सकता। मैं तुक्ते बताऊँगा, लेकिन, (पहले) तू जैसे देखा है, वैसा ही, उन स्वप्नों को बयान कर।" 'भन्ते। भ्रच्छा' कह, राजा ने जैसे जैसे देखा था, वैसे ही कहते हुए, इस प्रकार कहा—

> उसभा रुक्ला गानियो गवा च ग्रस्सो कंसो सिगाली च कुम्भो योक्लरणी च ग्रपाकचन्दनं लापूनि सीदन्ति सिला प्लवन्ति मण्डूकियो कण्हसप्पे गिलन्ति; काकं सुवण्णा परिवारयन्ति तसावका एळकानं भया हि ॥

[ साँड़, वृक्ष, गौवे, बैल, घोड़ा, काँसा, स्यारी, घड़ा, पुष्करिणी, प्रपक्ष चन्दन, तूँबे डूबते हैं, शिलाये तैरती हैं, मेड़िकयाँ काले सर्पों को निगजती है, राज-हंस कौग्रो के पीछे चलते हैं, भेड़िए वकरियो से डरते हैं। ]

"कैसे ? भन्ते । एक स्वप्न तो ऐसे देखा—सुरमे जैसे काले चार साँड़ ( चलडने की इच्छा से चारों दिशाओं से राजाङ्गण में आये । बैलों की लड़ाई देखने की इच्छा से, जन-समूह) के एकत्रित होने पर, लडने का ढंग दिखा, नादकर, गर्जना कर, बिना लडे ही वह वापिस लौट गये । यह स्वप्न देखा । इसका क्या फल है ?"

"महाराज! इस स्वप्न का फल न तरे समय में होगा, न मेरे समय मे, किन्तु भविष्य में भ्रधार्मिक, कंजूस राजाओं तथा भ्रधार्मिक मनुष्यों के समय में

(होगा)। लोक के बदलने पर, धर्म के घटने पर, अधर्म के बढ़ने पर, लोक की अवनित होने के समय, अच्छी तरह वर्षा नहीं बरसेगी, बादल फट जायेगे, खेत कुम्हला जायेगे, अकाल पड़ेगा। बादल, जैसे वरसने वाले हो, वैसे चारों दिशाओं से उठेगे। स्त्रियाँ धूप में फैलाये हुए धान्य आदि भीगने के डर से अन्दर ले जाने लगेगी। आदमी टोकरी-कुदाली हाथ में लेकर मेड़ बांघने के लिए निकलेगे। (फिर वह बादल) बरसने का ढंग दिखा गरज कर, बिजली चमका कर, उन बैलों की तरह बिना लड़े (अर्थात्) बिना बरसे ही भाग जायेगे। यह इसका फल होगा। लेकिन इसके कारण, तुभे किसी प्रकार का खतरा नहीं है। यह जो स्वप्न देखा है, सो यह भविष्य-सम्बन्धी है। ब्राह्मणों ने जो कहा है, सो अपनी जीविका-वित्त के लिए कहा है।"

इस प्रकार शास्ता ने स्वप्न का फल बतला कर कहा—"महाराज! दूसरा स्वप्न कहे।"

"भन्ते । दूसरा (स्वप्न) इस प्रकार देखा— 'पृथ्वी से निकलते ही गाछ वृक्ष, एक या दो बालिश्त के होने से भी पहले ही फलने फूलने लगे। यह दूसरा स्वप्न देखा, इसका क्या फल है?"

"महाराज! इसका भी फल, लोक की अवनित होने तथा मनुष्यों की आयु कम (=परिमित) होने पर होगा। भविष्य के प्राणी बड़े रागी होगे। कुमारियाँ आयु-प्राप्त होने से पहले ही, आदिमियों से समर्थ कर, ऋतुमती तथा गिभणी हो, बेटा-बेटी की बृद्धि करेगी। क्षुद्र वृक्षों के पुष्पित होने की तरह ही, उनका ऋतुमती होना है, और फिलत होने की तरह बेटा-बेटी वाली होना है। इसके कारण भी, महाराज! तुम्हे खतरा नहीं। तीसरा स्वप्न कहें।"

"भन्ते! उसी दिन उत्पन्न (म्रपनी) बछडियों का दूध गौवें पी रही थी। यह मेरा तीसरा स्वप्न है। इसका क्या फल है?"

इसक्का भी फल भविष्य मे जब मनुष्य बडो का भादर-सत्कार करना छोड देगे, तभी होगा। भविष्य मे लोग, मातापिता तथा सास ससुर के प्रति निर्लंज्ज हो, अपने आप ही कुटुम्ब का पालन करेगे। बडे बूढो को खाना कपड़ा देने की इच्छा रहेगी देगे, न देने की इच्छा रहेगी नही देगे। वृद्ध जन भनाथ हो, पराधीन हो, बच्चों को संतुष्ट करके जीवित रह सकेंगे, जैसे उसी

दिन उत्पन्न हुई बछड़ियो का दूध पीती गौवें। इसके कारण भी, तुम्हे खतरा-नही है, चौथा (स्वप्न) कहें।"

"भन्ते! उठाने ढोने की सामर्थ्य रखने वाले, महाबैलों को युग-परम्परा में न जोत कर, तरुण बछड़ों के धुरि में जोते जाते देखा; वे श्वर को न खींच सकने के कारण छोड़ कर खड़े हो गये, गाड़ियाँ न चली। यह मैने चौंचा स्वप्न देखा। इसका क्या अर्थ है?"

"इसका भी फल, भविष्य में अधार्मिक राजाओं के ही समय में होगा। भविष्य में, अधार्मिक कृपण राजा, पंडितों को, परम्परागत दक्षों को, कार्य्य सम्पादन करने की सामर्थ्य रखने वालों को, महाबुद्धिमानों को यश न देगे और अर्मसभा तथा न्यायालयों में भी पंडित, व्यवहार कुशल, वृद्ध अमात्य को नहीं रखेगे, किन्तु इसके विरुद्ध तरुण तरुणों को यश देगे, और वैसों को ही न्यायालयों में रक्खेगे। वे राज कार्य तथा योग्य अयोग्य के न जानने के कारण, न तो उस यश को रख सकेगे, न ही राज-कार्य का बेड़ा पार लगा सकेगे। न कर सकने पर वह कार्य (-धुर) को छोड़ देगे। वृद्ध-पंडित अमात्य यश के न मिलने पर, कार्य्य सम्पादन कर सकने की सामर्थ्य रखने पर भी, सोचेंगे— "हमें इससे क्या? हम बाहर के हो गये, अन्दर वाले तरुण लड़के जाने।" (यह सोच)वह, जो जो काम पड़ेगे, उन्हें नहीं करेगे। इस प्रकार सर्वत्र उन राजाओं की हानि ही होगी। सो यह धुरि खीचने में असमर्थ बछड़ों को धुरे में जोतने, और घुरा खीचने में समर्थ महाबैलों को युग परम्परा से न जोतने के जैमा होगा। इसके कारण भी, तुभी कोई खतरा नहीं। पाँचवाँ (स्वप्न) कह।"

"भन्ते! एक दोनों झोर मुँह वाले घोड़ को देखा। उसे दोनो झोर से चारा दिया जाता था, झौर वह दोनो मुखों से खाता था। यह मेरा पाँचवाँ स्वप्न है। इसका क्या फल है?"

"इसका भी फल, भविष्य में ग्रधार्मिक राजाग्रो के ही समय में होगा। भविष्य में ग्रधार्मिक मूर्ख राजा, ग्रधार्मिक लोभी मनुष्यों को न्यायाजीश्र बनायेगे। वे मूर्ख पाप-युष्य का भेद न कर, सभा में बैठ न्याय करते हुए, दोनो प्रत्यिययो से रिश्वत लेकर खायेगे, जैसे कि उस घोड़े का दोनो मुंह से चारा खाना। इससे भी, तुभे खतरा नही है, छठा (स्वप्न) कह।"

"भन्ते! बहुत से आदमी, लाख (मुद्रा) के मूल्य की एक सोने की थाली को मांज कर लाये, और उसमें पेशाब करने के लिए एक बूढ़े गीदड़ के सामने रक्खा। (मैने) उसे उसमें पेशाब करते देखा। यह मेरा छठा स्वप्न है। इसका क्या फल है?"

"इसका भी फल, भविष्य में ही होगा। भविष्य में ब्रधार्मिक, विजातीय राजा, जाति-सम्पन्न कुलपुत्रो पर शंका करके, उन्हें यश (च्दर्जा) न दंगे; प्रकुलीनों की ही उन्नति करेगे। इस प्रकार ऊँचें ऊँचे कुल दुर्गति को प्राप्त होगे श्रीर नीच-कुल ऐश्वर्यं को। वे कुलीन पुरुष उपाय न देख जीविका प्राप्त करने की इच्छा से इन पर निर्भर होकर जीये, (सोव), श्रकुलीनों को (श्रपनी) लड़कियाँ देगे। सो यह उन कुलीन लड़कियों का श्रकुलीनों के साथ सहवास, वृद्ध श्रुगाल के सोने की थाली में पेशाब करने के सदृश होगा। इसके कारण भी, तुभे खतरा नहीं। सातवाँ (स्वप्न) कह।"

"भन्ते! एक आदमी रस्सी बाँट बाँट कर पैरो मे डालता था। वह, जिस पीढ़े पर बैठा था, उसके नीचे बैठी एक भूखी गीदड़ी, उस (आदमी) को बिना ही पता लगे, उस (रस्सी को) खा रही थी। मैंने ऐसा देखा। यह मेरा सातुँवाँ स्वप्न था। इसका क्या फल होगा?"

"इसका भी फल, भविष्य में ही होगा। भविष्य में हित्रयाँ, पुरुष-लोभी, शराब (=सुरा) लोभी, आभरण-लोभी, (रात को) बाजारों में घूमने की लोभी, लौकिक-चीजों की लोभी तथा दुश्शील दुराचारिणी होंगी। वें स्वामी के खेती गोरक्षा आदि कमें से, बड़ी किठनाई से कमाये घन को जारों के साथ शराब पीकर, माला-गन्ध-विलेपन लगाकर (नाश कर देगी)। वें घर के अन्दर के अत्यन्त आवश्यक कार्य्यं का भी ध्यान न रक्खेंगी, और घर की चहर दीवारी के ऊपर से, छिद्रों तक में से (अपने) जार को देखेंगी। (वे) कल बोने के लिए रक्खें हुए बीज को भी कूट कर, उसका यवागु-भर्त-खाजा आदि बना, खाकर उड़ा देगी, जैसे कि वह पीढ़े के नीचे पड़ी भूखी गीदड़ी, बाँट बाँट कर पैरों में रक्खी जाती रस्सी को। इससे भी तुफें खतरा नही। आठवे (स्वप्न) को कह।"

"भन्ते! राज द्वार पर, बहुत से खाली घड़ों के बीच में रक्खे हुए, एक बड़े से भरे हुए घड़े को देखा। चारों वर्णों के लोग चारों दिशाम्रों महामुपिन ] ४४१

से तथा चारों अनुदिशाश्रों से, घड़ों में जल ला ला कर, उस भरे हुए, घड़ें को ही भरते थे। लबालव भरा पानी, किनारों पर से होकर गिरता जाता था, लेकिन फिर भी बार बार उसीमें पानी डाल रहें थे। खाली घड़ों की श्रोर, कोई देखता तक न था। यह मेरा श्राठवाँ स्वप्न है। इसका क्या फल होगा?"

"इसका फल भी, भविष्य में ही होगा। भविष्य में लोक की भवनित होगी। राष्ट्र सार-रहित हो जायेगा। राजा, दुर्गत, कृपण हो जायेगे। जो एंश्वर्य शाली होगा, उसके खजाने में केवल एक लाख कार्षापण रहेंगे। इस प्रकार दुर्गति को प्राप्त हो, वह, सब जनपद-वासियों से भपना ही काम करवायेगे। पीडित मनुष्य भपने काम-काज छोड कर राजाभों के ही लिए पूर्व-अन्न, अपर-अन्न (आषाढी-श्रावणी) बोते, राखी करते, काटते, दलाई करते, ढुवाते, ऊख की खेती करते, यन्त्र बनाते, यन्त्र चलाते, गुड भादि पकाते पुष्पोद्यान तथा फलोद्यान लगाते, वहाँ वहाँ उत्पन्न पूर्व-अन्न भादि को लाकर, राजा के कोठो को ही भरेगे। अपने घरो के खाली कोठो की भ्रोर देखेगे तक नहीं। यह ऐसा ही होगा, जैसे खाली घडो की भ्रोर न देख कर, भरे घड़ों को ही भरना। इस कारण से भी, तुभे खतरा नहीं। नवाँ (स्वप्न) कह।"

"भन्ते । पाँचों पद्मो से आच्छन्न, गम्भीर सब भोर तीर्थ (पत्तन) वाली, एक पुष्करिणी देखी। चारो भ्रोर से द्विपद-चतुष्पद उतर कर, उसमें पानी पीते थे। उसके बीच में गहराई में (तो) पानी गदला था, (लेकिन) किनारे पर, द्विपद-चतुष्पदों के श्रानं-जाने की जगह मैंने उसे शुद्ध, स्वच्छ तथा साफ ही देखा। यह मेरा नीर्वौ स्वप्न है। इसका क्या फल है?"

"इसका भी फल, भविष्य में ही होगा। भविष्य में राजा भ्रधामिक होगे। पक्षपात पूर्वक राज्य करेगे। धर्मानुकूल त्याय न करेगे। रिश्वत लेंने वाले होगे। (उन्हें) धन का लोभ (होगा)। प्रजा (=राष्ट्र वासियों) के प्रति, उनकी क्षान्ति, मैत्री, करुणा, कुछ न होगी। निर्देगी तथा कटोर होंगे; ऊख के यन्त्र में ऊख की गाँठ को पेलने की तरह, मनुष्यों को पेल पेल कर, नाना प्रकार के टैक्स (=विल) लगा कर, धन ग्रहण करेंगे। मनुष्य टैक्सों से पीड़ित हो कर, कुछ भी दे सकने में ग्रसमर्थ होने पर, ग्राम निगम भ्रादियों को छोड़, सीमान्त (=देश) में जाकर रहने लगेगे। मध्यम-देश (युक्त प्रान्त विहार) मूना हो जायगा, प्रत्यन्त घना-वसा; जैसे पुष्करिणी के बीच में पानी

गँदला है, किनारों पर साफ । इस कारण से भी, तुभ्ने खतरा नहीं है । दसवाँ (स्वप्न) कह ।

"भन्ते! एक ही देगची मे पके हुए, भात को कच्चा देखा, मानो फाड़ कर, बाँट कर, तीन तरह पकाया गया हो; एक और बहुत कच्चा, एक और अध-कच्चा, एक और खूब पका हुआ। यह मेरा दसवाँ स्वप्न है। इसका क्या फल है?

"इसका भी फल भविष्य में ही होगा। भविष्य में राजा श्रधार्मिक होगे। उनके धर्घामिक होने से राजकर्मचारियो, ब्राह्मण-गृहपतियो, निगम तथा जनपद (==दीहात) के रहने वालों से लंकर, श्रमण ब्राह्मणों तक सब मनुष्य भ्रधामिक हो जायेगे। उससे उनके म्रारक्षक-देवता, बलि ग्रहण करने वाले देवता, वृक्षों के देवता, (तथा) ग्राकाश स्थित देवता, इस प्रकार देवता भी श्रधार्मिक हो जायेगे। श्रधार्मिक राजाच्रो के राज्य मे विषम, कठोर हवाये चलेगी । उनसे श्राकाश स्थित विमान कम्पित होगे । उनके कम्पित होने से, देवता कोधित हो, वर्षा न बरसने देगे। बरसने पर भी वह सब जगह हल चलाई (=कृषिकर्म) या ब्वाई के लिए उपकारी होकर न बरसेगा, जैसे राष्ट्र मे, वैसे ही जनपद में भी, ग्राम में भी, तालाब तथा सरोवर मे भी-हर जगह एक जोर से नही बरसेगा। तालाब के ऊपर के हिस्से में बरसने पर, निचले हिस्से में न बरसेगा, निचले हिस्से में बरसने पर, ऊपरले हस्से में न बरसेगा। एक हिस्से में खेती अधिक वर्षा से नष्ट हो जायगी, एक हिस्से में वर्षा के ग्रभाव ने क्म्हला जायगी, एक हिस्से में खुब वर्षा होकर ग्रच्छी खेती होगी। इस प्रकार एक ही राजा के राज्य में बोई खेती तीन प्रकार की होगी जैसे एक देगची का चावल; इस कारण से भी, तुभे खतरा नही। ग्यारहवाँ (स्वप्न) कह।

"भन्ते ! लाख (मुद्रा) की कामत का चन्दन-सार, सड़े हुए मट्ठे के बदले में बिकता देखा। यह मेरा ग्यारहवाँ स्वप्त है। इसका क्या फल होगा?"

"इसका फल भी, भविष्य मे, मेरे शासन (= धर्म) की अवनित होने के समय ही होगा? भविष्य मे वस्तु (= प्रत्यय) लोभी, बे-शर्म भिक्षु बहुत होंगे, वे उस धर्म का जिसे मैंने प्रत्यक्ष लोभ के नाश करने के लिए उपदेश किया है, चीवर आदि प्रत्ययो की आशा से, औरों को उपदेश करेंगे। (वे)

प्रत्यय (की बाशा) से मुक्त हो, (संसार-सागर से) निस्तार के पक्ष में स्थित हो, निर्वाणाभिमुख धर्म का उपदेश न कर सकेंगे। 'हमारे शब्दों तथा मधुर स्वर को सुन कर (लोग) चीवर ब्रादि देगे या देने की इच्छा करेंगे' (सोच) (वह) उपदेश करेंगे। अन्य (भिक्ष) बाजार, चौरस्तों (तथा) राजद्वार श्रादि में बैठ, कार्षापण, ब्रावं-पाद, मावक तथा रूपी ब्रादि तक के लिए उपदेश करेंगे। सो यह धर्म, जिसे मैंने निर्वाण की कीमत करके उपदेश किया है, जब वे चार प्रत्ययो तथा कार्यापण, ब्रावंकार्यापण, के लिए उपदेश देगे, तब यह ऐसा ही होगा, जैसे लाख के मूल्य के चन्दन-सार को सड़े, मट्ठे के बदले में बेचना। इस कारण से भी तुभे लतरा नहीं है। बारहवाँ (म्वप्न) कह।"

"भन्ते <sup>।</sup> खाली तुम्बों को पानी में डूबते देखा। इसका क्या फल है?"

"इसका फल भी भविष्य में, अर्थामिक राजाओं के समय, लोक में तब्दीली आने पर होगा। तब राजा कुलीन कुलपुत्रों को दर्जा (==यरा) न दे, अकुलीनों को ही देगे। वे (=अकुलीन) ऐश्वर्यशाली होंगे तथा दूसरे दिरहे। राजा के सन्मुख, राजहार में, अमात्यों के सन्मुख तथा न्यायालय में (उन) खाली तुम्बों के समान अकुलीनों का ही कथन, स्थल पर बैठ जाने की तरह, स्थिर, निश्नल तथा मुप्रतिष्ठित होगा। संघ सम्मेलनों में, साधिक कर्म वा गणकर्म करने की जगहों में तथा पात्र, चीवर, परिवेण आदि के सम्बन्ध में (तथा) न्याय करने के स्थान पर भी, दुक्शील, पापी लोगों का ही कथन कल्याणकारी माना जायेगा, लज्जा-वान् भिक्षुओं का कथन नहीं। इस प्रकार सब जगह खाली तुम्बे के डूबने के समान होगा। इस कारण से भी, तुमें खतरा नहीं। तेरहवाँ (स्वप्न) कह।"

"भन्ते! बडी बडी, कूटागार (कोठे) सदृश, मोटी शिलाम्रो को, मौका की तरह पानी पर तैरते देखा। इसका क्या फल है?"

"इसका भी फल, वैसे ही समय में होगा। उस समय अधामिक राजा अकुलीनों को यश देंगे, (जिस से) वह ऐश्वर्य शाली होगे तथा कुलीन (लोग) दरिद्र । उन (कुलीनों) के प्रति कोई गौरव प्रदर्शित न करेगा, दूसरों

प्रमुखारो उस समय के सिक्के थे।

का ही गौरव होगा। राजा के सामने, श्रमात्यों के सामने तथा न्यायालय में, न्याय करने में समर्थ, घनी शिला सदृश कुलपुत्रों का कथन प्रमाण न माना जायेगा। उनके कुछ कहने पर 'यह क्या बोलते हैं' करके, दूसरे लोग मखौल ही उड़ायेगे। भिक्षुश्रों के सम्मेलन में भी उक्त स्थानों पर, सदाचारी भिक्षुश्रों का सम्मान न होगा श्रौर उनका कथन भी प्रमाण न माना जायेगा। सो, वह शिलाश्रों के तैरने सदृश होगा। उससे भी, तुभे खतरा नही। चौदहवाँ (स्वप्न) कह।"

"भन्ते! छोटे मधुक पुष्प जितनी बड़ी मेडिकयों को तेजी से बड़े बड़े काले साँपों का पीछा कर, उन्हें कवल की नाल की भाँति तोड तोड़ कर, उनका मांस निगलते देखा। इसका क्या फल है?"

"इसका फल भी, लोक की अवनित होने जाने के समय, भविष्य में ही होगा! उस समय लोग तीन्न-रागी हो, विकारों का अनुकरण कर, अपनी तरुण तरुण भार्य्याओं के वशीभूत होकर रहेगे। घर के नौकर-चाकर, गौ-भैस, तथा हिरण्य-सोना आदि सब उन्हीं के अधीन रहेगा। "अमुक हिरण्य-सोना अधिव कहाँ हैं?" पूछने पर "कहीं भी हो। तुम्हें इससे क्या मतलब? मेरे घर में क्या है, और क्या नहीं है, यह तुम जानना चाहते हो?" कह, नाना प्रकार से गाली दे, मुख रूपी शक्ती (=आयुध) चुभा चुभा कर, (उन्हें) नौकर-चाकरों की तरह अपने वश में कर, अपना ऐक्वर्य चलायेगी। सो यह मधुक पूष्प जितनी बड़ी मेडक की बिच्च्यों का, जहरीले, काले सपों को निगलने जैसा होगा। इससे भी तुभे खतरा नहीं। पन्द्रहवाँ (स्वप्न) कह।"

"भन्ते ! दस असद्धर्मी (=भवगुणों) से युक्त ग्रामचारी कौए को, कञ्चन-वर्ण होने से 'सुवर्ण' कहलाने वाले, सुवर्ण राज-हंसों से धिरा देखा। इसका क्या फल है?"

"इसका भी फल, भविष्य में दुर्बल राजाओं के समय में होगा। भविष्य में राजा लोग हस्ती शिल्प धादि में अकुशल (तथा) युद्ध में अविशारद होगे। वे धपने राज्य पर आपत्ति धाने की धाशंका से, (धपने) समान जातिक कुलपुत्रों को ऐश्वर्य न देकर, अपने चरणों में रहने वाले नाई, दरजी धादि को देगे। जाति गोत्र सम्पन्न कुल-पुत्र, राज-कुल में प्रतिष्ठा न पाकर, जीविका चलाने में श्रसमर्थ हो, ऐश्वर्य्य शाली (किन्तु) जाति-गोत्र हीन, श्रकुलीनों की सेवा में रहेगे। सो यह, सुवर्ण-राजहंसो के, कौश्रो के श्रनुयायी बनने के सदृश होगा। इस कारण से भी, तुभे खतरा नही है। सोलहवे (स्वप्न) को कह।"

"भन्ते! पहले (तो) शेर बकरियो को खाते थे, लेकिन मैने बकरियो को शेर का पीछा कर, उसे मुरमुरे (करके) खाते देखा। ग्रीर भन्य भेड़िये बकरियो को दूर से देख कर, त्रसित तथा भयभीत हो; बकरियो के भय से भागकर, गहन जगलो में घुम कर छिप रहे। ('हि' यहाँ निपात मात्र है)। सो मैने ऐसा देखा इसका क्या फल है?"

"इसका फल भी, भविष्य में श्रवामिक राजाश्रों के ही समय में होगा। उस समय श्रकूलीन (मनष्य) राज्य के स्वामी तथा ऐश्वर्य-शाली होंगे ग्रीर कूलीन (मन्ष्य) अप्रसिद्ध तथा दिन्द्र होंगे। वे राज-स्वामी (लोग) राजाग्रों को प्रपना विश्वामी बना, न्यायालय ग्राटि स्थानो मे शक्ति-शाली हो, 'कूलीनों के परम्परागत खेत वस्तु श्रादि हमारी सम्पत्ति हैं' ऐसा श्रीभ-योग लगाकर, उन (कूलीनो) के 'यह तुम्हारे नहीं, हमारे हैं' करके, न्यायालयो में श्राकर विवाद करने पर, (उन्हें) बेतों से पिटवा, गरदन से पकड़ कर, धक्के दिलवा कर, "तूम अपनी हैसियत नही जानते? हमारे साथ विवाद करते हो ? श्रभी, राजा से कह कर, हाथ पैर कटवा देगे" कह, डरायेंगे। वह, उनस डर कर, ग्रपनी चीजो को 'लो, यह तुम्हारी ही है' करके (उन्हें) सींप, श्रपने अपने घर पर डर के मारे पड रहेगे। पापी भिक्षु भी शीलवान भिक्षम्रो को जैमा चाहेगे, वैसा तग करेगे। वे मदाचारी भिक्ष, कोई माश्रय न मिलने से, जंगल मे जाकर घनी जगहों पर खिप रहेगे। इस प्रकार हीन-जाति के (लोगो) का पीड़िन, (ऊँची) जानि-वाले कूलपुत्रों को भौर पापी भिक्षत्रों का सदाचारी भिक्षत्रों को भगा देना, वकरियों के शेर भगा देने के समान होगा। इस कारण से भी तुभे खतरा नही है। यह स्वप्न भी, तूने भविष्य के ही सम्बन्ध में देखा है। हाँ, ब्राह्मणों ने जो कहा, सो तेरे प्रति स्तेह से, धर्मान्कल नहीं कहा। उन्होंने 'बहुत धन मिलेगा' सोच, लौकिक वस्तुग्रों पर नज़र रख, जीविका के ही ल्याल मे कहा।"

इस प्रकार बुद्ध ने सोलह महास्वप्नो का फल कह कर 'महाराज! न केवल तूने ही, ग्रभी इन स्वप्नों को देखा है। पुराने राजाधो ने भी देखा है (उस समय भी) बाह्मणों ने, इन स्वप्नो को इसी प्रकार लेकर यज्ञ के सिर मढ़ दिया था। तब पण्डितो की सलाह के घनुसार, बोधिसत्व से जाकर पूछा। पुराने (राजाओं) ने भी (उनको) यह स्वप्न कहते समय, इसी प्रकार कहा'—यह कह, उनके याचना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहादत्त के राज्य करते समय, बोधिसत्व उदीच्य बाह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। उमर होने पर, वह ऋषि प्रबच्या के अनुसार प्रव्रजित हो गया; अभिज्ञा तथा समापत्तियों को प्राप्त कर, हिमवन्त प्रदेश में ध्यान-कीड़ा में रत रह कर विचरता था। उस समय बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त ने इसी प्रकार इन स्वप्नों को देख, ब्राह्मणों को पूछा। ब्राह्मणों ने भी इसी प्रकार यज्ञ करना आरंभ किया। उनमें जो पुरोहित था, उसके बुद्धिमान् स्पष्ट-वक्ता, माणव-शिष्य ने आचार्य से निवेदन किया— "आपने मुक्ते तीनों बेंब सिखाये। उनमें कहीं भी एक (जने) को मार कर, दूसरे को सुखी करने का उल्लेख नहीं है न?"

"तात । इस ढंग से हमे बहुत धन मिलेगा। मालूम होता है, तू राजा के धन की रक्षा करना चाहता है।"

"म्राचार्य्यं! तो म्राप भ्रपना काम करे; मैं भ्रापके पास रह कर क्या करूँगा," कह, माणवक, घूमता घामता राजा के उद्यान में भ्रा पहुँचा।

उसी दिन बोधिसत्व भी उस वृत्तान्त को जान, 'ग्राज मेरे श्राबादी की श्रोर जाने से, जन (-समूह) की बन्धन से मुक्ति होगी' (सोच) श्राकाश से जाकर, उद्यान में उतर, मगल-शिलातल पर स्वर्ण-प्रतिमा की भाँति बैठे। माणवक ने बोधिसत्व के पास पहुँच प्रणाम कर, एक श्रोर बैठ, कुशल-क्षेम पूछा।

बोधिसत्व ने भी, उसके साथ मधुर बात-चीत करके पूछा---"माणवक ! यह राजा धर्म से राज्य करता है?"

"मन्ते! राजा तो वार्मिक है, लेकिन बाह्यण उसे डुबो रहे हैं। राजा ने सोलह स्वप्न देख, बाह्यणों से निवेदन किया। बाह्यणों ने 'यज्ञ करेंगे' कह, यज्ञ करना भारम्भ किया। सो भन्ते ! क्या भाषका कर्त्तव्य नहीं कि भाष राजा को इन स्वप्नों का फल बताकर जनसमृह को भय से मुक्त करे ?"

"माणवक ! हम राजा को नही जानते, और राजा हमें नहीं जानता। हाँ, यदि वह यहाँ साकर पृछे तो हम उसे कहेंगे।"

माणवक ने 'भन्ते ! मैं लाऊँगा ग्राप मेरे श्राने की प्रतीक्षा करते हुए, थोड़ी देर बैठे' (कह) बोधिसत्व को जतला, राजा के पास जाकर कहा—"महाराज एक भाकाश-चारी तपस्वी भापके उद्यान में उतरे हैं, भौर श्रापको बुलाते हैं कि श्रापके देखे हुए स्वप्नो का फल बतलायेंगे।"

राजा उसकी बात मुन, उसी समय बहुत से ब्रनुयाइयों को साथ ले उद्यान में ब्राया श्रीर तपस्वी को प्रणाम कर, एक श्रीर बैठ पूछा— "भन्ते! क्या ब्राप मेरे देखें स्वष्तों का फल जानते हैं?"

"महाराजा हाँ।"

"तो कहे।"

"महाराज! में कहूँगा। (पहले) मुक्ते स्वप्नो को जैसे जैसे देखा है, वैसे सुनाक्रो।"

"भन्ते । श्रच्छा" कह, राजा ने, राजा प्रसेनजित के द्वारा कहे गये स्वप्नो की ही तरह स्वप्न कहे—

> उसभा रुक्खा गावियो गवा च ग्रस्सो कॅसो सिगाली च कुम्भो पोक्खरणी च भ्रपाकचन्दनं। लापूनि सीदन्ति सिला प्लबन्ति मण्डूकियो कण्हसप्ये गिलन्ति काकं सुवण्णा परिवारयन्ति तसावका एळकानं भया हि।।

[ अर्थ पहले कहा ही गया है।]

जैसे शास्ता ने इस समय, उन स्वप्नो का फल कहा, बैसे ही उस समय बोधिसत्व ने भी उन स्वप्नों का फल कह, अन्त में यह कहा----

विपरियासो वस्ति न इधमित्य (=उलटा पड़ेगा, अब नही है)

महाराज ! यह, इन स्वप्नों की उत्पत्ति है। यह जो, उनके प्रतिघात के लिए यज्ञ-कर्म है, सो वह (विपरियासो बत्तित) विपरीत पड़ेगा, उल्टा पड़ेगा। किस लिए ? उन (स्वप्नों) का फल लोक में तब्दीली होने के समय, अकारण (बात) को कारण मानने के समय, कारण को अकारण (समभकर) छोड़ने के समय, अभूत (=असत्य) को सत्य मानने के समय, सत्य को असत्य (समभक्तर) छोड़ने के समय; अलज्जी (=बेशमी) के उन्नति पर होने के समय, तथा लिज्जियों (=शरम वालों) की अवनित होने के समय ही होगा। नियम्वस्त्र, इस समय, मेरे वा तेरे समय मे, इस पुरुष-युग मे, यह फलीभूत न होंगे। इसलिए, इनके प्रतिघात (=रोकने) के लिए किया जाने वाला यज्ञ-कर्म उलटा होगा। उसकी आवश्यकता नही। इन (स्वप्नों) के फल स्वरूप, तभे कोई खतरा वा डर नही।

इस प्रकार महापुरुष, राजा को आश्वासन दे, जन-समूह, को बंघन से मुक्त कर (अपने) फिर आकाश में ठहर, राजा को उपदश दे, (उसे) पाँच शीलों में प्रतिष्ठित कर, 'महाराज! अब से ब्राह्मणों के साथ मिलकर पशु-घात (वाले) यज्ञ-कर्मों को न करें—ऐसा धर्मोपदेश कर, आकाश मार्ग सेही अपने निवास स्थान को चले गये।

राजाभी उनके उपदेश के अनुकूल चल कर, दान आदि पुण्य-कर्म करके, (अपने) कर्मानुसार (परलोक) गया। शास्ता ने यह देशना ला, 'यज्ञ के कारण से तुओं खतरा नहीं, इस यज्ञ को हटा' कह, उस यज्ञ को हटवा, जन (—समूह) को जीवन दान दे, मेल मिला, जातक का साराश निकाल दिया। उस समय के राजा (अब के) आनन्द थे। माणवक (अब के) सारिपुत्र थे लेकिन तपस्वी मैं ही था।

भगवान् के परिनिर्वाण प्राप्त होने पर, सङ्गीति-कारकों ने उसमा, रुक-खादि....ग्यारह शब्दों की भ्रट्ठकथा (==टीका) कर, 'लापूनी' भ्रादि पाँच पदों की 'गाथा' बना 'एकक निपात' में संगृहीत की।

# ७८. इल्लीस जातक

"उभो खञ्जा.." यह (गाथा) बुद्ध ने जैतवन मे विहार करते समय, (एक) मच्छिरिय कोसिय श्रेष्ठी के बारे में कही।

# क. वर्तमान कथा

राजगृह नगर के समीप सक्खर नामक (एक) निगम था; उसमें मच्छिरिय कोसिय नाम का एक अस्सी करोड की सम्पत्ति वाला सेट रहता था। वह दूसरों को तिनके की नोक पर तेल की बूंद तक नही देता (भीर) न अपने ही खाता था। सो उसका वह धन न तो उसके स्त्री-बच्चों के काम आता था, न श्रमण-ब्राह्मणों के। राक्षस अधिकृत पुष्करिणी की तरह व्यर्थ पडा था।

एक दिन प्रात.काल ही बुद्ध ने महा करुणा समापत्ति में उठ, सकल लोक-षातु में, उस दिन, अवबोध प्राप्त कर सकने वाले बंघुओं को देखते हुए, पन्तालीस यांजन की दूरी पर रहने वाले सेठ और उसकी भार्या के अोतापत्ति फल प्राप्त कर सकने की सम्भावना को देखा। उससे एक दिन पहले वह (श्रेष्ठी) राजा के उपस्थान के लिए राज-भवन को गया। राजा की सेवा मे जा, वापिस लौटते हुए, मूख ने पीड़ित एक नागरिक को, कलमास (कुलथी) भरे पूड़े खाते देखा और उनमे तृष्णा उत्पन्न कर घर जाकर सोचने लगा—"यदि में कहूँगा कि में पूड़े खाना चाहना हूँ, तो वहुन से (लोग) मेरे साथ खाने वाले हो जायेगे। इस प्रकार मेरा वहुत सा चावल, घी, तथा गुड़ आदि खर्च हो जायगा। सो, मैं किसी को नही कहूँगा।"

वह तृष्णा को (मन ही मन) सहते हुए, रहने लगा, (जिससे) समय गुजरने पर (वह) पाण्डु-वर्ण हो गया, गात धमनियों को लग गया। तब तृष्णा को (म्रधिक) न सह सकने के कारण, वह घर में घुस कर, चारपाई पर मृंह लपेट कर पड रहा। इतना होने पर भी घन हानि होने के डर से उसने, किसी को कुछ न कहा।

उसकी भार्य्या ने उसके पास जा पीठ मलते हुए पूछा—"स्वामी! क्या रोग है?"

"मुक्ते, कोई रोग नही।"

"क्या राजा ऋद हो गया है?"

"राजा, मुक्त से कुद्ध नहीं हुआ है।"

"तो क्या तेरे बेटी बेटा से भ्रथवा नौकर चाकरों से कुछ भ्रपराध हो गया है?"

"ऐसा भी (कुछ) नही।"

"किसी (वीज) मे, तेरी तृष्णा (=इच्छा) है ?" ऐसा पूछते पर, धन हानि के भय से निशब्द हो, पड़ा रहा। तब उसे भार्य्या ने पूछा—"स्वामी! तेरी तृष्णा किस चीज में है।

उसने शब्दों को निगलते हुए की तरह कहा—"मेरी एक तृष्णा है" "स्वामी क्या तृष्णा है ?"

"पूडे (पूए) खाने की इच्छा है।"

"तो कहते क्यो नही ? क्या तुम दरिद्र हो ? भ्रब इतने पूडे पका दूँगी कि सारे सक्खर निगम-वासियों के लिए पर्य्याप्त हों।"

"तुक्ते उनसे क्या? वह ग्रपने कमा कर खायेगे।"

"श्रच्छा तो उतने ही पकाऊँगी, जो एक गली के लोगों के लिए पर्य्याप्त हों।"

"जानता हूँ, कि तु बड़ी घनवान् है।"

"भ्रच्छा, तो उतने ही पकाऊँगी. जो इस घरवाले सब के लिए पर्व्याप्त हों।"

"जानता हूँ, कि तू बड़ी उदार है ! "

"ग्रच्छा, तो उतने ही पकाऊँगी, जो तेरे स्त्री-बच्चों भर के लिए पर्व्याप्त हों।"

"तुभे, इन से क्या?"

"बच्छा, तो उतने ही बनाऊँगी, जो तेरे लिए <mark>क्रौर मेरे लिए पय्यप्ति हों ।"</mark> "तु क्या करेगी ?"

"मच्छा, तो उतने ही बनाऊँगी, जो भ्रकेले तेरे लिए पर्याप्त हों।"
"यहाँ पकाने से बहुत लोग भाशा लगायेंगे। सो, तू भौर सब चावलों
को छोड़ केवल कनियाँ (च्च्टूटे चावल), चूल्हा, कड़ाही भादि भौर थोड़ा
दूघ, घी, मधु तथा गुड़ ले, सात-तल प्रासाद के ऊपर महातल्ले पर
चढ़ कर पका। वहाँ में भकेला बैठ कर खाऊँगा।"

उसने 'म्रच्छा' कह, स्वीकार कर, जो लेना था, वह लिवा कर, प्रासाद के ऊपर चढ, दासियों को हटा सेठ को बुलवाया। पहले (दरवाजे) से लेकर सब दरवाजों को बन्द करते हुए सब द्वारों में ताले-कुण्डे लगा, सातवे तले पर चढ़, वहाँ भी वह दरवाजा बन्द करके बैठा। उसकी भार्य्या ने भी, चूल्हे में म्राग जला, उसपर कडाही रख, पढ़े पकाने शुरू किये।

बुद्ध ने प्रानःकाल ही महामोग्गल्लान स्थिवर को ग्रामन्त्रित किया— "मोग्गल्लान! राजगृह के समीप के सक्खर निगम का मच्छरिय कोसिय नामक यह सेठ 'कड़ाही के पूए खाऊँगा' (करके) श्रीरो के देख लेने के भय से, सात तलो वाले प्रासाद के उत्तर पूए पकवाता है। तू वहाँ जाकर, उस मेठ का दमन कर, उसे निविषकर, पित-पत्नी दोनो जनो मे पूए श्रीर दूध-धी-मधु-गुड ग्रादि लिवा कर, श्रपने वल में, उन्हें जेतवन ले ग्रा। श्राज में पाँच सी भिक्षुश्रो सहित विहार में ही रहुँगा, श्रीर पूत्रों का ही भोजन करूँगा।"

स्थिवर 'भन्ने । श्रच्छा' कह, जास्ता का कथन स्वीकार कर, उसी समय ऋद्विबल से, उस निगम में पहुँच, उस प्रासाद के छज्जे पर, (श्रपने ठीक) से पहने, ठीक से ढके हुए ग्राकाश में स्थिर होकर, मणि की मूर्ति की मौति ठहरे।

स्थिवर को देख, सेठ का हृदय काँगा। उसने 'मैं ऐसो के ही डर में, इस जगह म्राया, सो यह आकर खिड़की पर खड़ा हो गया है' (मोच) हाथ में लेने योग्य कुछ न ले मकने पर, भाग में डाली निमक की डली की नरह, गुस्से से चिट चिट करते हुए कहा—"श्रमण; आकाश में खड़े रहने में तुभे क्या मिलेगा? आकाश में जहाँ पैरो का चिन्ह नहीं है, वहाँ पैरो को दिखाने हुए चड़्क्रमण करने से भी कुछ न मिलेगा।" स्थिवर उसी जगह इधर-उधर चड़क्रमण करने लगे।

सेठ ने कहा—"चङ्कमण करने पर तो क्या मिलेगा? स्राकाश में पालथी मार कर बैठने पर भी न मिलेगा।" स्थिवर पालथी मारकर बैठ गये।

तब उसने (कहा)—''बैठने पर तो क्या मिलेगा? श्राकर देहली पर खड़े होने से भी न मिलेगा।'' स्थिवर (श्राकर) देहली पर खड़े हो गये। तब उसने (कहा)—''खड़े होने से तो क्या मिलेगा। धुग्रां निकालने से भी न मिलेगा।''

स्थितर ने घुआँ निकाला। सारा प्रासाद एक-घूम्र हो गया। सेठ की भ्रॉख में जैसे सूइया चुभने लगी, लेकिन घर के जलने के डर से उसने 'जलने पर भी न भिलेगा' न कह, सोचा—'यह श्रमण, भ्रच्छा पीछे पडा है, बिना लिए नहीं जायेगा। सो, इसे एक पूजा दिलवाऊँ।'' (यह सोच) उसने भार्या को कहा—"भद्रे! एक छोटा सा पूजा पका, श्रमण को दे, इसे विदा कर।''

उसने कड़ाही मे जरा सी पिट्ठी डाली। उसका एक बड़ा सारा, फूला हुआ पूआा बन कर, सारी कड़ाही मे फैल गया। सेठ ने उसे देख, 'तू ने बहुत पिट्ठी ले ली होगी' (कह) अपने ही कड़छी के कोने पर जरा सी पिट्ठी लेकर, डाली। (यह) पूआा पहले पूए से भी बड़ा हो गया। इस प्रकार जैसे जैसे वह गकाता, वैसे वैसे वह पहले से भी बड़ा हो जाता।

उसने दुः ली होकर कहा— "भद्रे ! दे इसे एक पूझा ।" उसके टोकरी से एक पूझा निकालने के समय, सारे पूए एक साथ लग गये। उसने सेठ को कहा— "स्वामी! सब पूए एक साथ जुड़ गये। उन्हें पृथक् नहीं कर सक रहीं हूँ।" "मैं करूँगा" (करके) वह भी न कर सका; दोनों जने, दोनों सिरे पकड़ कर खैचने पर भी पृथक् न कर सके। इस प्रकार व्यायाम करते हुए उसके शरीर से पसीना बहने लगा, और उसकी प्यास (—तृष्णा) बुफ गई।

तव उसने भार्या को कहा— "भद्रे! मुभे पूए नही चाहिए। उन्हें, टोकरी सहित, इस भिक्षु को दे दो।" वह टोकरी लेकर स्थविर के पास गई। स्थविर ने दोनो को धर्मोपदेश किया; त्रिरत्न के गुण कहे। दिये हुए का, यज्ञ का, दान आदि का फल आकाश में (प्रकाशित) चन्द्रमा की भाँति दिखाया। उसे सुन प्रसन्न-चित्त सेठ ने कहा— "भन्ते! आकर, इस पलंग पर बैठ कर, पूए खायें।"

स्थविर ने कहा-"सेठ जी ! 'पूए खायेगे' (करके) पाँच सी भिक्षुग्रों

सिंहत सम्यक् सम्बुद्ध बिहार में बैठे हैं। यदि तेरी इच्छा हो तो भ्रापनी भार्य्या सिंहत पूए गौर दूध ग्रादि को लिवा चल। हम बुद्ध के पास जायेगे।''

"भन्ते ! इस समय शास्ता कहाँ हैं?"

"मेठ ! यहाँ से पन्तालीस योजन की दूरी पर, जेनवन विहार मे।" "भन्ते ! बिना, (भोजन के) समय का उल्लंघन किये, हम इतनी दूर कैसे जायेगे?"

"सेठ । तुम्हारी इच्छा रहने पर, में अपने ऋदि-बल से ले जाऊँगा। तुम्हारे प्रासाद (= महल) की सीढी का आरम्भ तो (उसके) अपने स्थान पर ही होगा, (लेकिन) अन्त जेतवन द्वार के कोठे पर जा कर होगा। ऊपर के महल से. नीचे के महल पर उनरने भर की देरी में जेतवन ले जाऊँगा।"

उन्होंने 'भन्ते ! श्रच्छा कह, स्वीकार किया। स्थविर ने श्रधिष्ठान (—दृढ निश्चय) किया—?''सीढी का ऊपर का मिरा, वैसे ही होकर, नीचे का सिरा, जेनवन द्वार के कोठे में जा लगे।'' वैसे ही हो गया।

इस प्रकार स्थावर ने सेट ग्रीर उसकी भार्य्या को प्रासाद के ऊपर से नीचे उतरने के समय से भी कम समय में जेतवन पहुँ जा दिया। उन दोनों ने बुद्ध के पास जा, (भोजन का) समय निवेदन किया। भिक्षु-संघमहित बुद्ध, दान-शाला में प्रविष्ट हो, बिखे श्रेष्ठ बुद्धामन पर बैठे। सेठ ने बुद्ध प्रमुख भिक्षुमघ को दक्षिणा का जल दिया। भार्य्या ने तथागत के पात्र में पूए रक्के। बुद्ध ने उतने ही लिये, जितने (ग्रपने लिए) काफी हों। पाँच सौ भिक्षग्रों ने भी वैसे ही लिए। सेठ दूष, घृत, मधु तथा शक्कर देता गया।

पाँच सौ भिक्षुयों महित बुद्ध ने भोजन समाप्त किया। मेठ ने भी भार्य्या सहित, श्रावश्यकता-भर खाये; लेकिन पूए खतम होते न दिखाई देते थे। सारे विहार के भिक्षुयों तथा भिखमगों द्यादि को देने पर भी खतम होते न दिखाई देते थे। (उन्होंने) भगवान् से कहा—"भन्ते! पूए खतम नहीं

<sup>&#</sup>x27;बौद्ध भिक्षुत्रों के लिये मध्यान्हान्तर भोजन करना निषिद्ध है।

होते !" "तो, उन्हें जेतवन द्वार के कोठे में फेक दो।" सो, उहोने द्वार-कोठे के समीप एक गढ़ें में डाल दिये। ग्राज भी वह स्थान कपल्लपूव-पढ़भार ही कहलाता है। भार्य्या सहित महासेट्ठि, भगवान् के पास जा, एक ग्रोर खड़ा हुग्रा। भगवान् ने (दान) ग्रनुमोदन किया। ग्रनुमोदन की समाप्ति पर, दोनों जने श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हो, बुद्ध को प्रणाम कर, द्वार कोट्ठे से सीढ़ी पर चढ़कर, श्रपने प्रासाद में जा पहुँचे (=प्रतिष्ठित हुए)।

उस समय से वह अस्सी करोड़ धन, बुद्धशासन के ही लिए खर्च करने लगा। एक दिन, सम्यक् सम्बुद्ध आबस्ती में भिक्षा माँग, जेतवन आ, भिक्षुओं को सुगतोपदेश दे, गन्धकृटी में प्रवेश कर, ध्यानावस्थित रह, शाम को धर्म-सभा में आये। उस समय धर्म-सभा में इकट्ठे बैठे हुए भिक्षु (मोगगल्लान) स्थिवर की प्रशंसा कर रहे थे— "आवुसो! महामोगगल्लान स्थिवर का प्रताप देखो। वह, मच्छिरिय (चक्तंजूस) सेठ को जरा सी देर में दमन कर निविषकर, पूए लिवा कर, जेतवन ले आया, और बुद्ध के सम्मुख (उपस्थित) कर, भोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित कर दिया। अहो! स्थिवर महा प्रतापवान् है।" बुद्ध ने आकर पूछा— "भिक्षुओं! इस समय बैठे क्या बात-चीत कर रहे हो?" "यह (बातचीत)" कहने पर, बुद्ध ने, 'भिक्षुओं! जिस भिक्षु को किसी कुल का दमन करना हो, वह बिना कुल को पीड़ा दिये, बिना तंग किये, जैसे अमर फूल से रेणु ग्रहण करता है उसी तरह (कुल के) पास जा, बुद्ध-गुणों का परिचय दें कह स्थिवर की प्रशंसा करते हुए, (यह गाथा कही)—

यथापि भमरो पुष्कं वण्णगन्धं ब्रहेठयं, पलेति रसमादाय एवं गामे मुनी चरे।

[जिस प्रकार फूल के वर्ण या गन्ध को बिना हानि पहुँचाये भ्रमर रस को लेकर चल देता है, उसी प्रकार मुनि गाँव में विचरण करे।]

भोजनान्तर गृहस्यों को दिया जाने वाला उपदेश।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> घम्मपद (पुष्क वग्न) ।

इस धर्मपद में आई हुई गाथा को कह, स्थिवर की और भी प्रशंसा करने के लिए "भिक्षुओ! न केवल अभी मोगगल्लान ने मच्छिरिय सेठ का दमन किया, पहले भी उसका दमन कर, उसे कर्म-फल सम्बन्ध का ज्ञान (—परिचय) कराया है" कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहुम्बत्त के राज्य करने के समय, बाराणसी में इल्लीस नाम का एक सेठ था। उसके पास ग्रस्सी करोड़ धन था; (लेकिन) वह पुरुष के दुर्गुणों से युक्त लेंगड़ा, लूला तथा बेंहगा; ग्रश्नद्धा वान्, ग्रप्रसन्न-चित्त तथा कंजूस; न किसी को देता, न भ्रपने खाता था। उस का घर ऐसा ही था, जैसे राक्षस-गृहीत पुष्करिणी! हाँ, उसके माता-पिता सान पीढ़ी तक, दान-शील (==दाता) तथा दान-पित रहे थे। उसने कुल-मर्यादा का नाश कर, दान-शाला को जला, याचकों को पीट कर (बाहर) निकाल, केवल घन ही संग्रह किया।

एक दिन, राजा की सेवा में जाकर, अपने घर लौटते समय उसने रास्ते में एक थके हुए नागरिक को एक शराब की सुराही ले, पीढ़े पर बैठ, उस खट्टी शराब से कसोरे भर सड़ी हुई मछली खा खा कर, पीते देखा। यह देख, उसके मन में शराब ( —सुरा) पीने की इच्छा हुई, और वह सोचने लगा— "यदि, में सुरा पीऊँगा, तो मेरे पीने पर (और) बहुत (लोग) पीने की इच्छा करेगे। इस प्रकार मेरा धन खर्च होगा।" तृष्णा को मन में रखकर घूमने से, कुछ समय बीतने पर, (उसे) न सह सकने के कारण, उसका शरीर धुनी हुई रूई की तरह सफ़ेद हो गया, और उसका गात घमनी को जा लगा।

सो, एक दिन, वह घर में घुस कर, चारपाई पर सिमट कर पड़ रहा ?

उसकी मार्ट्या ने ग्राकर पीठ मलते हुए पूछा—"स्वामी! क्या रोग (=कष्ट) है?" (इसके ग्रागे) सब उक्त प्रकार से जानना चाहिए।

'ग्रच्छा! तो उतनी शराब बनाऊँगी, जितनी तेरे ग्रकेले के लिए काफी हो' कहने पर, 'घर में शराब बनवाने पर, बहुत लोग ग्राशा लगायेंगे; दूकान से मँगवा कर भी यहाँ बैठ कर नहीं पी सकता' (सोच), उसने, केवल एक मासक दे, दूकान से शराब की सुराही मँगवाई; फिर नौकर से उठवा, नगर से निकल नदी के किनारे गया और महामार्ग के पास एक गुल्म ( ==घनी जगह) में घुस, सुराही को रखवाया, फिर 'तूजा' कह कर, नौकर को दूर बिठा, कसोरे भर भर कर, शराब पीनी शुरू की।

दानादि करने के कारण, इसका पिता देव-लोक में शक्र (= इन्द्र) होकर उत्पन्न हुग्रा था। उसने उस समय ध्यान लगा कर देखा, कि मेरा (चलाया हुग्रा) दान ग्रभी भी दिया जा रहा है वा नहीं? उसका चालू न रहना, पुत्र का कुल-मर्यादा को नष्ट कर, दान-शाला को जला देना, याचकों को पीट कर निकाल देना तथा कंजूस बन, 'ग्रीरो को देनी पड़ जायगी' के भय से घने स्थान में घुस, अकेले बैठ कर शराब पीना, जान उसने सोचा—में जाकर, उसे क्षुब्ध कर, (उसका) दमन कर, (उसे) कर्म-फल-सम्बन्ध का ज्ञान करा, (उसके हाथ से) दान दिलवा, (उसे) देव-लोक में उत्पन्न होने योग्य बनाऊँ। यह सोच, वह, (मनुष्यों की) ग्राबादी में उत्तर, ठीक इल्लीस सट्ठी जैसा, लंगड़ा-लूला-बैहंगा रूप बना राजगृह नगर में प्रविष्ट हो, राजा के निवासस्थान पर खड़ा हो, अपने ग्राने की सूचना भिजवा, 'प्रवेश करों कहने पर भीतर गया ग्रीर राजा को प्रणाम कर, (एक ग्रीर) खड़ा हुग्रा।

राजा ने पूछा—"सेठ जी! कहो ग्र-समय पर कैसे श्राये?"

"देव! मेरे घर मे ग्रस्सी करोड़ धन है, (मैं चाहता हूँ) कि भ्राप उसे मैंगवा कर, श्रपने खजाने भर लें।"

"रहने दो सेठ जी हमारे घर में तुम्हारे धन से कही भ्रधिक धन है।"

"देव ! यदि भ्राप को भ्रावश्यकता नही है, तो मै उसे लेकर यथेच्छ दान देता हूँ ?"

"सेठ जी दें।"

"देव ! अच्छा" कह राजा को प्रणाम कर, निकल आया और इल्लीस सेट्ठी के घर गया। सब नौकर-चाकर घेर करखड़े हो गये। कोई एक भी यह न जान सका कि यह इल्लीस नहीं है। उसने घर में प्रवेश कर, देहली के

<sup>&</sup>lt;sup>'</sup>कार्वापण का बीसवां हिस्सा।

मीतर खड़े हो, ढ़ार-पाल को बुलवा झाजा दी—"यदि कोई ठीक मेरे जैसी शकल वाला झाकर, 'यह मेरा घर हैं' करके प्रवेश करना चाहे, तो उसकी पीठ पर प्रहार दे, उसे निकाल देना।" यह कह, प्रासाद के ऊपर चढ़, श्रत्यन्त मूल्यवान् झासन पर बैठ, श्रेष्ठि भार्य्या को बुलवा, मुस्करा कर, कहा—"भद्रे! दान दें।" यह सुन सेठानी, लड़के-लड़िक्याँ तथा नौकर चाकर कहने लगे। "इतने समय तक कभी दान देने का विचार तक नहीं आया। आज शराब पीने के कारण मृदु-चित्त हो, दान देने की इच्छा उत्पन्न हो गई होगी।"

सो, सेठानी ने कहा— "स्वामी! यथारुचि दे।" "तो मुनादी करने वाले को बुलवा कर, सारे नगर में मुनादी करवा दो कि जिस को चाँदी, सोना, मिण-मोती की ग्रावश्यकता हो, वह इल्लीस सेठ के घर जावे।" उसने वैसा करवा दिया। लोग भोली, धैली लेकर द्वार पर ग्रा इकट्ठे हुए। शक ने सात रत्नों से भरे हुए कमरों को खोल कर कहा— "यह सब तुम्हे देता हूँ। जितनी जितनी जरूरत हो, ले जाग्रो।" लोग घन को निकाल, महातल पर ढेर लगा, लाये हुए बरतनों को भर भर कर ले जाने लगे।

एक जनपदवासी, इल्लीस सेठ के बैल, इल्लीस सेठ के ही रथ में जोतकर, उसे सात रल्नों से भर, नगर से निकल, महा-मार्ग पर जाता हुन्ना, उस घने स्थान से कुछ ही दूर पर रथ को हाँकते हुन्ना सेट्ठी की प्रशंसा करता जाता था— "स्वामी! इल्लीस सेठ! तेरी सौ वर्ष की ब्रायु हो। तेरे कारण, श्रव मैं जन्म भर, बिना काम किये भी जी सकता हूँ। तेरा ही रथ, तेरे ही बैल, तेरे ही घर के सात (प्रकार के) रत्न। न मा ने दिये न बाप ने दिये, स्वामी; तेरे ही कारण मिले।" इल्लीस ने वह शब्द सुन, भयभीत हो सोचा—"यह मेरा नाम लेकर, यह यह कहता है, क्या राजा ने मेरा धन लोगों में बाँट दिया है?" (यह सोच) घने-स्थान से निकल, बैलों तथा रथ को पहचान, "श्ररे! चेटक! यह मेरे ही बैल और मेरा ही रथ" कह, जा कर बैलों की नकेल पकड़ ली। गृहपित रथ से उतर, 'ग्ररे! दुष्ट चेटक! इल्लीस महासेठ सारे नगर को दान देता है, तू क्या लगता(=होता)हैं ? कह, भटक कर, विजली गिराते हुए की तरह, कंघे पर प्रहार दे, रथ लेकर चल दिया।

उसने काँपते हुए उठ कर, धूलि (=रेत) को भाड़, तेजी से जाकर,

(फिर) रथ को पकड़ा। गृहपित (रथ से) उतर, बालों से पकड़, भुका, बाँस की चपटी की मार से मार, गले से पकड़, जिघर से ग्राया था, उघर मुँह कर धक्का दे, (ग्रपने) चल दिया।

इतने में उसका शराब का नशा उतर गया।

उसने काँपते काँपते जल्दी से घर जा, घन लेकर जाते हुए मनुष्यों को देख, 'भो ! यह क्या ? राजा मेरा घन लुटवा रहा है?' कह, जिस किसी को पकड़ना शुरू किया । जिस किसी को पकड़ता, वही उसे पीट कर, पैरों में गिरा देता । वेदना से पीड़ित हो, उसने घर में घुसना चाहा । द्वारपालों ने—'ग्ररे! दुष्ट गृहपति ! कहाँ घुसता है?' (कह) बाँस की चपटियों से पीट, गर्दन से पकड़ निकाल दिया।

'अब राजा को छोड़ कर, और मुफे, किसी की शरण नहीं सोच, उसने राजा के पास जा कर पूछा—"देव! आप मेरा घर लुटवा रहे हैं?"

"सेठ जी ! मै नही लुटवा रहा हूँ। क्या तुमने ही सभी स्राकर नहीं कहा था कि यदि स्राप नहीं लेते तो मै सपने घन को दान दूँगा, सौर नगर मे मुनादी करा कर दान दिया?"

"देव! मैं श्रापके पास नहीं श्राया। क्या श्राप मेरे कंजूस होने की बात नहीं जानते? मैं किसी को तिनके के कोने से (एक) तेल की बूँद तक नहीं देता। देव! जो यह दान दे रहा है, उसे बुला कर परीक्षा करे।"

राजा ने शक को बुलवा भेजा। न तो राजा को ही, न मन्त्रियों को ही, दोनों जनों मे कुछ भेद दिखाई दिया। मच्छरिय सेठ ने पूछा—"देव! यह सेठ है, कि में सेठ हूँ?"

"हम नही पहचानते, तुभे, कोई पहचानने वाला है?"

"देव! मेरी भार्या।"

भार्य्या को बुलाकर पूछा गया कि तेरा स्वामी कौन है?

वह 'यह' कह कर, शक के ही पास जा खड़ी हुई। लड़के लड़कियों नौकर-चाकरों को बुला कर पूछा गया। सब शक के ही पास जाकर खड़े हए।

तब सेठ ने सोचा---"मेरे सिर में बालों से ख्रिपी एक फुंसी है, उसे केवल नाई ही जानता है, सो उसे बुलवाऊँ।" (यह सोच) उसने कहा---"देव!

मुफ्ते नाई पहचानता है, उसे बुलवावें।" उस समय बोधिसत्त्व (ही) उसके नाई (होकर उत्पन्न हुए) थे। राजा ने उसे बुलवा कर पूछा—"इल्लीस सेठ को पहचानते हो?"

"देव! सिर को देख कर पहचान सकुँगा।"

"ग्रच्छा! तो दोनों के सिर को देख।" शक ने उसी क्षण सिर में फुसी पैदा कर ली। बोधिसत्त्व ने दोनों के सिर में फुसी देख, "महाराज! दोनों के सिर में फुंसी है। इस लिए मैं इन दोनों में से किसी को नहीं कह सकता कि यह इल्लीस है" कह, यह गाया कही—

उभी खञ्जा उभी कुणी उभी विसमचन्खुला, उभिन्नं पिलका जाता, नाहं पस्सामि इल्सिसं ॥

[ दोनों लंगड़े (है), दोनों लूले (है), दोनों बैहंगे (है), भीर दोनों के (सिर में) फुँसियाँ है। मैं इल्लीस को नहीं पहचानता (=देखता)।

उभो, दोनों जने । खञ्जा, लंगड़े ( =कुण्ठकपाद), कुणी, लूले ( =कुण्ठ-हत्या) विसम चक्खुला, जिनकी आँख की पुतलियाँ विषम हैं । पिलका, दोनों के सिर मे एक ही जगह, एक ही जैसी फुन्सियाँ हो गईं । नाहं पस्सामि, मैं इनमें यह इल्लीस है (करके) नहीं पहचानता, अर्थात् एक को भी 'इल्लीस' नहीं मानता ।

बोधिसत्त्व की बात सुन, सेठ काँपने लगा, और घन-शोक के करण, अपने को न सँभाल सकने से वही गिर पड़ा। उस समय शक, "महाराज! मैं इल्लीस नहीं हूँ, मैं शक हूँ" कह, शक-लीला से भाकाश में जा खड़ा हुआ। इल्लीस का मुँह पोंछ कर, उस पर पानी छिड़का गया। वह उठकर, देवेन्द्र शक को प्रणाम कर, खड़ा हुआ। नब शक ने कहा— "इल्लीस! यह धन मेरा है, न कि तेरा। मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र। मैं ने दानादि पुण्य कमें करके शक की पदवी प्राप्त की, लेकिन तूने मेरे वंश (की मर्य्यादा) को तोड़, भदान-शीली हो, कंजूस बन, दानशाला को जला, याचकों को निकाल, (खाली) धन संग्रह किया। उसे, न तू आप खाता है, न दूसरे। वह ऐसे पड़ा है, जैसे राक्षस के अधिकार में हो। यदि, जैसे पहले थी, वैसे ही मेरी दानशाला

बनवा कर दान देगा, तो तेरा कुशल है, यदि नहीं देगा, तो तेरे सब घन को भन्तध्यीन कर, इस इन्द्र-वक्ष से तेरा सिर फोड़, तेरी जान निकाल दूँगा?"

इल्लीस सेठ ने मरने के भय से संत्रसित हो, प्रतिज्ञा की कि अब से दान दूँगा। शक उसकी प्रतिज्ञा ग्रहण कर, आकाश में बैठे ही बैठे धर्मीपदेश दे, उसे (पञ्च) शीलों में प्रतिष्ठित कर, अपने स्थान को चला गया। इल्लीस भी दान आदि पुण्य-कर्म कर स्वर्ग-गामी हुआ।

बुद्ध ने 'भिक्षुग्रो! न केवल ग्रभी मोग्गल्लान ने मच्छरिय सेठ का दमन किया है, पहले भी इसने इसे दमन किया है' कह, इस घर्मदेशना को ला, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया।

उस समय इल्लीस, मच्छरिय सेठ हुग्रा। देवेन्द्र शक, मोग्गल्लान। राजा, ग्रानन्द। लेकिन नाई में ही था।

#### ७६. खरस्मर जातक

"यतो विलुता व हता च गावो.." यह (गाथा) बुद्ध ने जेतवन में विहरते समय एक ग्रमात्य के सम्बन्ध में कही।

# क. वर्तमान कथा

कोशल-नरेश के एक अमात्य ने राजा को प्रसन्न कर प्रत्यन्त-ग्रामों की राज-बिल' ले, चोरों के साथ मिलकर 'मैं मनुष्यों को ले कर जंगल में चला जाऊँगा, तुम गाँव को लूट कर, आधी (लूट) मुभे देना' (कह), मनुष्यों को इकट्ठा किया। फिर जंगल ले जा, चोरो के ग्रा, गौवों को मार,

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>राजा को प्राप्य राज-कर।

मांस खा, गाँव लूट कर चले जाने पर, शाम को मनुष्यों को साथ लिये हुए आया। उसके कुछ ही देर बाद, उसका यह भेद खुल गया। मनुष्यों ने राजा से कहा। राजा ने उसे बुलवा अपराध का निश्चय कर, उसका अच्छी प्रकार निग्नह कर, (उसकी जगह) एक दूसरे ग्राम-भोजक (—मुखिया) को भेज, (अपने) जोतवन जाकर, भगवान् को वह समाचार कहा। भगवान् ने 'महाराज! न केवल अभी यह ऐसा करने वाला है, पहले भी यह ऐसा ही करने वाला रहा है' कह, उसके याचना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) कहावत्त के राज्य करते समय, राजा ने एक अमात्य को एक प्रत्यन्त गांव दिया।....सब उक्त प्रकार से। उस समय बोधिसत्व, वाणिज्य के लिए घूमते हुए, उस गाँव में ठहरे हुए थे। उन्होंने, शाम के समय, बहुत से लोगों के साथ भेरी बजते बजते, ग्राम-भोजक को ग्राते देख 'यह दुष्ट ग्राम-भोजक चोरों के साथ मिल, गाँव लुटवा कर, चोरों के भाग कर जंगल में घुस जाने पर, अब शान्त-स्वभाव की तरह, भेरी के बाजे के साथ ग्रा रहा है' सोच यह गांथा कही—

यतो विलुत्ता च हता च गावो वड्डानि गेहानि जनो च नीतो, भ्रयागमा पुत्तहताय पुत्तो खरस्सरं वेण्डिमं वावयन्तो॥

[जब (चोर) गौवों को लूट तथा गौवों को मार कर, घरों को जलाकर, (श्रीर) श्रादिमियों को बॉघ कर ले गये, उस समय यह मृतपुत्र का पूत, इस कर्ण कठोर ढोल को बजवाते श्राया है।]

यतो = जब। विलुत्ता च हता च, लूट कर ले गये तथा मांस खाने के लिए मार डालीं। गावो = गौवें। दृद्धानि, आग लगाकर जला दिये। जनो च नीतो, कसकर, बाँध कर ले गये। पुत्तहताय पुत्ती, अपुत्ती (= मृतपुत्र का पुत्र) अर्थात निर्लज्ज। जिसको लज्जा-भय नही, उसकी माता नही, सो वह उस

(पुत्र) के जीवित रहते भी, अपुत्ती (=मृत-पुत्र) ही समभी जाती है। सरस्सरं, कठोर शब्द। देण्डिमं, ढोल (=पटह भेरि)।

इस प्रकार बोधिसत्व ने इस गाथा से, उसका परिहास किया। श्लीघ्र ही, उसका भेद खुल गया। राजा ने उसके अपराध के अनुसार उसे दण्ड दिया।

शास्ता ने, 'महाराज! न केवल भ्रमी यह ऐसा करने वाला है, पहले भी भह ऐसा ही करने वाला रहा है' (कह), यह धर्म देशना ला मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया।

उस समय का ग्रमात्य ही, ग्रब का ग्रमात्य है। गाथा से उदाहरण देने वाला पण्डित मनुष्य, तो मैं ही था।

# ८०. भीमसेन जातक

"यं ते पविकत्थितं पुरे" यह (गाथा) शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, एक ग्रात्म-प्रशंसक भिक्षु के बारे में कही।

# क. वर्तमान कथा

एक भिक्षु, 'श्रावृसो! हमारी जाति सदृश जाति, हमारे गोत्र सदृश गोत्र, (कोई) नही। हम ऐसे..महाक्षत्रिय कुल में पैदा हुए। गोत्र की या कुल-प्रदेश की दृष्टि से, हमारे सदृश कोई नही। हमारे यहाँ सोने चाँदी का कोई हिसाब (=अन्त) नही। हमारे नौकर—चाकर (तक) शाली-मांसोदन खाते हैं, काशी का (बना) वस्त्र पहनते हैं; (और) काशी के चन्दन से विलेपन करते हैं। इस समय प्रव्रजित हो जाने से हम इस प्रकार के रूखे सूखे भोजन खाते हैं; रूखे सूखे चीवर पहनते हैं' कह वृद्ध-मध्यम- तरुण (=नवीन) भिक्षुग्रों के बीच, अपनी बड़ाई करते, जाति श्रादि का अभिमान दिखाते, (भौरों को) ठगते हुए घूमता था।

एक भिक्षु ने उसके कुल-प्रदेश की परीक्षा कर, उसके गप भारने की बात भिक्षुग्रो से कही। धर्म सभा में इकट्ठे हुए भिक्षु, उसकी निन्दा करने लगें— "ग्रायुष्मानो ! ग्रमुक भिक्षु, इस प्रकार के कल्याणकारी शासन में प्रव्रजित होकर भी, गप्य मारता, ग्रात्म-प्रशंसा करता, (ग्रौर) ठगता फिरता है।"

बुद्ध ने झाकर पूछा— "भिक्षुमो ! इस समय बैठे क्या बातचीत कर रह हो ?" "यह ! बातचीत" कहने पर, "भिक्षुमो ! न केवल झभी वह भिक्षु, (इस प्रकार) गप्प मारता, झात्म-प्रशंसा करता, ठगता फिरता है, पहले भी वह (इसी प्रकार) गप मारता, झात्म-प्रशंसा करता, ठगता फिरता रहा है" कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहादत्त के राज्य करते समय, बोधि-सत्त्व एक निगम ग्राम में, (एक) प्रसिद्ध ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हों, श्रायु होने पर, तक्षशिला में जा, लोक प्रसिद्ध श्राचार्य के पास तीनो वेद तथा प्रठारह विद्याये सील, सब शास्त्रों (=शिल्पों) में सम्पूर्णता प्राप्त कर, चुल्लधनुगाह पण्डित नाम से (प्रसिद्ध) हुग्रा। तक्षशिला से निकल, वह सब (दूसरे) समयों (=ग्रागम, शास्त्र)तथा शिल्पों की परीक्षा करता हुग्रा महिसक राष्ट्रं (=देश) को गया। इस जन्म में बोधिसत्त्व थोड़े छोटे (=हस्व) कद के, तथा भुके हुए थे। उन्होंने सोचा—"यदि में किसी राजा के पास जाऊँगा, तो वह कहेगा 'तू ऐसे छोटे कद वाला हमारा क्या (काम) कर सकेगा?' इसलिए में किसी डील-डौल वाले सुन्दर मनुष्य को ग्रागे करके, (ग्रपने) उसकी ग्रोट भें होकर जीविका कमाऊँ।"

सो, उसने, वैसे ग्रादमी की खोज करते हुए, भीमसेन नामक एक जुलाहे के कपड़ा बुनने के स्थान पर जा उसके साथ कुशल-क्षेम की बातचीत कर

<sup>&#</sup>x27; नर्मदा के दक्षिण तट पर, इन्दौर से क़रीब चालीस मील महिष्मती।

पूछा---"सौम्य! तेरा क्या नाम है?"

"मेरा नाम भीमसेन है।"

"तू इस प्रकार के सौन्दर्य से युक्त हो, यह तुच्छ काम करता है?" · "जीविका (का ग्रौर उपाय) न होने से।"

उसने "सौम्य! इस काम को मत कर। मेरे समान धनुषधारी, सारे जम्बूद्वीप में नहीं हैं, (लेकिन) यदि में किसी राजा के पास जाऊँ, तो शायद वह क्रोधित हो जाये कि यह इतने छोटे कद वाला हमारा क्या (काम) कर सकेगा। तू राजा के पास जाकर कह कि में धनुषधारी हूँ। राजा, तुभे खर्चा दे, तेरी बँधी-वृत्ति लगा देगा। जो जो वह तुभे करने को कहेगा में उसे करता हुन्ना, तेरी ब्रोट में रहूँगा। इस प्रकार (हम) दोनों जने सुखी रहेगे' (कह) पूछा—''मानता है मेरी बात?'' जुलाहे ने 'ब्रच्छा' कह स्वीकार किया।

उसने उसे बाराणसी ले जा, अपने आप चुल्ल-धनु-उपस्थायक (= सेवक) बन, उसे आगे कर, राज-द्वार पर जा, राजा को कहलवाया। "आजाये" कहने पर, दोनों जने जा, राजा को प्रणाम कर, खड़े हुए। "किस लिए आये?" पूछने पर, भीमसेन बोला—"मैं धनुष-धारी हूँ। सारे जम्बूदीय में, मेरे सदृश धनुष-धारी नहीं।"

"क्या मिलने पर हमारी सेवा मे रहोगे?"

"देव ! अर्ध-मास में हजार (मुद्रा) मिलने पर रह सकेंगे।"

"यह पुरुष, तेरा कौन होता है?"

"देव! चुल्ल उपट्ठाक (=छोटा सेवक)।"

"ग्रच्छा! तो सेवा मे रहो।"

उस समय से भीमसेन, राजा की सेवा में रहने लगा; जो जो काम पड़ता, उसे बोधिसत्त्व ही करता।

उस समय काशी राष्ट्र के एक जंगल में बहुत से मनुष्यों के ग्राने जाने का मार्ग (एक) व्याध्न ने छुड़ा दिया था। वह मनुष्यों को पकड़ पकड़ कर खा जाता था। (लोगों ने) वह समाचार राजा को कहा। राजा ने भीमसेन को बुलाकर पूछा—"तात! उस व्याध्न को पकड़ सकेंगा?"

"देव ! तो मेरा नाम धनुषघारी ही क्या, यदि मैं उस व्याघ्न न को

पकड़ सक्रै।"

"राजा ने उसे खर्चा दे कर भेजा। उसने घर जा कर बोधिसत्त्व को कहा। बोधिसत्त्व ने कहा—"श्रच्छा! सौम्य! जा।"

"लेकिन तू नही जायेगा?"

"हाँ मै नहीं जाऊँगा, लेकिन तुभ्हे उपाय बताऊँगा।"

"सोम्य! (उपाय) बता।"

"तू सहसा व्याघ्र के निवास स्थान पर अकेला न जाना। जनपद के मनुष्यों को इकट्ठा करवा, एक दो सहस्र धनुष (साथ) लिवा, वहाँ जाकर, 'व्याघ्र उठा है,' मालूम होते ही भाग कर किसी घने-भाड़ (च्गुम्ब) में घुस कर, पेट के बल लेट रहना। जन-पद के लोग ही व्याघ्र को मार कर, पकड़ लेगे। उनके व्याघ्र को मार चुकने पर, तू दाँतों से एक बेल (चलता) काट, (उसके) एक सिरे को (हाथ में) ले, मृत व्याघ्र के पास जा, कहना, "भो! इस व्याघ्र को किसने मार डाला? में इसे लता से बाँघ कर, बैल की तरह राजा के पास ले जाने के लिए, लता लाने को घने-भाड़ में गया था। मेरे लता लाने से पहले किसने इसे मार डाला?" तब डर के मारे, जनपद के लोग 'स्वामी! राजा से मत कहना' (करके) बहुत धन देगे। व्याघ्र को तू ही ले जायेगा, सो राजा से भी तुभे बहुत धन मिलेगा।"

उसने 'म्रच्छा' कह, जाकर, बोधिसत्त्व के बताये उपाय से ही व्याघ्न को पकड़, जंगल को भय-रहित कर, बहुत से जनों के साथ बाराणसी को लौट, राजा को देख कर कहा—"देव ! मैंने व्याघ्न पकड़ लिया। जंगल निर्भय कर दिया।" राजा ने प्रसन्न हो, बहुत धन दिया।

फिर एक दिन एक भैंसे ने एक मार्ग छुड़ा दिया। (लोगों ने) राजा को कहा। राजा ने वैसे ही, भीमसेन को भेजा। वह, बोधिसत्त्व के बताये उपाय से, उसे भी व्याघ्र की तरह ले आया। राजा ने फिर बहुत सा धन दिया। (इससे) बहुत सम्पत्ति हो गई। ऐश्वर्यं के मद से मत्त (=मस्त) हो, वह बोधिसत्त्व की अवज्ञा करने लगा। उसके कहने को न मानता। 'मैं कोई इस पर, निर्भर होकर जीता हूँ' सोच 'क्या तू ही आदमी हैं?' आदि कठोर वाक्य कहता।

कुछ ही दिनो के बाद, एक शत्रु-राजा ने श्राकर **बाराणसी** को घेर, राजा के पास संदेश भेजा। "या तो राज्य दें, या युद्ध करें।" राजा ने "जा, लड़" (करके), भीमसेन को भेजा। वह सब शस्त्र बाँघ योघा का भेष घारण कर अच्छी प्रकार कसे हुए हाथी की पीठ पर बैठा। बोधिसत्त्व भी, उसके मरने के भय से, सब शस्त्र बाँघ, भीमसेन के पीछे शासन पर बैठा। जन (-समूह) से घिरा हुन्ना हाथी, नगर-द्वार से निकल संग्राम-भूमि में झाया। भीमसेन ने युद्ध-भेरी का शब्द सुनते ही काँपना भ्रारम्भ किया। बोधिसत्त्व ने 'श्रव यह हाथी की पीठ से गिर कर मरेगा' सोच, भीमसेन को रस्सी से घेर कर बाँघ रक्खा। भीमसेन ने लड़ाई की जगह देख, मरने से भयभीत हो, हाथी की पीठ को मल-मूत्र से खराब कर दिया। बोधिसत्त्व ने 'भीमसेन! तेरा पहला (ग्राचरण) ग्रौर वर्तमान (ग्राचरण) मेल नहीं खाता। तू पहले संग्राम-योघा की भाँति था, (लेकिन) ग्रव हाथी की पीठ को खराब करता है' कह, यह गाथा कही—

यं ते पविकत्थितं पुरे भ्रथ ते पूतिसरा सजन्ति पच्छा, उभयं न समेति भीमसेन! युद्धकथा च इंडञ्च ते विहञ्जं॥

[भीमसेन ! वह जो तेरी पहली बड़ाई थी, ग्रौर यह जो ग्रब पीछे मलमूत्र बहा रहा है; वह युद्धकथा ग्रौर यह कष्ट पाना, दोनों मेल नही खाते।]

यं ते पविकत्थितं पुरे, जो तू ने पहले ग्रिभमान पूर्वक कहा था कि क्या तू ही ग्रादमी है, में भी सग्राम-योधा नही हूँ, यह तेरा कथन । श्रथ ते पूर्ति सरा सजन्ति पच्छा, सो यह गन्दी (=पूर्ति) होने से तथा बहने वाली (=सरित) होने से 'पूर्ति-सरा' कही जाने वाली मल-मूत्र धारायें, बहती हैं, ढलकती है, चूती है। पच्छा, पहले कथन के बाद, श्रब इस संग्राम-भिम में । उभयं न समेति भीमसेन! हे भीमसेन! यह दोनों मेल नहीं खाते। कौन? युद्ध कथा च इदंच ते बिहञ्जं वह जो पहले कही थी, सो युद्ध-कथा; भीर यह जो भव तेरी पीड़ा =कष्ट पाना, हाथी की पीठ सराब करने जैसा विधात।

इस प्रकार बोधिसत्त्व ने उसकी भर्त्सना कर, 'सौम्य! डर मत। मेरे रहते तुमें डर किस बात का?' कह भीमसेन को हाथी की पीठ से उतार, 'नहाकर, घर जा' कह, भेजा। फिर 'झाज मुमें प्रगट होना चाहिए' (सोच) संग्राम में प्रवेश करके, उन्नाद किया, सेना का ब्यूहतोड़ कर, शत्रु-राजाओं को जीवित ही पकड़ ले जाकर, बाराणसी-नरेश के पास गया। राजा ने सन्तुष्ट हो, बोधिसत्त्व को बहुत ऐश्वर्य दिया। उस समय से खुल्लधनुग्गह पण्डित, सारे जम्बूहीप में प्रसिद्ध हो गया। वह, भीमसेन को खर्चा दे, उसे (उसके) निवास स्थान पर भेज, दान झादि पुण्य कर्म करके, यथा-कर्म (परलोक) गया।

बुद्ध ने 'भिक्षुमो ! न केवल सभी यह भिक्षु अपनी बड़ाई करता है, (इसने) पहले भी की है' कह इस धर्म-देशना को ला, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय का भीमसेन (म्रब का) गप्पी (== आत्म प्रशं-सक) भिक्षु था। लेकिन चुल्लधनुगह पण्डित में ही था।

# पहला परिच्छेद

# ६. अपायिम्ह वर्ग

#### दश्चरापान जातक

"ग्रपायिम्ह ग्रनिच्चम्ह.." यह गाथा बुद्ध ने कोशाम्बी के पास घोसि-ताराम मे विहरते समय, सागत स्थविर के सम्बन्ध मे कही।

# क. वर्तमान कथा

भगवान् के श्रावस्ती में वर्षावास समाप्त कर, चारिका करते हुए भद्रवती नाम के निगम पर पहुँचने पर, ग्वालो, पशुपालों, कृषको तथा राहियो ने शास्ता को देख, प्रणाम कर कहा—? "भन्ते! भगवान् श्रम्बतीर्थं को मत जाये। श्रम्बतीर्थं में, जटिल के श्राश्रम में श्रम्बतीर्थंक नामक (एक) नाग, विषैला सर्प, श्रोर विषैला सर्प (है)। वह कही भगवान् को कष्ट (न) पहुँचाये।"

भगवान्, जैसे उनकी बात सुनी ही न हो, वैसे, उनके तीन बार मना करने पर भी चले ही गये।

उस समय, भगवान् के भद्रवती से कुछ ही दूर एक बन-खंड में विहार करते समय, उस समय के बुद्ध उपस्थायक सागत नामक स्थिवर, जो लौकिक ऋदि से युक्त थे, उस ब्राश्रम मे जा, उस नाग राज के निवास स्थान पर तिनकों का ग्रासन बिछा, पालथी मार कर बैठे। नाग ने हसद के मारे धुग्रॉ निकालना ग्रारम्भ किया। स्थिवर ने भी धुग्रॉ निकाला। नाग प्रज्वलित हुग्रा। स्थिवर भी प्रज्वलित हुए। नाग के तेज से स्थिवर को कष्ट नहीं होता था; लेकिन स्थिवर का तेज नाग को कष्ट देता था। इस प्रकार वे (एक) क्षण में ही नाग-राजा का दमन कर, उसे त्रि-शरण तथा पञ्चक्रील मे प्रतिष्ठित कर, शास्ता के पास चले ग्राये।

बुद्ध भी भद्रवितका में यथा रुचि विहार कर कोशाम्बी चले गये। सागत स्थिवर द्वारा नाग के दमन किये जाने की बात सारे जनपद में फैल गई। कोशाम्बीवासी (लोग) बुद्ध की ग्रगवानी कर, बुद्ध को प्रणाम कर, सागत स्थिवर के पास जा, प्रणाम कर, एक ग्रोर खड़े हो कहने लगे—"जो ग्रापको दुर्लभ हो, वह कहें। हम वही तैयार कर देंगे।" स्थिवर चुप रहे। लेकिन छः वर्गीय (भिक्षुग्रो) ने कहा—"ग्रावुसो! प्रविततों को कबूतरी शराब दुर्लभ होती है, ग्रौर श्रच्छी लगती है। यदि तुम स्थिवर पर प्रसन्न हो तो कबूतरी शराब तैयार करो।" उन्होने 'ग्रच्छा' कह स्वीकार कर बुद्ध को श्रगले दिन के लिए निमन्त्रण दे, नगर मे प्रवेश कर 'ग्रपना ग्रपना घर स्थिवर को दिखायेगे' (सोच) कबूतरी शराब तैयार कर, स्थिवर को निमत्रित कर, घर मे शराब दी। स्थिवर पीकर, शराब के नशे में मस्त हो, नगर से निकलते हुए, द्वार के बीच मे ही गिर कर, (वहाँ) बकबास करते हुए एड़े रहे।

बुद्ध भोजन समाप्त कर, नगर से निकलते समय, स्थविर को उस प्रकार पड़े देख, 'भिक्षुत्रो ' सागत को उठा लो', कह, उसे लिया कर, श्राराम (=निवास स्थान) पर श्राये। भिक्षुत्रो न स्थविर का सिर तथागत के चरणों में करके, उसे लिटा दिया। वह पलट कर, तथागत की ब्रोर पैर करके, लेट रहा। बुद्ध ने भिक्षुत्रों से पूछा—"भिक्षुग्रों! सागत का जो पहले मेरे प्रति गौरव था, सो श्रव है?"

"भन्ते ! नही।"

"भिक्षुग्रो। **श्रम्बतीर्थ** के नाग-राज का किसने दमन किया?"
"भन्ते! सागत ने।"

"भिक्षुत्रो! क्या सागत ग्रब पानी के साँप का भी दमन कर सकता है?" "मन्ते! नही।"

"तो क्या भिक्षुग्रो! ऐसी चीज का पीना उचित है, जिसे पीकर बेहोश हो जाय?"

"भन्ते ! अनुचित ।" सो भगवान्, स्थविर की निन्दा कर, भिक्षुओं को आमन्त्रित कर "सुरा- मेरय पान में पाचित्त (=दोष) है "(करके) शिक्षापद (=ितयम) बना, श्रासन से उठ कर, गन्यकुटी में चले गये। घर्मसभा में एकत्र हुए भिक्षु शराब के दोष कहने लगे— "श्रावुसो ! शराब कितनी खराब है; जिसने प्रज्ञावान् ऋदिवान् सागत स्थविर को ऐसा कर दिया कि उसे तथागत के गुण तक की होश न रहे।"

शास्ता ने माकर पूछा—"भिक्षुग्रो! इस समय बैठे क्या बात-चीत कर रहे हो?" उनके 'यह बातचीत' कहने पर, (शास्ता ने) 'भिक्षुग्रो! शराब पीकर न केवल ग्रभी प्रज्ञजित बेहोश होते हैं, पहले भी हुए हैं' कह, पूर्व जन्म की कथा कही—

#### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, बोधि-सत्व, काशी राष्ट्र के एक उदीच्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो, बड़े होने पर, ऋषि प्रवज्या के अनुसार प्रवजित हो, अभिञ्जा और समापत्तियों का लाभ कर, ध्यान कीड़ा में रत रहते, हिमबन्त में निवास करते थे। उनके साथ पाँच सौ शिष्य थे। सो, वर्षा का समय ग्राने पर शिष्यों ने पूछा—श्राचार्य्य ! ग्राबादी में जा कर निमक-खटाई का सेवन करके ग्रावे।

"ग्रावुसो! मै तो यहीं रहूँगा। तुम जाकर शरीर को संतुष्ट करो। वर्षा (ऋतु) के बीतने पर चले श्राभ्रो।"

वे 'श्रच्छा' कह, श्राचार्य को प्रणाम कर बाराणसी जा, (वहाँ) राजा के उद्यान मे ठहरे।

भ्रगलेदिन, नगर के बाहर ही बाहर भिक्षा माँग, संतुष्ट हो, (उससे) भ्रगले दिन नगर मे प्रवेश किया। मनुष्यो ने प्रसन्नता-पूर्वक भिक्षा दी। कुछ दिन बीतने पर (लोगों ने) राजा को कहा— 'देव! हिमवन्त से पाँच सौ ऋषि श्राकर उद्यान मे ठहरे हुए है। वे घोर तपस्वी है, संयतेंद्रिय हैं, तथा शीलवान् है।" राजा उनकी प्रशंसा सुन, उद्यान मे गया। उन्हें प्रणाम कर, कुशल क्षेम पूछ वर्षा ऋतु के चारों महीने वही रहने का वचन ले, निमन्त्रण

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> प्रायदि<del>षत</del> करने योग्य दोष है (भिक्षु प्रातिमोक्ष)।

दिया। उस दिन से वह राज-भवन में भोजन करते (श्रौर) उद्यान में रहते थे।
एक दिन नगर में शराब पीने का उत्सव था। 'प्रब्रजितों को शराब दुर्लम होती हैं' सोच राजा ने उन्हें अत्युत्तम शराब दिलवाई। तपस्वी शराब पी, उद्यान में जाकर, शराब से बदमस्त हो, कोई कोई उठ कर नाचने लगे, कोई कोई गाने लगे। नाच कर, गाकर, खारी झादि फैला कर सो रहे। शराब के नशे के उत्तरने पर उठकर अपने उस विकार को देख, 'हम ने प्रब्रजित जीवन के अनुकूल नहीं किया' (सोच) रोने पीटने लगे। फिर 'हमने श्राचार्य्य-रहित होने के कारण ही, ऐसा पाप किया' (सोच), उसी क्षण उद्यान को छोड़ हिमवन्त को जा, परिष्कारों (चित्र द्यादि) को ठीक से कर, भाचार्य्य को प्रणाम कर, उनके 'तात! आबादी में बिना भिक्षा के कष्ट के सुख से तो रहे? ग्रापस में मेल से तो रहे' पूछने पर 'ग्राचार्य्य सुख से तो रहे। लेकिन हमने न पीने योग्य चीज पीकर, बेहोश हो स्मृति को न सँमाल सकने के कारण नाचा और गाया।'' यह हाल कहते हुए इस गाया को कहा—

भ्रपायिन्ह श्रनिच्चिन्ह श्रगायिन्ह रुविन्ह च , विसञ्जकर्राण पीत्वा दिट्ठा ना हुन्ह बानरा।।

[ शराब पी, नाचे, गाये और रोये। खुशी इतनी है कि इस बेहोश बना देनेवाली को पीकर हम बानर नहीं बन गये। ]

श्रपायिम्ह, सुरा पी। श्रनिच्चम्ह, उसे पी, हाथ पैरो को मटका मटका कर नाचे। श्रगायिम्ह, मुँह को खोल कर लम्बे स्वर से गाया। रहिम्ह, फिर पश्चात्ताप से, 'हमने ऐसा किया' (सोच) रोये। दिट्ठा ना हुम्ह बानरा, इस प्रकार बेहोश होने पर विसञ्जकर्राण ( चबेहोश करने वाली सुरा) को पीकर, यही श्रच्छा हुशा कि हम बानर नहीं बन गये।

इस प्रकार उन्होंने अपने दुर्गुण कहे। बोधिसत्व 'आचार्य्य से पृथक् होन पर ऐसा होता ही है' कह, उन तपस्चियों की निन्दा कर 'अब फिर ऐसा न करना' कह, उनको उपदेश दे, ध्यान-युक्त रह, ब्रह्मलोकगामी हुए।

बुद्ध ने इस घमंदेशना को कह जातक का सारांश निकाल दिया। इससे आगे 'मेल मिलाकर'—यह भी नहीं कहेंगे।

उस समय के ऋषि गण (ग्रब की) बुद्ध-परिषद् थी। गण का गुरु तो में ही था।

# ८२ मित्तविन्द जातक

"ग्रतिक्कम्म रमणकं.." यह (गाथा) बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय एक बात न मानने वाले भिक्षु के सम्बन्ध में कही।

# क. वर्तमान कथा

इस जातक की काश्यप सम्यक् सम्बुद्धकालीन कथा दसवे निपात (=परिच्छेद) मे महामित्तविन्दक जातक में श्रायेगी।

#### ख. अतीत कथा

उस समय बोधिसत्व ने यह गाथा कही-

अतिक्कम्म रमणकं सदामतं च दूभकं, स्वासि पासाणमासीनो यस्मा जीवं न मोक्खिसि॥

["रमणकं", "सदामत्तं" श्रौर "दूभकं"—इन तीनों प्रासादों को छोड़ कर, तू एक ऐसे पत्थर से चिमट गया, जिससे श्रपने को जीते जी न छुड़ा सकेगा।]

रमणकं उस समय स्फटिक को कहते थे, मतलब तू स्फटिक के प्रासाद को छोड़ आया। सदामत्तंच, "रजत" का नाम है, मतलब तू रजत के प्रासाद

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> जातक (४३६)

को छोड़ श्राया। दूभकं, मिण का नाम है, मतलब तू मिणमय प्रासाद को छोड़ श्राया। स्वासि, वह (=सो) है तू। पासाणमासीनो, उरचक पत्थर का होता है, चाँदी का होता है श्रथवा मिण का होता है, लेकिन वह पत्थर का था, सो वह उस पत्थर के उरचक से घर लिया गया (=श्रासीनो, श्रभिनिविष्टो =श्रज्जोत्थटो)। पाषाण से घर लिये जाने (=श्रासीनता) के कारण पासाणासीनो। व्यंजन सन्धि के कारण में का ग्रागम कर, पासाण-मासीनों कहा। श्रथवा पासाण को श्रासीन हो. श्रथीत् उस उरचक को पहुँच—प्राप्त हो, खड़ा हुग्रा। यस्मा जीवं न मोक्खिसि—जिस उरचक से जब तक तेरे पाप का नाश न होगा, तब तक जीते जी मुक्त न होगा, सो वैसे पत्थर से चिमटा है।

यह (गाथा) कह, बोधिसत्व, भ्रपने देवस्थान को चले गये। मित्रविन्दक भी उरचक्र को धारण कर, महादुःख सहता हुम्रा, पापकर्में के क्षीण होने पर, कर्मानुसार गया।

बुद्ध ने यह धर्म-देशना कह, जातक का साराश निकाल दिया। उस समय का मित्रविन्दक (ग्रब का) बात न मानने वाला भिक्षु था। लेकिन देव-राजा में ही था।

# **८३. कालकिएग्** जातक

"मित्तो हवे सत्तपदेन होति.." यह (गाथा) बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय, श्रनाथि (अक के एक मित्र के वारे में कही।

<sup>&#</sup>x27; देखो मित्रविन्दक जातक (१०४)।

## क. वर्तमान कथा

वह प्रनाथिपिण्डक का लंगोटिया यार था। दोनों ने एक ही ग्राचार्यं के पास (इकट्ठे) शिल्प सीखा था। उसका नाम था कालकण्णी
(=भनहूस)। समय बीतते बीतते वह दुर्गति को प्राप्त हो, (ग्रासानी से)
न जी सकने के कारण सेठ के पास चला ग्राया। सेठ ने उसे ग्राध्वासित कर,
खर्चा दे, उसके परिवार का पालन किया। वह सेठ का उपकारी हो, उसके
सब काम करने लगा। जब वह सेठ के पास ग्राता, तो उसे कहा जाता—
"कालकण्णी! खड़ा हो; कालकण्णी! बैठ; कालकण्णी! खा।" सो एक
दिन सेठ के दोस्तों ने सेठ के पास ग्राकर कहा—"सेठ! इसे ग्रपने पास
मत रखें। 'कालकण्णी! खड़ा हो; कालकण्णी! बैठ; कालकण्णी! खा।'
इस शब्द (को सुनने) से यक्ष भी भाग जाये। यह तेरे योग्य नही। यह दरिद्र
है, कुरूप है—तुम्हे इस से क्या?"

श्रनाथिपिण्डक (ने उत्तर दिया)—"नाम व्यवहार-मात्र है। पिण्डत-जन उसका ख्याल नहीं करते। **भृत-माङ्गिलक** नहीं होना चाहिए। केवल नाम के कारण, मैं श्रपने लंगोटिया-यार को नहीं छोड़ सकता।"

उनकी बात न मान, एक दिन वह अपने भोग-ग्राम में जाते समय, उसे अपने घर का राखा बना कर गया।

"सेठ गाँव गया है। इसका घर लूटें" (सोच) चोरों ने, हाथ में नाना प्रकार के आयुघ ले, रात को आकर, घर घेर लिया। वह (=राखा) भी, चोरों के आने की आशंका से, जागता बैठा था। उसने, चोरों को आया जान, मनुष्य को जगा, 'तू शंख बजा', 'तू ढोल (=आलिङ्ग) बजा' कह महासमज्ज (=मेला) करवाते हुए की तरह, सारे घर को एक शब्द कर दिया। 'घर खाली है, यह हमारी खबर गलत है। सेठ यहीं हैं' (सोच) चोर पाषाण, मुद्गर आदि वही छोड़; भाग गये।

<sup>&#</sup>x27;माङ्गिलिक शब्दों का श्रवणमात्र श्रेयस्कर मानने वाले को श्रुत-माङ्ग-लिक कहते हैं।

ग्रगले दिन लोगों ने जहाँ तहाँ पड़े, पाषाण मुद्गर ग्रादि को देख, संविग्न-चित्त हो, "यदि ग्राज इस प्रकार का बुद्धिमान् गृह-रक्षक न होता तो चोर घर में घुस, इसे यथारुचि लूट कर ले जाते। इस दृढ़-मित्र के कारण सेठ की हानि नहीं हुई उन्नति हुई" उसकी प्रशंसा कर, सेठ के गाँव से लौटने पर, उसे सब हाल कहा।

सठ ने उन्हें उत्तर दिया—''तुम मेरे ऐसे गृह-रक्षक मित्र को निकलवाते थे। यदि, तुम्हारी बात मान, मैंने इसे निकाल दिया होता, तो म्राज मेरा कुछ भी (बाक़ी) न रहता। नाम नहीं चाहिए, हितैषी-चित्त ही चाहिए।'' यह कह, उसे भीर भी खर्चा दे 'ग्रब मेरे पास यह कहने-योग्य बात है' सोच बुढ़ के पास जा कर श्रारम्भ से लेकर सब हाल कह सुनाया।

बुद्ध ने 'हे गृहपित ! न केवल ग्रभी कालकण्णी-मित्र ने ग्रपने मित्र के घर के माल-ग्रसबाब की रक्षा की, पहले भी रक्षा की हैं कह, उसके याचना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही-

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी मे (राजा) बहादत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्व महान् ऐश्वर्यवान् सेठ था। उसका कालकण्णी नाम का मित्र था। शष सब (कथा) प्रत्युत्पन्न (=वर्त्तमान)—कथा सदृश ही। बोधिसत्व ने भोग-ग्राम से लौट, वह समाचार सुन, 'यदि मैने तुम्हारी बात मान, ऐसे मित्र को निकाल दिया होता, तो ग्राज मेरा कुछ भी न रहता' कह, यह गाथा कही—

मिस्तो हवं सत्तपदेन होति सहायो पन द्वादसकेन होति, मासद्धमासेन च ञ्जाति होति तत्तुर्तार ग्रत्तसमोपि होति ॥ सोहं कथं ग्रत्तसुखस्स हेतु चिरसन्युतं कालकण्णिं जहेय्यं॥

[ सात कदम साथ चलने से (ग्रादमी) मित्र हो जाता है, बारह (दिन)

साथ रहने से 'सहायक' हो जाता है, महीना आधा महीना (साथ रहने) से, 'बाति' (=िरइतेदार) हो जाता है, और उस से अधिक (साथ) रहने से अपने जैसा (=आत्म-समान) भी हो जाता है। सो मैं अपने आत्म-सुख के लिए, चिर काल तक साथ रहे, इस कालकण्ण (मित्र) को कैसे छोड़ दूं?]

हवे, निपात-मात्र है। मैत्री करने वाला मित्र है—ग्नर्थात् (मित्र) मैत्री करता है, स्नेह करता है। सो यह (मित्र) सत्तपदेन होति, सात कदम इकट्ठे चलने से (भी) होता है, सहायो पन द्वादसकेन होति, सब कृत्यों को इकट्ठा करने से, सभी ग्रवस्थाग्रों में साथ (=सह) जाने वाला, 'सहायक' सो यह, बारह दिन इकट्ठे रहने से होता है। मासद्धमासेन च महीना या ग्राधा महीना (साथ रहने) से। जाति होति, जाति (=रिक्तेदार)—सदृश होता है। तन्तुन्तरि, उस से ग्रधिक साथ रहने से ग्रतसमोपि होति (=ग्रपने जैसा भी होता है)। जहेय्यं, इस प्रकार के मित्र को कैसे छोड़ूँ? मित्रता के रस की प्रशंसा करता है।

उसके बाद से फिर कोई भी, उनके बीच में कुछ बोलने वाला नहीं हुआ। शास्ता ने यह घर्म-देशना कह जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय का कालकण्णी, (अब का) आनन्द था। बाराणसी सेट्ठी तो मैं ही था।

#### ८४. श्रत्थस्सद्वार जातक

'मारोग्यमिच्छे परमं च लाभं.." यह (गाथा) बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय, एक 'मर्थ-कुशल' पुत्र के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

श्रावस्ती के एक अत्यन्त वैभवशाली श्रेष्ठी का एक पुत्र था, जिसकी आयु सात वर्ष की थी (श्रीर) जो अत्यन्त प्रज्ञावान् श्रीर 'श्रर्थ-कुशल' था। उसने एक दिन पिता के पास जाकर 'श्रर्थ का द्वार'—प्रश्न पूछा। वह उस प्रश्न (के उत्तर) को नहीं जानता था। उसने सोचा—"यह प्रश्न श्रत्यन्त सूक्ष्म हैं। सम्यक् सम्बुद्ध को छोड़ कर श्रीर कोई भी, ऊपर भवाग्न से लेकर, नीचे श्रवीची (नरक) तक के लोक में, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।" वह पुत्र को ले, बहुत सा माला-गन्ध-विलेपन साथ लिवा, जेतवन जाकर बुद्ध की पूजा-प्रणाम कर, एक श्रीर बैठ, भगवान् से कहने लगा—"भन्ते! यह बालक बुद्धिमान् है। श्रर्थ-कुशल हैं। इस ने मुक्ते अर्थ के द्वार के विषय मे प्रश्न पूछा है। में इस प्रश्न को न जानने के कारण, आपके पास श्राया हूँ। श्रच्छा हो, यदि भगवान्, मुक्ते इसका उत्तर दे।" बुद्ध ने 'उपासक! इस कुमार ने पहले भी मुक्त से यह प्रश्न पूछा था, श्रीर भेने इसे कह दिया था। उस समय यह इस प्रश्न का उत्तर जानता था; लेकिन जन्मान्तर की बात होने से श्रव इसे वह याद नहीं कह, उसके याचना करने पर, पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्व महावैभवशाली श्रेष्ठी हुए। उनका एक पुत्र था, जिसकी स्रायु सात वर्ष की थी, श्रौर जो प्रज्ञावान तथा 'ग्रर्थ-कुशल' था। उसने एक दिन पिता के पास जाकर 'तात! श्रर्थ का द्वार कौन सा है?' करके, श्रर्थ-द्वार-प्रश्न पूछा। उसके पिता ने उस प्रश्न (के उत्तर) को कहते हुए, यह गाथा कही—

श्रारोग्यमिच्छे परमं च लाभं सीलं च बुद्धानुमतं सुतं च, धम्मानुबत्ती च ग्रलीनता च श्रत्थस्स द्वारा पमुखा छळेते॥ [ग्रारोग्यता, जो कि परम लाभ है, (सर्व प्रथम) उसकी इच्छा करे; शील (=सदाचार); ज्ञान-वृद्धों का उपदेश; (बहु) श्रुतता, धर्मानुकूल ग्राचरण, ग्रनासक्ति—यह छ: ग्रर्थ (=उन्नति) के प्रमुख द्वार हैं।]

द्यारोग्यमिच्छे परमं च लाभं, 'च' निपातमात्र है। तात! सर्वं प्रथम श्रारोग्य नामक परम लाभ की इच्छा करे! इस ग्रर्थ को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है- 'श्रारोग्य कहते हैं, शरीर तथा मन दोनों का श्रारोग्य होना, भ्रनातरता। शरीर के रोग से पीड़ित होने पर, न तो भ्रप्राप्त लाभ प्राप्त किया जा सकता है, न प्राप्त (भोग) का उपभोग किया जा सकता है। लेकिन भ्रनातुर (=स्वस्य) होने पर यह दोनों कर सकता है। चित्त के क्लेश (=विकार) से पीड़ित होने पर, न तो ग्रप्राप्त घ्यान ग्रादि लाभ प्राप्त किया जा सकता है, न प्राप्त ध्यान फिर समापत्ति-रूप से भोग किया जा सकता है। इसके अस्वस्थ रहने पर, अप्राप्त लाभ प्राप्त नहीं होता, जो मिला है सो भी निष्प्रयोजन होता है। लेकिन इसके (ब्रातुर) न होने पर, श्रप्राप्त लाभ होता है, प्राप्त लाभ सार्थक होता है। सो, ग्रारोग्य परम लाभ है, सर्व प्रथम उसकी इच्छा करनी चाहिए। उन्नति का यह एक (मुख्य) द्वार है। सीलं च, ग्राचारशील इससे मतलब है लौकिक बरताव। बुद्धानुमतं, गुणवृद्धो की, पण्डितो की मति, मतलब है गुणियों का, गुरुस्रो का उपदेश। सुतं च, उपयोगी श्रुत, इससे स्पष्ट किया है कि इस लोक मे श्रर्थ-निश्चित (=उपयोगी) बहुसच्चं (=बहुश्रृतता, ज्ञेय) है। धम्मान् बत्ती च, त्रिविध, सुचरित्र धर्म के अनुसार चलना, अलीनता च, चित्त की मलीनता, मनीचता, इससे चित्त का मसंकृचित होना, श्रेष्ठ होना, उत्तम होना स्पष्ट किया है। श्रत्यस्स द्वारा पमुखा छळते श्रर्थ = उन्नति, इस 'श्रर्थ' कहलाने वाली लौकिक, लोकोत्तर उन्नति के यह छ: मुख्य द्वार हैं, उपाय हैं, प्रवेश-मार्ग है।

इस प्रकार बोधिसत्व ने पुत्र के अर्थ-द्वार प्रश्न का उत्तर दिया। उस समय से वह, उन छः धर्मों के अनुसार आचरण करने लगा। बोधिसत्त्व भी दान ग्रादि पुण्य-कर्म करके (ग्रपने) कर्मानुसार (परलोक) गये।

बुद्ध ने यह धर्म-देशना कह जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय का पुत्र ही यह (ग्रव का) पुत्र था। महासेठ तो में ही था।

#### ८५. किम्पक जातक

"ग्रायतिबोसं नाञ्जाय.." यह (गाथा) बुद्ध ने जेतवन में विहरते हुए एक ग्रासक्त-चित्त भिक्षु के बारे में कही।

# क. वर्तमान कथा

एक कुल पुत्र बुद्ध शासन में घ्रत्यन्त श्रद्धा से प्रव्रजित हो, एक दिन श्रावस्ती में भिक्षा माँगते हुए, एक ग्रलंकृत स्त्री को देखकर ग्रासक्त हो गया। उसके ग्राचार्य्य उपाध्याय उसे बुद्ध के पास लाये।

बुद्ध ने पूछा— "भिक्षु । क्या तू सचमुच उत्किष्ठत है ?" उसके "सचमुच" कहने पर बुद्ध ने कहा 'हे भिक्षु ! यह पाँच काम-गुण (=भोग) भोगने के समय सुन्दर लगते हैं। लेकिन, उनका भोगना निरय भ्रादि में उत्पत्ति का कारण होने से, वह किम्पक्कफल सदृश है। किम्पक्कफल, वर्ण-गन्ध तथा रस से युक्त होता है, लेकिन खाने पर श्राँतो को टुकड़े टुकड़े कर, प्राणो का नाश कर देता है। पहले बहुत से भ्रादमी उसके दोष को न जान (=देख), उसके वर्ण-गन्ध तथा रस में भ्रासक्त हो उस फल को खाकर, प्राण गैंवा बैठे। यह कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहाबल के राज्य करने के समय,

बोधिसत्त्व ने सार्त्थवाह हो, पाँच सौ गाड़ियों के साथ पूर्व से पिश्चम को जाते हुए, एक जंगल के द्वार पर पहुँच, मनुष्यों को एकत्र कर, उपदेश दिया— "इस जंगल में विष-वृक्ष है। मेरे बिना पूछे, कोई किसी ऐसे फल को न खाये, जिसे उसने पहले न खाया हो।"

मनुष्यों ने जंगल को पार कर, उसके द्वार पर फलों से लदा हुम्रा एक किम्पक्क वृक्ष देखा। उसके टहने, शाखाएँ, पत्ते तथा फल, श्राकार, वर्ण, रस श्रोर गन्ध की दृष्टि से ग्राम के सदृश ही थे। उनमें से कुछ (ग्रादिमयों) ने वर्ण, गन्ध तथा रस की ग्रोर खिच, उन्हे ग्राम के फल समफ कर खाया। कुछ जने 'सार्त्थवाह को पूछ कर खायेगे,' (करके) लिये खड़े रहे। बोधिसत्त्व ने वहाँ पहुँच, जो फल लिये खड़े थे, उन से वह फल फेंकवा, जिन्होने खा लिये थे, उन्हे वमन करा दवाई दी। उन में से कुछ तो निरोग हो गये, लेकिन जो बहुत पहले खा चुके थे, वे मर गये। बोधिसत्त्व सकुशल इच्छित स्थान पर पहुँच, (वहाँ) मुनाफा कमा, फिर ग्रपने स्थान पर ग्राकर, दान ग्रादि पुण्य करके, कर्मानुसार (परलोक) गया। शास्ता ने वह कथा कह, ग्रिसम्बुद्ध हो, यह गाथा कही—

#### श्रायतिदोसं नाञ्जाय यो कामे पतिसेवति, विपाकन्ते हुनन्ति नं किम्पक्कमिव भक्खितं॥

[जो (श्रादमी) काम-भोगों के भविष्य के दुष्परिणाम को बिना ख्याल किये काम-भोगों का सेवन करता है, उस श्रादमी को, उसके काम-भोग, फल देने के समय वैसे ही मार डालते हैं, जैसे खाये हुए किम्पक्क-फल ने (मार डाला) । ]

श्रायतिबोसं नाञ्जाय, अनागत (=भिवष्य) के दुष्परिणाम को न जान कर। यो कामे पितसेवित, जो (ग्रादमी) वस्तुकामों तथा क्लेश-कामों का सेवन करता है। विपाकन्ते हनन्ति नं, वे काम-भोग उस श्रादमी को ग्रपने विपाक (=फल) देने के समय ग्रर्थात् ग्रन्त में, निरय श्रादि मे उत्पत्ति (तथा) नाना प्रकार के दुःखों से युक्त कर मारते हैं। कैसे? किम्प-क्किमिव भिक्तितं जैसे खाने के समय वर्ण-रस-गन्ध सम्पत्ति के कारण स्विकर किम्पक्कफलं, यदि भविष्य का दुष्परिणाम न देख कर खा लिया जाये, तो अन्त में मार डालता है, प्राणो का नाश कर देता है; इसी प्रकार परिभोग के समय यद्यपि काम-भोग रुचिकर लगते हैं, तो भी विपाक देने के समय मार डालते है।

इस उपदेश को मेल मिलने तक पहुँचा, (श्रायं) सत्यों को प्रकाशित किया। (श्रायं—) सत्यों (के प्रकाशन) के अन्त मे उत्कण्ठित भिक्षु श्रोतापत्ति फल का लाभी हुआ। शेष परिषद् मे से भी कुछ श्रोतापत्र हुए, कुछ सकृदागामी, कुछ प्रनागामी, कुछ प्रहंत् हुए। बुद्ध ने भी यह धर्म-देशना कह, जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय की परिषद् (श्रव की) बुद्ध-परिषद् थी। सार्त्यवाह (=कारवाँ का सरदार) तो मैं ही था।

### **८६. सीलवीमंस** जातक

"सीलं किरेव कल्याणं.." यह (गाथा) शास्ता ने जेतवन में विहरते समय, एक शील (=सदाचार) विचारक ब्राह्मण के सम्बन्ध में कही।

## क. वर्तमान कथा

उसकी जीविका कोशल राजा पर निर्भर थी। वह त्रिशरण-गत, प्रखंड पंचशीली तथा तीनों वेदों में पारंगत था। यह शीलवान् (=सदाचारी) है, (करके) राजा उसका विशेष सम्मान करता था। वह सोचने लगा— "यह राजा, ग्रन्य ब्राह्मणों की भ्रपेक्षा, मेरा विशेष सम्मान करता है, विशेष रूप से गौरव प्रदर्शित करता है। क्या यह मेरा सम्मान मेरी जाति, गोत्र, कुल, प्रदेश, तथा शिल्प सम्पत्त (=शान) के कारण करता है, भ्रथवा शील-सम्पत्त (=सदाचार) के कारण ? भ्रच्छा, इस की परीक्षा करूँगा।" एक दिन उसने, राजा की सेवा में जा, वापिस घर लौटते समय, एक सराफ (की दुकान) के फट्टे पर से, बिना उसे पूछे, एक कार्षापण उठा लाया। सराफ, ब्राह्मण के प्रति गौरव का भाव होने से, बिना कुछ बोले (चुप) बैठा रहा। ग्रगले दिन, दो कार्षापण उठा लाया। सराफ ने वैसे ही सहन कर लिया। तीसरे दिन कार्षापणों की मुट्ठी उठा ली। 'ग्राज तुभे राजकीय-माल लूटते तीसरा दिन हो गया है' (करके) सराफ ने, 'मैं ने राजकीय-माल लूटने वाला चोर पकड़ा हैं'—तीन बार शोर मचाया। मन्ष्य, इधर उघर से ग्राकर 'बहुत देर से तू सदाचारी बना फिरता था' (करके) दो तीन प्रहार दे. राजा के पास ले गये।

राजा ने श्रफसोस करते हुए, 'ब्राह्मण ! किस लिए ऐसा पाप-कर्म करता है' कह, श्राज्ञा दी, 'जाओ ! इसको राज-दण्ड दो।'

ब्राह्मण बोला—"महाराज! में चोर नही हूँ।"

"तो फिर किस लिए राजकीय सामान के ग्रधिकारी के फट्टे पर से कार्षापण उठाये?"

"तुम्हारे, मेरा अत्यन्त सम्मान करने पर, मेरे मन में सन्देह था कि यह जो राजा मेरा सम्मान करता है, वह मेरी जाति आदि के कारण, अथवा शील (=सदाचार) के कारण? सो, इसकी परीक्षा करने के लिए, मैंने ऐसा किया। अब मुक्ते सम्पूर्णतः विश्वास हो गया, कि तू ने जो मेरा सम्मान किया, वह (मेरे) शील के ही कारण किया, न कि जाति आदि के कारण। सो, इस कारण (=बात) से, मैं इस निश्चय पर पहुँचा कि लोक में शील (=सदाचार) ही उत्तम है, शील ही प्रमुख है। घर में रह कर काम-भोगो का उपभोग करते हुए मैं इस शील के (नियमों के) अनुसार नहीं रह सकता। इस लिए, में आज ही जेतवन जा कर बुद्ध के पास प्रक्रजित होऊँगा। देव! मुक्ते प्रबच्चा (की आजा) दें।" यह कह, राजा की स्वीकृति ले, जेतवन की ओर चला गया।

उसके जाति-सुहृद-बन्धुग्रों ने उसे रोकने का प्रयत्न किया; लेकिन जब बह न रोक सके, तो लौट गये।

उसने बुद्ध के पास जा, प्रब्रज्या की याचना कर, प्रब्रज्या तथा उपसम्पदा पा, कर्मस्थान (=योगाभ्यास) में लगे रह, विदर्शना (=ज्ञान) की वृद्धि से, श्चर्हत्व प्राप्त किया। तब बुद्ध के पास जा अञ्जा (=श्चर्हत्व) का व्याकरण (=प्रकाशन) किया—भन्ते! मेरी प्रबज्या का उद्देश पूरा हो गया।

उसका वह 'अर्हत्व-प्रकाशन' भिक्षुसंघ में प्रगट हो गया। सो एक दिन धर्म-सभा में बैठे भिक्षु उसकी प्रशंसा कर रहे थे— 'आवृसो! राजा का समुक उपस्थायक ब्राह्मण, अपने शील का विचार कर, राजा से पूछ, प्रव्रजित हो, अर्हत्व में प्रतिष्ठित हुआ।''

शास्ता ने ग्राकर पूछा— "भिक्षुग्रो! इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे हो?" "यह (बातचीत)" कहने पर, (शास्ता ने) कहा— "भिक्षुग्रो! न केवल ग्रभी इस ब्राह्मण ने ग्रपने शील का विचार कर, प्रव्रजित हो, ग्रपनी प्रतिष्ठा (=ग्रहंत्व लाभ) की; पहले भी पण्डितो ने ग्रपने शील का विचार कर, प्रव्रजित हो, ग्रपनी प्रतिष्ठा की है।" यह कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहादत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व उसके पुरोहित थे। वे दानी थे, सदाचारी थे; तथा ग्रखंड-पञ्च-शीली थे। राजा, ग्रन्थ ब्राह्मणों की अपेक्षा, उनका विशेष सम्मान करता था।....सब पूर्व सदृश ही। लेकिन बोधिसत्त्व को बाँध कर, राजा के पास ले जाने के समय, रास्ते में सँपेरे साँप का खेल करते हुए, उसे पूँछ से पकड़ते, गरदन पर डालते तथा गले मे लपेटते थे। उन्हे देख, बोधिसत्त्व ने कहा—"तात! इसे पूँछ से मत पकड़ो; इसे गले में गरदन में मत लपेटो। श्ररे, यह इस कर, प्राणों का नाश कर देगा।" सँपेरे बोले—"ब्राह्मण यह सर्प, शीलवान् है; सदाचारी है; वैसा दुशील नही है। तू अपनी दुशीलता अनाचार के कारण 'राजकीय माल लूटने वाला चोरें (कहकर), बाँध कर ले जाया जा रहा है।" वह सोचने लगा—"इसना छोड़ने पर, कष्ट देना छोड़ने पर, जब साँप भी 'शीलवान्' कहलाते है; तो फिर श्रादमी का तो क्या कहना? लोक में शील ही उत्तम है। उससे बढ़ कर श्रीर कुछ नही।"

(लोग) उसे राजा के पास ले गये। राजा ने पूछा—"तात! यह क्या?" "देव! राजकीय धन लूटने वाला चोर।" "तो इसे राज-दण्ड दो।" क्राह्मण बोला—"महाराज! मैं चोर नही हुँ।"

"तो फिर किस लिए कार्पापण उठाये ?" पूछने पर, उक्त प्रकार से ही सब कहते हुए; कहाः "सो, मैं इस कारण से इस निश्चय पर पहुँचा, कि इस लोक में शील ही उत्तम है, शील ही प्रमुख है। और तो रहने दो, यह विषैला सर्प भी, न डसने पर, न कष्ट देने पर 'शीलवान्' कहलाता है। इस कारण से भी शील ही उत्तम है, शील ही श्रेष्ठ हैं।" इस प्रकार शील की प्रशंसा करते हुए, यह गाथा कही—

#### सीलं किरेव कल्याणं सीलं लोके झनुत्तरं, पस्स घोरविसो नागो सीलवाति न हञ्जिति॥

[ शील ही कल्याण-कर हैं; लोक में शील से बढ़कर कुछ नही। देखो ! यह घोर विषैला सर्प (भी) शीलवान् (है) करके, मारा नही जाता।

"सीलं किरेव.." शरीर-वाणी तथा मन से सदाचार (के नियमो) का उल्लंघन न करना, श्राचार-शील। किर, परम्परा से कहा जाता है। कल्याणं, सुन्दरतर। श्रनुत्तरं, ज्येष्ठ, सब गुणों का दाता। पस्स, श्रपनी देखी बात को सामने करके कहता है। सीलवा'ति न हञ्जाति, घोर विषैला सर्प भी, केवल न डसने, न कष्ट देने भर से, 'शीलवान्' करके प्रशंसित होता है। न हञ्जाति, मारा नही जाता। इस कारण से भी, शील ही उत्तम है।

इस प्रकार बोधिसत्त्व, इस गाथा से, राजा को धर्मोपदेश कर, काम-भोगों को छोड़, ऋषि प्रब्रज्या के अनुसार प्रब्रजित हो, हिमवन्त में प्रवेश कर, पाँच अभिज्ञा, तथा आठ समापत्तियाँ प्राप्त कर, ब्रह्मलोकगामी हुए।

बुद्ध ने यह धर्म-देशना कह जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय की राज परिषद् (ग्रब की) बुद्ध परिषद् थी। पुरोहित तो में ही था।

### ८७. मंगल जातक

"यस्स मङ्गला समूहता" यह (गाथा) बुद्ध ने बेळुवन मे विहार करते समय, एक ऐसे ब्राह्मण के बारे में कही, जो वस्त्र में (ग्रच्छे-बुरे) लक्षण देखता था।

# क. वर्तमान कथा

राजगृह-बासी एक ब्राह्मण शगुनों में विश्वास करता था। वह त्रिरत्न (=बुद्ध-धर्म-संघ) से श्रप्रसन्न तथा मिथ्या-विचार वाला था; (लेकिन) था धनी, अत्यन्त धनी, बहुत भोग-सम्पत्ति वाला। उसके सन्दूक में रक्खें हुए वस्त्रों के जोड़े को चूहे काट गये। (जब) नहाकर, 'वस्त्र ले आय्रो' कहा, तो बताया कि उन्हें चूहे काट गये।

उसने सोचा—"यदि यह चूहों का खाया कपड़ों का जोड़ा, इस घर में रहेगा, तो महाविनाश होगा। यह ग्रमाङ्गिलिक है, मनहूसीयत है; इसे लड़के-लड़की, नौकर चाकरो को भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो कोई इसे लेगा, उसका सब कुछ विनाश हो जायगा। इसे कच्चे श्मशान में फिकवाऊँगा। लेकिन इसे नौकर चाकरों के हाथ में नहीं दे सकता; कहीं वे लोभ के मारे इसे रख लें, ग्रौर इस प्रकार विनाश को प्राप्त हों। इसे प्रपने पुत्र के हाथ भेजूँगा।" उसने ग्रपने पुत्र को बुलवा, वह बात समभा कर भेजा—'लेकिन तात! तू भी इसे विना हाथ से छुए, डण्डे पर डाल कर ले जा, ग्रौर कच्चे श्मशान में फेंक, सिर से नहा कर, लौट ग्रा।"

बुद्ध भी उस दिन प्रातःकाल ही ऐसे बन्धुओं को देखते हुए, जिनके (ग्रार्य) मार्ग पर ग्राने की सम्भावना हो, पिता-पुत्र के श्रोतापत्ति फल प्राप्त करने की सम्भावना देख, मुगों के शिकारी के मुगों की जगह जाने की तरह,

कच्चे रमशान के द्वार पर जाकर छः वर्ग की रिश्मयों को विसर्जित करते हुए बैठे। माणवक (ग्रपने) पिता की बात मान, उस जोड़े-वस्त्र को, घर में ग्रा घुसे साँप की तरह लकड़ी पर डालकर कच्चे रमशान के द्वार पर लाया।

बुद्ध ने पूछा-"माणवक! क्या करता है?"

"भो गौतम! यह चूहों का खाया हुआ जोडा-वस्त्र (है), (यह) मनहूसीयत है, (यह) हलाहल-विष के समान है। मेरे पिता ने इस डर से कि कही दूसरा (कोई) फेंकने जाकर लोभ के मारे ले न ले, मुभे (इसे फेंकने) भेजा है। मै इसे फेंक कर, सिर से नहाने के लिए आया हूँ।!"

"प्रच्छा! तो फेंक दे।"

माणवक ने फेंक दिया। शास्ता 'श्रव यह हमारे योग्य है' (कह) उसके सामने ही, उसके 'भो गौतम! यह श्रमाङ्गिलिक है, यह मनहूसीयत है; इसे मत लें, इसे मत लें' मना करते रहने पर भी, उठा कर बेळुवन की श्रोर चले गये। माणवक ने जल्दी से जाकर पिता को कहा—''तात! मैने जिस जोड़े-वस्त्र को कच्चे इमशान मे फेंका, उसे मेरे मना करने पर भी श्रमण गौतम 'हमारे योग्य है' (कह) ले बेळुवन चला गया।

ब्राह्मण ने सोचा—"वह जोड़ा वस्त्र श्रमाङ्गिलिक है, मनहूसियत है। उसे पहनने से श्रमण गौतम भी नष्ट होगा, विहार भी नष्ट होगा। उस से हमारी निन्दा होगी। सो मै श्रमण गौतम को ग्रौर दूसरे बहुत से वस्त्र दे कर, वह वस्त्र फिकवाऊँ।"

वह बहुत से वस्त्र लिवा, पुत्र सिंहत वेळुवन जा, शास्ता की देख एक छोर खड़े होकर बोला—"भी गौतम! क्या तू ने सचमुच, कच्चे श्मशान में से जोड़ा-वस्त्र लिया है?"

"हाँ, ब्राह्मण! सचमुच"

"भो गौतम! वह वस्त्र जोड़ा श्रमाङ्गिलिक है। उसे पहनने से तुम नष्ट होगे, सारा विहार नष्ट होगा। यदि श्रोढना, बिछौना पर्व्याप्त न हो, तो इन वस्त्रों को लेकर, उसे फेंकवा दो।"

बुद्ध ने 'ब्राह्मण! हम प्रक्रजित हैं। कच्चे श्मशान में, गली में, कूड़े में, नहाने के घाट (चतीर्थ) पर तथा महामार्ग मे—ऐसी ही जगहों पर फेंके हुए या गिरे हुए चीथड़े हमारे योग्य हैं। ग्रौर तू तो, न केवल ग्रभी, किन्तु पहले भी इसी विचार का थां कह, उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय में मगध देश ( = राष्ट्र ) के राजगृह नगर में धार्मिक मगध-नरेश राज्य करते थे। उस समय बोधिसत्त्व एक उदीच्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ऋषि प्रव्रज्या के अनुसार प्रव्रजित हो गये। अभिञ्जा तथा समापत्तियाँ लाभ कर, हिमवन्त मे रहते समय, एक बार हिमवन्त से निकल, राजगृह नगर मे राजोद्यान मे पहुँचे। वहाँ रह, दूसरे दिन भिक्षा माँगने के लिए नगर में प्रवेश किया। राजा ने उसे देख कर बुलवाया और प्रासाद में बिठा, भोजन खिला, (उससे) राजोद्यान में ही रहने का वचन लिया। बोधिसत्त्व राज-भवन में भोजन करते हुए उद्यान में रहने लगे।

उस समय राजगृह नगर में एक ऐसा ब्राह्मण था, जो वस्त्रों में (ग्रच्छे-बुरे) लक्षण देखता था। उसके बक्से में रक्खा हुग्रा जोड़ा वस्त्र...सब पूर्वोक्त सदृश ही। हाँ, माणवक के क्मशान को जाने के समय, बोधिसत्त्व पहले से ही जा कर, क्मशान द्वार पर बैठे रह, उसका फेका हुग्रा जोड़ा-वस्त्र लेकर उद्यान चले गये। माणवक ने जाकर पिता को कहा। पिता ने 'राजा का विश्वस्त तपस्वी नष्ट न हो जाये' सोच बोधिसत्त्व के पास जाकर कहा— तपस्वी! जिन वस्त्रों को तूने लिया है, (उन्हें) छोड़ नष्ट न हो।

तपस्वी ने उत्तर दिया—कमशान में छोड़े हुए चिथड़े, हमारे भ्रनुकूल (—योग्य) है। हम शकुन मानने वाले (—कोतूहल मङ्गलिका) नही। फिर बुद्ध, प्रत्येक-बुद्ध, बोधिसत्त्व, किसी ने शकुन मानने की प्रसंसा नहीं की। इस लिए बुद्धिमान् को शकुन मानने वाला नहीं होना चाहिए। (यह) कह, ब्राह्मण को धर्मीपदेश दिया।

ब्राह्मण ने धर्म सुन, पूर्व-विचार (=दृष्टि) त्याग बोधिसत्त्व की शरण ग्रहण की । बोधिसत्त्व भी ग्रविनष्ट-ध्यान रह, ब्रह्मलोकगामी हुमा । बुद्ध ने भी पूर्व-जन्म की इस कथा को ला, ग्रभिसम्बुद्ध हुए रहने की भ्रवस्था में, ब्राह्मण को धर्मोपदेश देते हुए, यह गाथा कही—

यस्स मङ्गला समूहता उप्पाता सुपिना च लक्खणा च, स मङ्गलदोसवीतिवत्तो युगयोगाधिगतो न जातुमेति ॥

[जिस (श्रादमी) के मंगल (माङ्गलिक, श्रमाङ्गलिक सम्बन्धी विश्वास) उत्पात ( =स्य्यंग्रहण, चन्द्रग्रहण श्रादि उत्पात); स्वप्न (श्रुभ स्वप्न, श्रशुभ स्वप्न श्रादि); तथा लक्षण (चिन्ह, श्रभ-श्रशुभ)—यह सब समूल नष्ट हो गये है; वह, इन मङ्गल-दोषों को लॉघ जाने वाले, इन द्वन्द धर्मों को जीत लंने वाला = , निश्चय पूर्वक (फिर) इस संसार में जन्म ग्रहण नहीं करता!]

जिस ग्रहंत् —क्षीणाश्रव के दृष्ट-मङ्गल, श्रुत-मङ्गल, मृत-मङ्गल—यह तीनों प्रकार के मङ्गल समूल उच्छिन्न हो गये हैं। उप्पाता सृपिना च लक्खणा च, 'इस प्रकार का चन्द्रग्रहण होगा, इस प्रकार का सूर्य्य-ग्रहण होगा, इस प्रकार का नक्षत्र-ग्रहण होगा, इस प्रकार का तारा (—उल्का) गिरेगा, तथा इस प्रकार का नक्षत्र-ग्रहण होगा, इस प्रकार का तारा (—उल्का) गिरेगा, तथा इस प्रकार का दिशा-दाह (—दिशा मे श्राग लगना) होगा' यह पाँच महा-उत्पात हैं; नाना प्रकार के स्वप्न; शुभ-लक्षण, श्रशुभ-लक्षण, स्त्री-लक्षण, पुरुष-लक्षण, दास-लक्षण, दासी-लक्षण, श्रास-लक्षण, वृषभ-लक्षण, श्रायुध-लक्षण, वस्त्र-लक्षण, इस प्रकार के लक्षण जिसके यह मिथ्या विश्वास (—दृष्टि-स्थान) समूल नष्ट हो गये हैं, वह (ग्रादमी) इन उत्पात ग्रादि से ग्रपना मङ्गल (—कल्याण) होना वा ग्रमङ्गल होना नही विश्वास करता। स मङ्गल बोस-बीतिवत्तो, वह क्षीणाश्रव, सब मङ्गलों के दोषों का ग्रातिक्रमण कर गया, लाँव गया। युगयोगाधिगतो न जातुमेति इति, कोध तथा उपनाह (—बद्ध-वैर), ग्रक्षा, पलास ग्रादि करके दो-दो एक साथ ग्राये हुए क्लेश (—चित्त विकार) 'युग' कहलाते हैं। काम-योग, भव-योग, दृष्टियोग ग्रविद्या-योग, यह चारों, संसार में जोतने वाले (—योजन भावतो) होने से

<sup>&#</sup>x27; स्रक्ष---दूसरे के गुणों को नष्ट करना।

<sup>&</sup>lt;sup>र प्लास—श्रपनी दूसरे गुणी के साथ तुलना करना ।</sup>

'योग' कहलाते हैं। वे युग तथा योग, युगयोग, उन्हें ग्रविगत करने वाला, जीतने वाला, लाँच जाने वाला, सम्यक् ग्रतिकान्त कर जाने वाला, क्षीणाश्रव भिक्षु, न जातुमेति फिर जन्म-ग्रहण करके, निश्चय से इस लोक में नहीं ग्राता।

इस प्रकार बुद्ध ने इस गाथा से बाह्यण को धर्मोपदेश कर फिर, (आर्थ) सत्यों को प्रकाशित किया। (आर्य-) सत्यो (के प्रकाशन) के भन्त में, वह सपुत्र बाह्यण श्रोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हुन्ना।

बुद्ध ने जातक का साराश निकाला। उस समय (भी) यही (दोनों जने) पिता पुत्र थे। तपस्वी तो मैं ही था।

#### ८८. सारम्भ जातक

"कल्याणिमेव मुञ्बेय्य..." यह (गाया) बुद्ध ने आवस्ती में विहार करते समय गाली सम्बन्धी शिक्षा-पद (=िनयम) के बारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

दोनो कथायें, पूर्वोक्त निन्द विशाल' जातक के समान ही हैं। लेकिन इस जातक में बोधिसत्त्व, गन्धार देश (=राष्ट्र) के तक्षशिला (नगर) में एक ब्राह्मण का सारम्भ नामक वैल हुआ।

### खः अतीत कथा

बुद्ध ने पूर्व-जन्म की यह कथा कह, ग्रिभसम्बुद्ध हुए रहने की श्रवस्था मे

१ नन्दिविशाल जातक (२८)

यह गाथा कही---

### कल्याणिमेव मुञ्चेय्य नहि मुञ्चेय्य पापिकं, मोक्स्रो कल्याणिया साधु मुत्वा तपति पापिकं॥

[कल्याणकर वाणी को (मुँह से) छोड़े। पापी वाणी को (मुँह से) न छोड़े। कल्याण कर वाणी का छोड़ना श्रेयस्कर (=साम्वु) है, पापी वाणी को (मुँह से) छोड़ने वाला (पीछे) तपता है। ]

कल्याणिमेव मुञ्चेयय्य . . ." असत्य, कठोर, व्यर्थ, चुगली (की बात)
—इन चार दोषों से मुक्त, कल्याणकर, सुन्दर, दोष रहित वाणी ही (मुँह से)
निकाले, छोड़े, बोले। निह मुञ्चेय्य पापिकं, पापी, बुरी, दूसरों को अप्रिय,
अरुचिकर, (वाणी) न निकाले, न बोले। मोक्खो कल्याणिया साधु, कल्याणकारी वाणी का बोलना ही, इस लोक मे अच्छा है, सुन्दर है, भद्र है। मुत्ब।
तपित पापिकं, पापी, कठोर वाणी को छोड़कर, निकाल कर, कह कर,
वह आदमी संताप को प्राप्त होता है, सोचता है, दुःख पाता है।

इस प्रकार बुद्ध ने यह धर्म-देशना ला, जातक का सारांश निकाला। उस समय का ब्राह्मण (श्रव का) श्रानन्व था, ब्राह्मणी (श्रव की) उत्पलवर्णा (भिक्षणी) थी, (लेकिन) सारम्भ तो मैं ही था।

### ८६. कुहक जातक

"वाचाव किर ते आसि", यह (गाथा) बुद्ध ने जेतवन में विहरते समय, एक ढोंगी —पाखण्डी के बारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

कुहक-कथा उद्दास जातक में भायेगी।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, एक ग्राम के श्राश्रय में एक कुटिल-हृदय, ढोंगी जटिल तपस्वी रहता था। एक गृहस्थ (कुटुम्बी) उसके लिए, जंगल में एक पर्णशाला बनवा उसे वहाँ बसा, श्रपने घर में, उसकी प्रणीत-मोजन से सेवा करता था। उस (गृहस्थ) ने, उस कुटिल जटिल (=तपस्वी) को, 'यह सदाचारी हैं' विश्वास कर, चोरों के डर से, सोने के सौ सिक्के उसकी पर्णशाला में ले जाकर, वहाँ जमीन में गाड़ कर, कहा—"भन्ते! इसे देखते हैं?" तपस्वी बोला—"श्रावुस! प्रब्रजितों को इस प्रकार कहना श्रनुचित हैं। हमें पराई चीज में लोभ का नाम नही।" "भन्ते! श्रच्छा" कह उसकी बात पर विश्वास कर वह चला गया।

दुष्ट तपस्वी ने 'इतने से गुजारा चल सकता है' (सोच), कुछ दिन बिता कर, उस सोने को ले, रास्ते के बीच मे एक जगह रख, श्राकर पर्णशाला ही में रह, फिर एक दिन उस (गृहस्थ) के घर मे भोजन कर चुकने पर कहा— श्रावुसो ! हमने चिर-काल तक तुम्हारा श्राश्रय ग्रहण किया। चिरकाल तक एक ही स्थान पर रहने से मनुष्यों से ससर्ग ( =लगाव) हो जाता है। प्रश्नजितों के लिए संसर्ग ( =मोह) चित्त का मैल है। इस लिए, (श्रव) हम जाते है।

बार बार आग्रह करने पर भी, उसने (ग्रधिक) ठहरना स्वीकार न किया। 'ऐसा है, तो पधारे मन्ते!' कह, वह उसे ग्राम के द्वार तक छोड़ कर लौट ग्राया।

तपस्वी थोड़ी दूर जाकर 'इस गृहस्य को, मुक्के धोला देना चाहिए' (सोच) श्रपनी जटाओं के अन्दर एक तिनका रख कर लौट आया।

गृहस्य ने पूछा--"भन्ते ! क्यों लौट ग्राये ?"

"ब्रावुसो! तुम्हारे घर की छत में से मेरी जटाग्रों मे एक तिनका

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> उद्दाल जातक (४८७)

गिर पड़ा। बिना दी हुई चीज लेना, प्रजाजित के लिए मुनासिब नही। उस (तिनके) को लेकर आया हुँ।"

गृहस्य ने 'भन्ते! छोड़ कर जायें' कह 'ग्रहो! ग्रार्थ्य कितने सन्देहशील हैं; पराया तिनका तक नहीं लेतें (सोच) प्रसन्न हो, प्रणाम कर विदा किया।

उस समय बोधिसत्त्व नें, सामान के लिए प्रत्यन्त (=देश) को जाते हुए, उसी गृहस्य के घर में निवास किया था। तपस्वी की बात सुन 'इस दुष्ट तपस्वी ने, प्रवश्य इस गृहस्य का कुछ न कुछ उड़ाया होगा' सोच, पूछा— सौम्य! क्या तू ने इस तपस्वी के पास कुछ रक्खा है?

"सौम्य! है, सोने के सौ सिक्के।"

"तो जा, उस की लबर ले।"

उसने पर्णशाला जाकर, उसे वहाँ न देख, जल्दी से श्राकर कहा— "सौम्य! नहीं है।"

"तेरे सोने को और किसी ने नही लिया, उस कूट-तपस्वी ने ही लिया है, भ्रा उसका पीछा करें, उसे पकड़े।"

(दोनों ने) वेग से जाकर, कुटिल तपस्वी को पकड़, हाथों श्रौर पैरों से पीट कर, उससे सोना मँगवा कर, लिया।

बोधिसत्त्व ने सोने को देख 'सौ सिक्के ले जाते लज्जा नही आई, तिनके मे शक हुआ' कह, उसकी निन्दा कर, यह गाथा कही-

### वाचाव किर ते भ्रासि सण्हा सिखलभाणिनो, तिणमत्ते भ्रसिज्जित्यो नो च निक्खसतं हरं॥

[प्रियभाषी ! तेरी वाणी भर ही मधुर थी । तृण-भर ले जाते तो तुमें शक हुन्ना, लेकिन सौ सिक्के (सोना) ले जाते नहीं।]

वाचाव किर ते ग्रासि सण्हा सिखलभाणिनो, 'प्रव्रजितों को बिना दिया तिनका भी लेना नामुनासिब है' इस प्रकार मृदु वचन बोलते हुए की, तेरी केवल बात चिकनी थी। तिणमत्ते ग्रसज्जित्थो, कुटिल तपस्वी ! एक तिनके मे सन्देह (=कौकृत्य) करता हुग्रा, तू उसमें ग्रासक्त (=लग्न) हुग्रा जाता था, नो च निक्ससतं हरं, लेकिन इन सौ सिक्कों को ले जाते हुए तू, ग्रनासक्त निर्लग्न ही रहा !

इस प्रकार बोधिसत्त्व उसकी निन्दा कर, 'हे कुटिल जटिल ( = तपस्वी)! श्रव ऐसा मत करना' कह, उपदेश दे, स्वकर्मानुसार (परलोक) गया।

बुद्ध ने यह धर्म देशना ला 'भिक्षुग्रो! न केवल ग्रमी यह मिक्षु पाखंडी है, पहले भी पाखंडी ही रहा है', कह, जातक का सारांश निकाला। उस समय का कुटिल तपस्वी (ग्रव का) पाखण्डी-भिक्षु था। पण्डित पुरुष तो मैं ही था।

### १०. श्रकतञ्जु जातक

"यो पुड़बे कतकत्याणो..." यह (गाथा) बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय, ग्रनाथिपिण्डक के सम्बन्ध में कही।

# क. वर्तमान कथा

प्रत्यन्त (-देश) वासी एक सेठ उसका अदृष्ट मित्र था। उसने प्रयन्त देश की पैदावार से पाँच सौ गाड़ियाँ भरकर, अपने आदिमियों को कहा—"भो! जाग्रो! इस सामान को आवस्ती ले जाकर, हमारे मित्र बड़े सेठ अनाय-पिण्डिक की उपस्थिति में बेच कर, इसके बदले में सामान ले आग्रो।"

उन्होंने 'ग्रच्छा' कह, उसकी बात स्वीकार कर, श्रावस्ती जा, बड़े सेठ से मिल, उसे भेट दे, वह बात कही।

बड़े सेठ ने 'स्वागत है' कह, उनको निवास स्थान श्रीर खर्चा ( =सीघा) दिलवा, मित्र का कुशल समाचार पूछ (उस) सामान को बेच उसके बदले में

सामान दिलवाया । उन्होंने प्रत्यन्त देश वापिस लौट, वह हाल अपने सेठ को कहा ।

भागे चलकर, भ्रानाथिपिण्डक ने भी, उसी तरह पाँच सौ गाड़ियाँ वहाँ भेजीं। मनुष्य वहाँ जाकर, भेंट दे प्रत्यन्त (-देश) के सेठ से मिले। उसने 'कहाँ से भाये?' पूछा।

"आवस्ती से, तुम्हारे मित्र ग्रनाथिपण्डिक के पास से"।

होगा किसी आदमी का नाम अनायपिण्डिक कह, उनकी हँसी की। फिर भेंट लेकर, 'तुम जाओ' कहा और चलता किया। न निवास-स्थान ही दिया, न खर्चा। उन्होंने अपने आप सामान बेच उसके बदले में सामान ले, आवस्ती आकर, सेठ को सब हाल कह सुनाया।

उस प्रत्यन्त-वासी (सेठ) ने फिर एक बार उसी तरह पाँच सी गाड़ियाँ आवस्ती भेजीं। मनुष्यों ने भेंट लेकर बड़े सेठ से भेंट की। उन्हें देख, अनाथिषिडक के घर के आदमी 'स्वामी! इनके निवास, भोजन तथा खर्चे का हम ख्याल रक्खेंगे' कह, उनकी गाड़ियों को नगर के बाहर, ऐसे वैसे ही स्थान पर खुलवा कर 'तुम यही रहो। तुम्हारा यागु-भात और खर्चा यहीं होगा' कह, जाकर नौकर चाकरों को इकट्ठा कर, आधीरात के समय, पाँच सौ की पाँच सौ गाड़ियाँ लुटवा, उनके ओढ़ने बिछावने भी फाड़, बैलों को भगा, गाड़ियों को बिना पहिये की कर, जमीन पर डाल, पहियों तक को लेकर चले गये। प्रत्यन्तवासी, अपने वस्त्रों तक से हाथ घो, डर के मारे जल्दी से भाग कर प्रत्यन्त-देश पहुँचे। सेठ के आदिमयों ने, बड़े सेठ को वह हाल कहा। उसने 'यह कहने योग्य बात है' सोच, बुढ़ के पास खाकर, वह सब हाल, आरम्भ से सुनाया।

बुद्ध ने 'हे गृहपति ! न केवल अभी वह प्रत्यन्त-वासी ऐसा है, वह पहले भी ऐसा ही था' कह पूर्व-जन्म की कथा कही-

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) कहावत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व बाराणसी में महावैभवशाली सेठ हुआ। एक प्रत्यन्त-वासी सेठ

उसका अदृष्ट मित्र था।.....सारी ग्रतीत-कथा, वर्तमान कथा के सदृश ही। अपने आदिमियों द्वारा 'ग्राज हमने ऐसा किया' कहने पर बोधिसत्त्व ने 'जो अपने पर पहले किये उपकार को नहीं याद रखते, उनको पीछे ऐसा ही (फल) मिलता है' कह, सम्प्राप्त मनुष्यों को धर्मोपदेश देते हुए, यह गाथा कही—

#### यो पुब्बे कतकल्याणो कतत्यो नावबुज्भति, पच्छा किच्चे समुपन्ने कत्तारं नाधिगच्छति।।

[जो कोई उपकृत, पहले किये उपकार को याद नही रखता; उसको (फिर) पीछे काम पड़ने पर, (कोई) उपकार करने वाला नही मिलता।]

क्षत्रियादि (वर्णों) में यो (चजो) कोई आदमी पुर्खे (चपहले) प्रथमतर दूसरे से कतकल्याणो किये उपकार वाला (चउपकृत) कतत्यो, काम समाप्त होने पर, दूसरे का अपने पर किया उपकार और अर्थ न जानता है, वह पच्छा अपने किच्चे समुपन्ने (चकाम पड़ने पर) उस काम का कत्तारं (चकरनेवाला) नाधिगच्छिति नहीं पाता है।

इस प्रकार बोधिसत्त्व, इस गाथा से धर्मोपदेश दे, दानादि पुण्यकर्म करके, कर्मानुसार (परलोक) गये। बुद्ध ने यह धर्म-देशना ला, जातक का सारांश निकाला। उस समय के प्रत्यन्त वासी ही श्रव के भी प्रत्यन्त-वासी हैं। लेकिन बाराणसी सेठ में ही था।

# पहला परिच्छेद

# १०. लित्त वर्ग

## ६१. लित्त जातक

"लित्तं परमेन तेजसा" यह (गाया) बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय विना सोचे विचारे उपयोग करने के सम्बन्ध में कही।

# क. वर्तमान कथा

उस समय भिक्षुम्रों को, जो चीवर म्रादि मिलते थे, वे उन्हें प्रायः विना सोचे विचारे ही उपयोग में लाते थे। (चीवर म्रादि) चारों प्रत्ययों को बिना सोचे समके उपयोग में लाने के कारण, वे निरय ( — नरक) तिरिश्चीन योनियों से मुक्त न होते थे। बुद्ध ने इस बात को जान, भिक्षुम्रों को म्रनेक प्रकार से धर्म-कथा कह, बिना सोचे विचारे (किसी चीज) के उपयोग में लाने के दुष्परिणाम दिखा कर कहा— "भिक्षुम्रों एक भिक्षु के लिए, चारों प्रत्ययों के मिलने पर, उन्हें बिना सोचे समके उपयोग में लाना म्रनुचित है। इस लिए भव से, सोच विचार कर, उपयोग में लाया करो।" (यह कह) प्रत्यवेक्षणा ( — सोच विचार) की विधि ( — कम) स्पष्ट करते हुए—

"भिक्षुग्रो! यहाँ भिक्षु सोच विचार कर चीवर का सेवन ( चउपयोग) करता है, शीत के प्रतिघात के लिए..." को पाँति (तंति) करके 'भिक्षुग्रो! चारों प्रत्ययों का सोच विचार कर सेवन करना उचित है। बिना सोचे

<sup>&#</sup>x27;चीवर (=वस्त्र,) २ पिण्डपात (भोजन), ३ शयनासन (भ्रोढ़न-विछावन), ४ गिलान प्रत्यय (=भैषज्य भ्रादि) ।

र इय भिक्खवे भिक्खु पटिसंखा योनिसो....(खुदक पाठ)।

विचारे उपयोग में लाना हलाहल-विष को उपयोग में लाने के सदृश है। पुराने (समय में) आदिमियों ने बिना सोचे विचारे उपयोग (चपिरभोग) करने के दुष्परिणाम को न जान कर विष ला लिया, और उस से विपाक (चफल) मिलने के समय, महान् दुःल भोगा" कह, पूर्व जन्म की कथा कही—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी, में (राजा) ब्रह्मवस्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व, एक महान् धनवान् कुल में उत्पन्न होकर, प्रायु बड़ी होने पर जुआरी हो गये। एक दूसरा कुटिल जुआरी बोधिसत्त्व के साथ खेलते समय, जब उसकी अपनी जीत होने लगती, तब तो धाँधली न करता लेकिन जब हार होती दीखती, तो गोटी को मुँह में डाल कर, गोटी खो गई (करके) खेल में धाँधली मचा चल देता।

बोधिसत्त्व ने उसका कारण जान 'ग्रच्छा ! इसका उपाय करूँगा' सोच, गोटियाँ ले, उन्हे भ्रपने घर ले जाकर हलाहल विष से रंग, बार बार सुखा कर, उन्हे ले, उसके पास जाकर कहा—''सौम्य ! भ्रा जुन्ना खेलें।"

उसने 'सौम्य ! ग्रच्छा' कह, कीड़ा-मण्डल तैयार कर, उसके साथ खेलते हुए, ग्रपनी हार होती देख एक गोटी मुँह में डाल ली। बोधिसत्त्व ने उसे ऐसा करते देख "निगल, पीछे पता लगेगा कि यह क्या है ?" कह, उसे दोष देने के लिए यह गाथा कही—

लित्तं परमेन तेजसा गिलमक्खं पुरिसो न बुज्भति, गिल रे ! गिल पापघुत्तक ! पच्छा ते कटकं भविस्सति ॥

[बड़े तेज (विष) से लिपटी हुई गोटी को निगलने वाला, उसे उस समय नहीं जानता । ग्ररे ! पापी घूर्त ! निगल, निगल ! पीछे तू इसका कडवा फल भोगेगा । ]

लिसं, माखी हुई, रंगी हुई। परमेन तेजसा, उत्तम तेज हलाहल विष से। गिसं, निगलते हुए। भक्कं, गोली (=गोटी)। न बुक्फिति, नही जानता कि यह निगलने से, मेरा क्या करेगी। शिल रे, श्ररे निगल 1 गिल, फिर कहता है, जोर डालने के लिए। पण्छा ते कटुकं भविस्सति, तेरे इस गोटी को निगलने के बाद, यह विष तीक्षण होगा।

बोधिसत्त्व के कहते ही कहते, वह विष के जोर से मूर्च्छित हो, श्रांखें बदल, शरीर को भुका गिर पड़ा।

बोधिसत्त्व 'म्रब इसे जीवनदान देना चाहिए' (सोच) दवाई मिलाकर, उल्टी की म्रौषधि दे, वमन करा, घी, गुड़, मधु, शक्कर म्रादि खिला, म्ररोगी कर, 'फिर ऐसा न करना'—यह उपदेश दे, दान म्रादि पुण्य कर्म कर, भ्रपने (कर्मानुसार) परलोक गये।

बुद्ध ने इस धर्म-देशना को ला "भिक्षुग्रो! बिना सोचे समक्ते, (प्रत्ययो का) परिभोग, वैसा ही होता है, जैसे बिना सोचे समक्ते हलाहल (विष) का परिभोग" कह जातक का साराश निकाला।

उस समय पण्डित धूर्त में ही था। कुटिल धूर्त यहाँ नहीं कहा गया। जैसे यहाँ, वैसे ही हर जगह। जो इस समय ( =बुद्ध के समय) नहीं है, वह नहीं कहा गया है।

#### ६२. महासार जातक

"उक्कट्ठे सूरिमच्छन्ति..." यह (गाथा) बुद्ध ने जेतवन, में विहार करते समय, श्रायुष्मान् श्रानन्व के बारे में कही।

# क. वर्तमान कथा

एक समय कोशल-नरेश की स्त्रियों ने सोचा—"(लोक मे) बुद्ध का उत्पन्न होना दुर्लभ है। वैसे ही मनुष्य-जन्म का लाभ दुर्लभ है, स्रोर फिर सम्पूर्ण- न्द्रियों वाला होना और भी दुर्लभ है। हम ऐसा दुर्लभ अवसर पाकर भी, अपनी रुचि के अनुसार न विहार जाने पाती हैं न घर्म सुनने, न पूजा करने और न दान देने। ऐसे रहती हैं, जैसे सन्द्रक में बन्द करके रक्स्ती गई हों। सो, हम राजा को कहकर, एक ऐसे भिक्षु को बुलवाकर जो हमें धर्मोपदेश देने के योग्य हो, उस से धर्म सुने। उस से जो (ग्रहण) कर सकेगी, करेगी, दान आदि पुण्य-कर्म करेंगी। इस प्रकार हमारा यह सुअवसर सफल होगा।"

उन सब ने राजा के पास जा, अपना विचार कहा। राजा ने 'भ्रच्छा' कह स्वीकार किया।

एक दिन राजा ने उद्यान कीडा खेलने की इच्छा से माली को बुलाकर कहा—"उद्यान साफ करो।" माली ने उद्यान साफ करते हुए एक वृक्ष के नीचे बुद्ध को बैठे देख, राजा के पास जाकर कहा—"देव! उद्यान साफ है। और एक वृक्ष के नीचे भगवान् बैठे है।"

राजा, 'सौम्य! श्रच्छा, बुद्ध के पास धर्म भी सुनेगे' (कह) सजे रथ पर चढ, उद्यान पहुँच बुद्ध के पास गया।

उस समय ख्रत्रपाणी नामक एक अनागामी उपासक बुद्ध के पास बैठा धर्म सुन रहा था। राजा, उसे देख, कुछ देर संदिग्ध खड़े रह, फिर 'यह बुरा श्रादमी न होगा, यदि बुरा होता, तो बुद्ध के पास बैठ कर धर्म न सुनता। सो यह ग्रन्छा ही ग्रादमी होगा' सोच, बुद्ध के पास जा, प्रणाम कर, एक ग्रोर बैठ गया। उपासक ने, बुद्ध का ग्रगौरव होने के डर से, राजा के माने पर खड़ा होना, वा प्रणाम करना, आदि कुछ नहीं किया। इससे राजा उसके प्रति असन्तुष्ट हुग्रा।

बुद्ध ने 'राजा ग्रसन्तुष्ट हुग्रा' जान, उपासक की प्रशंसा की—''महा-राज! यह उपासक बहुश्रुत है, ग्रागम (=======) का ज्ञाता है, ग्रीर काम-भोगों में वीतरागी है।''

राजा ने 'यह कोई ऐसा ही नही होगा, जिसकी बुद्ध प्रशंसा कर रहे हैं' सोच कर कहा— "उपासक! जिस किसी चीज की जरूरत हो, कहना"। उपासक ने 'अच्छा' कह, स्वीकार किया। राजा, बुद्ध के पास धर्मोपदेश सुन, बुद्ध की प्रदक्षिणा कर चला गया।

एक दिन प्रासाद के ऊपर खिड़की खोले हुए, खड़े उसने देखा

कि प्रातःकाल का भोजन करके, छतरी हाथ में लिये वह उपासक, खेतवन जा रहा है। उसने उसे बुलवा कर कहा— "उपासक! तू बहु-श्रुत है। हमारी स्त्रियाँ धर्म सुनना और सीखना चाहती है। अच्छा हो, यदि तू उन को धर्म सुनावे।"

"देव ! राजा के अन्तःपुर मे, गृहस्थों का धर्मोपदेश देना या बाँचना, मुनासिब नहीं; आयों (=भिक्षुग्रो) का ही मुनासिब है।"

राजा ने 'यह सत्य ही कहता है' (सोच), उसे भेज, स्त्रियों को बुलवाकर पूछा—''भद्रे! मैं तुम्हें धर्मोपदेश करने के लिए तथा बाँचने के लिए, बुद्ध के पास जा कर, एक भिक्षु माँगता हूँ। घस्सी महास्थिवरों मे से किस भिक्षु को माँगूँ?" उन सब ने सलाह करके धर्म भाण्डागारिक ग्रानन्द स्थिवर को ही पसन्द किया।

राजा ने बुद्ध के पास जा, प्रणाम कर, एक ग्रोर बैठ कर, कहा—"भन्ते ! हमारे घर की स्त्रियाँ ग्रानन्द स्थविर से धर्म सुनना ग्रीर सीखना चाहती है। ग्रच्छा हो, यदि स्थविर हमारे घर मे उपदेश दे ग्रीर बाँचे।"

बद्ध ने 'ग्रच्छा' कह, स्वीकार कर स्थविर को आज्ञा दी।

उस समय से लेकर राजा की स्त्रियाँ, स्थिवर के पास धर्म सुनती और सीखती। एक दिन राजा की चूड़ामणि खो गई। राजा ने उसको खोया जान सुन, श्रमात्यों को बुला कर श्राज्ञा दी कि श्रन्तः पुर के सब श्रादमियो को पकड़ कर, उनसे चूड़ामणि निकलवाश्रो। श्रमात्य स्त्रियों से श्रारम्भ करके, चूड़ामणि खोजते हुए, उसके न मिलने पर, लोगों को तंग करने लगे। उस दिन श्रानन्व स्थिवर राजभवन मे गये। जैसे पहले स्त्रियाँ स्थिवर को देखते ही हुष्ट-तुष्ट हो धर्म सुनती श्रौर सीखती थी, उस दिन वैसा न कर वे सब दु:खित-चित्त ही रही।

स्थिवर के 'ग्राज तुम, ऐसी कैसे हो गईं ?' पूछने पर, वे बोलीं—"भन्ते ! राजा की चूड़ामणि खो गई (करके) ग्रमात्य स्त्रियों से लेकर राज-भवन के भन्दर के सभी ग्रादिमयों को तंग करते हैं। नहीं जानतीं कि उसका क्या होगा ? सो उसी से हम द:खी हैं।"

स्थविर ने 'चिन्ता न करो' कह, उन्हें ग्राश्वासन दे, राजा के पास जा, बिछे ग्रासन पर बैठ कर पूछा—"महाराज! क्या सुम्हारी मणि स्नो गई?"

"भन्ते ! हाँ।"

"महाराज! क्या उसे खोजवा सके?"

"भन्ते! ग्रन्दर के सभी लोगों को पकड़, कष्ट देकर भी, नहीं खोजवा सका।"

"महाराज बिना लोगों को कष्ट दिये ही, ढूँढ़ निकालने का एक उपाय है।"

"भन्ते ! कौन सा उपाय ?"

"महाराज! पिण्ड-दान।"

"भन्ते ! कैसा पिण्ड-दान ?"

"महाराज! जिन जिन पर सन्देह हो, उन सब को गिन कर, एक एक के हाथ में एक एक पराल (=फूस) का गोला वा मिट्टी का गोला देकर, उन्हें कहा जाना चाहिए कि प्रात.काल ही इन (गोलों) को लाकर अमुक स्थान पर डाले। जिसने (चूड़ामणि) लिया होगा, वह उस में डाल कर ले आयेगा। यदि पहले ही दिन लाकर डाल दे, तो अच्छा और यदि न डालें तो दूसरे दिन, तीसरे दिन भी वैसा ही किया जाना चाहिए। इस प्रकार लोगों को कष्ट भी न होगा, और मणि भी मिल जायगी।" ऐसा कह कर स्थिवर चले गये।

राजा ने (स्थिविर के) कथनानुसार तीन दिन डलवाये। (लोग)मिण नहीं लाये। स्थिविर ने तीसरे दिन ग्राकर पूछा—"महाराज किया मिण डाल दी?"

"भन्ते ! नही डालते ।"

"तो महाराज! (प्रासाद के) महान तल्ले पर ही, किसी छिपे हुए स्थान में पानी की भरी हुई मटकी रखवा कर, उसके गिर्द कनात तनवा कर, राजभवन के स्त्री-पुरुषो को कहें कि, वह सब चादर भ्रोढ़ ग्रोढ कर एक एक करके, क़नात के भ्रन्दर घुस, हाथ घोकर ग्राये।" यह उपाय बता कर, स्थविर चले गये। राजा ने वैसा ही करवाया।

मिण चुराने वाले ने सोचा—"यह ग्रसम्भव है कि धर्म-भाण्डागारिक इस मुकदमें को श्रपने हाथ में ले कर, बिना मिण निकलवाये रुक रहे। मब मिण डाल देनी चाहिए।" (यह सोच) वह मिण को छिपा कर ले जा क़नात के भ्रन्दर घुस, चाटी में डाल कर निकल भ्राया। सब के (बाहर) निकल भ्राने पर, पानी फेकने पर, मणि मिल गई।

राजा सन्तुष्ट हुआ कि स्थिवर के कारण, बिना लोगों को कष्ट दिये ही मिण मिल गई। (महल) के अन्दर के आदमी भी प्रसन्न हुए कि स्थिवर के कारण हम महादुःख से मुक्त हो गये। 'स्थिवर के प्रताप से राजा की मिण मिल गई' (करके) स्थिवर का प्रताप सारे नगर और भिक्षु-संभ में प्रसिद्ध हो गया। धर्म-सभा में बैठे भिक्षु (आनन्द) स्थिवर की प्रशंसा करने लगे—"आवुसो! आनन्द स्थिवर ने अपने बहु-श्रुतपन से, पाण्डित्य से, उपाय-कुशलता से, बिना लोगों को कष्ट होने दिये, ढंग से ही राजा की मिण खोजवा दी।"

बुद्ध ने म्राकर पूछा— "भिक्षुम्रो! इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे हो?" "यह बात-चीत" कहने पर, (बुद्ध ने) "भिक्षुम्रो! न केवल म्रब म्रानन्द ही ने दूसरों के हाथ पड़ी हुई चीज, निकलवाई, पूर्व समय मे भी पण्डितों ने बिना लोगों को कष्ट दिये, ढंग ( — उपाय) से ही तिरश्चीनों के हाथ मे पड़ी हुई चीज निकलवाई थी" कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख अतीत कथा

पूर्व समय मे बाराणसी मे (रजा) बहादत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व सब शिल्पों (=शास्त्रो) में सम्पूर्णता प्राप्त कर, उसी (राजा) के प्रमात्य हुए। एक दिन राजा ने, श्रनेक श्रनुयाइयों के साथ, उद्यान में जा (वहाँ) जंगल में घूम, जलकीडा करने की इच्छा से, मङ्गल-पुष्किरिणी में उतर, श्रन्तःपुर की स्त्रियों को भी पुकारा। स्त्रियाँ, श्रपने श्रपने सिर के, सचा गले के गहनों को उतार (श्रपने श्रपने) श्रोढ़नों में डाल, (उन्हे) पेटियों पर रख, दासियों को सौप, पुष्किरिणी में उतरी।

उस बाग्र में रहने वाली, शाखा पर बैठी हुई एक बन्दरी देवी को, जेवरों को उतार, चादर में डाल पेटी पर रखते देख, उसके मुक्ताहार को पहनने की इच्छा से बैठकर देखने लगी कि दासी कब गहनों की क्रोर से लापरवाह होती है। उनकी रखवाली करती हुई दासी इघर उघर देखती हुई, बैठी ही बैठी ऊँघने लगी। बन्दरी उसे लापरवाह देख हवा के वेग से उतर, महा मुक्ताहार को (श्रपनी) गरदन में डाल, हवा की तेजी से उछल, एक शासा पर जा, दूसरी बन्दरियों के देख लेने के डर से, उस (हार) को एक वृक्ष की खोल में छिपा, खुशी खुशी बैठ कर, उसकी रखवाली करने लगी।

उस दासी ने भी जाग कर, मुक्ताहार को न देख, काँपते हुए और कोई उपाय न देख जोर से चिल्लाना शुरू किया—"भ्रादमी, देवी का मुक्ताहार ने कर भाग गया।"

पहरेदारों ने जहाँ तहाँ से इकट्ठे हो, उसकी बात सुन, राजा से निवेदन किया। राजा ने कहा—"चोर को पकड़ो।" ब्रादमी बाग्र से निकल 'चोर को पकड़ो', 'चोर को पकड़ो' करके, इधर उधर देखने लगे।

एक उगाही करने वाले दिहाती द्यादमी ने, उस शब्द को सुना, तो वह काँपता हुत्रा भागा। उसे देख, राजकीय द्यादिमयों ने 'यही चोर होगा' सोच, उसका पीछा कर, पकड़, (उसे) पीटा—"अरे! दुष्ट चोर! इस प्रकार का महा-मृत्यवान् गहना (==कण्ठा) लिये जाता है।"

उसने सोचा—"यदि मैंने कहा कि मेरे पास नहीं है, तो आज मेरी जान न बचेगी। (यह लोग) मुक्तेपीट पीट कर ही मार देगे। इसे स्वीकार कर लूँ।" उसने कहा—"स्वामी! हाँ, मैंने लिया है।" उसे बाँघ कर राजा के पास ले गये। राजा ने भी पुछा—"लिया है तु ने महा-मूल्यवान कण्ठा?"

"देव ! हाँ।"

"ग्रब, वह कहाँ है ?"

"देव ! मैंने कभी पहले, कोई क़ीमती मिंजा ( = पलंग) भी नहीं देखा। सेठ ने मुक्ते (कह कर) मुक्त से, महामूल्यवान् कण्ठे की चोरी कराई है। सो, मैंने वह लेकर, उसे दे दिया। (श्रव) वह जानता है।"

राजा ने सेठ को बुलवा कर पूछा—"तूने इसके हाथ से महामूल्यवान् कण्ठा लिया है ?"

"देव ! हाँ।"

"वह कहाँ है ?"

"में ने पुरोहित को दे दिया।"

पुरोहित को भी बुलवा कर, वैसे ही पूछा। उसने भी स्वीकार कर कहा— "मैंने गन्धर्व को दिया।" उसे भी बुलवा कर पूछा—"तू ने पुरोहित के हाथ से महा-मूल्यवान् कष्ठा लिया?"

"देव! हाँ।"

"वह कहाँ है ?"

"मैंने चित्त-विकृति के कारण वर्ण-दासी (=वेश्या) को दे दिया।" उसे भी बुलवा कर पूछा—उसने कहा—"नही लिया।" उन पाँच जनों को पूछते ही पूछते सूर्य्यास्त हो गया।

'श्रव विकाल हो गया, कल देखेंगे' (सोच) उन पाँचों जनों को अमात्यों को दे, राजा नगर को चला गया। बोधिसत्त्व ने सोचा—''यह कण्ठा अन्दर के आदिमियों में खोया गया है, और यह गृहपित बाहर का आदिमी है। द्वार पर कड़ा पहरा है, इस लिए अन्दर का आदिमी भी उसे लेकर भाग नही सकता। इस लिए न तो बाहर के आदिमी ने लिया है, न अन्दर (घर) के। मालूम होता है उद्यान में ही धूमने वाले किसी ने उड़ाया है। इस दिद्व आदिमी ने भैंने सेठ को दिया' अपने को बचाने के लिए कह दिया होगा, और सेठ ने भी 'मैंने पुरोहित को दिया,' इकट्ठे होकर मुक्त होगे सोच, कह दिया होगा, और पुरोहित ने भी 'मैंने गवैद्ये (चगन्धर्व) को दिया' कारागार में गवैद्ये के कारण सुख से रहेंगे, सोच, कह दिया होगा, और गवैद्ये ने भी 'मैंने वेद्या को दिया' (कारागार में) अनुत्किष्ठत रहेगे, सोच, कह दिया होगा। यह पाँचों के पाँचों चोर नही होंगे। उद्यान में बन्दर बहुत हैं। कण्ठा, एक न एक बन्दरी के हाथ लगा होगा।''

उसने राजा के पास जा कर कहा— "महाराज! चोरों को मेरे जिम्मे करें। मैं चोरी का पता लगाऊँगा" राजा ने 'ग्रच्छा! पण्डित! पता लगा' (कह) उसको चोर सौंपे।

बोधिसत्त्व ने अपने नौकरों (=दासों) को बुलवा कर आज्ञा दी कि उन पाँचों आदिमियों को एक जगह रख, उनके चारों ओर पहरा लगा, जो वह एक दूसरे को कहे, (उसे) कान देकर, (सुन) मेरे पास आकर कहें। यह कह बोधिसत्त्व चले गये। उन आदिमियों ने वैसा ही किया।

तब, उन मनुष्यों के इकट्ठे होकर बैठने के समय, सेठ ने उस गृहपित से पूछा—"श्ररे दुष्ट गृहपित ! तू ने मुक्ते, या मैंने तुक्ते इस से पहले कहाँ देखा ? तू ने मुक्ते कण्ठा कब दिया ?" "स्वामी ! मैं महा-मूल्यवान् वृक्ष के पाँवों के

मिंजे (=पलंग) तक को नहीं जानता। भ्राप के कारण में छूट आऊँगा। (सोच) मैंने ऐसा कहा। स्वामी! कोघन करें।' पुरोहित ने भी सेठ से पूछा— सेठ जो तुभे इसने नहीं दिया, वह तूने मुभे कैसे दिया?

"हम दोनों बड़े आदमी हैं; हम दोनों के इकट्ठे होने से काम जल्दी होगा, सोच कहा।" गर्वेय्ये ने भी पुरोहित से पूछा—बाह्मण ! तूने मृभे कण्ठा कब दिया?

"मैं, तेरे कारण, रहने की जगह सुख से रहूँगा, सोच, कह दिया।" वर्ण-दासी (=वेश्या) ने भी गन्धर्व (=गवैय्ये) से पृद्धा—"धरे ! दुष्ट गन्धर्व ! मैं कब तेरे पास गई, या कब तू मेरे पास धाया ? तूने मुभे कण्ठा कब दिया ?" "भगिनि ! ऋढ़ क्यों होती है ? 'हमारे पाँचों के इकट्ठे रहने से गृहस्थी हो जायगी, अनुत्कण्ठित हो, सुख से रहेंगे' सोच, कह दिया।"

बोधिसत्त्व ने अपने नियोजित आदिमयों से यह बात चीत सुन, वह आदिमी चोर नहीं है, यह निश्चय पूर्वक जान 'बन्दरी का लिया हुआ कण्ठा उस से ढंग से गिरवाऊँगा' सोच, लाल रंग की ऊन की बहुत सी कण्ठियाँ बनवा, उद्यान की बन्दरियो को पकड़वा, वे कण्ठियाँ, उनके हाथ, पैर गरदन श्रादि में पहनवा, उन्हें छोड़ दिया। वह बन्दरी कण्ठे की रखवाली करती हुई, उद्यान में ही बैठी रही।

बोधिसत्त ने श्रादिमियों को श्राज्ञा दी—"तुम बाग मे जाकर, सब बन्दिरियों की परीक्षा करो। जिस के पास वह कण्ठा देखो, उसे त्रास दिखा कर, उस से वह कण्ठा ले लो।" उन बन्दिरियों ने भी, 'हमें कंठियाँ मिली' सोच प्रसन्न हो, उद्यान में घूमते घूमते उस बन्दिरी के पास जाकर कहा—"देखो! हमारे जेवर।" वह ईर्षा को सहन न कर सकने के कारण 'इस लाल रंग के धागे के जेवरों से क्या?' कह, (श्रपना) मुक्ताहार पहन कर निकली।

उन श्रादिमियों ने उसे देख, उस से कण्ठा छुड़वा, बोधिसत्त्व को लाकर दिया। उसने राजा के पास ले जाकर, दिखा कर कहा—"देव! यह है तुम्हारा कण्ठा। वह पाँचों ग्रादमी निर्दोष है। इसे, उद्यान की बन्दरी ने लिया था।"

"लेकिन, हे पण्डित! तूने कैसे जाना कि यह बन्दरी के हाथ लग गया, (ग्रीर फिर) कैसे तू ने लिया?" उसने सब कह सुनाया।

राजा ने सन्तुष्ट चित्त हो, 'संग्राम-भूमि ग्रादि में शूर वीरों ग्रादि की ग्रावश्यकता पड़ती हैं' कहते हुए, बोधिसत्त्व की प्रशंसा स्वरूप यह गाथा कही—

#### उक्कट्ठे सूरमिच्छन्ति मन्तीसु ब्रकुतूहलं, पियञ्च ब्रह्मपानम्हि ब्रत्ये जाते च पंडितं ॥

[संप्राम में शूर (आदमी) मिले, ऐसी इच्छा होती है, सलाह करने में अकुतूहल ( — जो बात प्रगट न करे, ऐसा) आदमी मिले, ऐसी इच्छा होती है, खाने पीने की सामग्री रहने पर, प्रिय ( — सम्बन्धी ) श्रादमी मिले, ऐसी इच्छा होती है, और कोई समस्या आ पड़ने पर, पण्डित ( — बुद्धिमान्) आदमी मिले, ऐसी इच्छा होती है। ]

उक्कट्ठे, काम ग्रा पड़ने पर (=उपकट्ठे) दोनों ग्रोर से कट्ठ होने पर, संग्राम मे, सम्प्रहार होते रहने पर । सूरिमच्छन्ति, माथे पर बिजली गिर पड़ने पर भी न भागने वाले शूर की इच्छा करते हैं, उस समय इस प्रकार के संग्राम योधा की ग्रावश्यकता पड़ती हैं। मन्तीसु ग्रकुतूहलं, कर्तव्याकर्तव्य के ग्रा पड़ने पर, मन्त्रियों मे जो ग्रकुतूहलं —मुंह न खोलने वाला —वात न प्रगट कर देने वाला हो, उसकी इच्छा करते हैं, वैसे की उस समय पर ग्रावश्यकता पड़ती है। पियञ्च ग्रक्तपानिष्ह, मधुर खाने भीने की चीज पास होने पर, साथ खाने के लिए प्रिय ग्रादमी की इच्छा करते हैं, वैसे की उस समय ग्रावश्यकता पड़ती है। ग्रस्थे जाते च पिछतं, गम्भीर ग्राथं गम्भीर धर्म (=समस्या) किसी भी बात वा प्रश्न के उत्पन्न होने पर पिछत, विचक्षण (=बुद्धिमान्) ग्रादमी की इच्छा करते हैं, वैसे समय पर उसी की ग्रावश्यकता पड़ती है।

इस प्रकार राजा, बोधिसत्त्व की प्रशंसा कर, स्तुति कर, जोर की वर्षा बरसाने वाले बादल की तरह, सात (प्रकार के) रत्नों से पूजा कर, उसके उपदेशानुसार श्राचरण कर, दान श्रादि पुण्य कर्म करके, कर्मानुसार (परलोक) गया।

#### विस्सासभोजन ]

बोधिसत्त्व भी कर्मानुसार गये। शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, स्थविर की प्रशंसा कर, जातक का सारांश निकाला। उस समय, राजा (श्रव का) धानन्द था। बुद्धिमान् श्रमात्य तो मैं ही था।

# ६३. विस्सासभोजन जातक

"न विस्ससे ग्रविस्सत्थे" यह (गाथा) बुद्ध ने जेतवन में विहार करत समय, विश्वस्त-भोजन के बारे में कही।

# क. वर्तमान कथा

उस समय भिक्षु प्रायः 'यह हमे माता ने दिया है, यह पिता ने दिया है, यह भाई ने दिया है, यह बहन ने, चाची ने, चाचा ने, मामा ने (तथा) मामी ने दिया है' (करके) रिश्तेदारों के दिये हुए चारों प्रत्ययों में विश्वस्त होने के कारण, उन्हें बिना सोचे विचारे ही उपयोग में लाते थे। शास्ता ने, 'मुफे भिक्षुओं को उपदेश करना उचित है' सोच, भिक्षुओं को एकत्र करवा कहा— "भिक्षुओं! भिक्षु को चाहिए कि वह चारों प्रत्ययों को—चाहे वह रिश्तेदार के दिये हों, चाहे बे-रिश्तेदार के—सोच विचार कर ही उपयोग में लावे। बिना सोचे विचारे उपयोग करने वाला भिक्षु मरने पर यक्षयोनि वा प्रेत-योनि से नहीं छूटता। बिना सोचे विचारे करना, वैसा ही है, जैसा विष परिभोग करना। विष; चाहे वह विश्वासी (=रिश्तेदार) ने दिया हो, चाहे श्रविश्वासी ने, वह मार ही डालता है। पूर्व समय में भी, विश्वस्त का दिया विष खा कर प्राण गैवाया।" यह कह, उनके याचना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी, में (राजा) ब्रह्मदस्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व (एक) महाघनवान् सेठ हुए। उनका एक ग्वाला (=गोपालक) घनी खेती के दिनों में गौग्रों को ले, ग्रारण्य में जा, वहाँ मचान (=गोपिल्लक) बनाकर, गौग्रों की रखवाली करता हुग्रा रहने लगा। समय समय पर, वह सेठ के लिए गोरस(=दूघ-घी)लाया करता था। उसके मचान से थोड़ी ही दूर पर एक सिंह आकर रहा करता था। सिंह के त्रास से कुम्हलाने (=डरने) के कारण, गौग्रों का दूध कम हो गया। उसके एक दिन घी लेकर ग्राने पर, सेठ ने पूछा—"क्यों सौम्य! गोपालक! घी कम (क्यों) है? उसने कारण कहा। "सौम्य! क्या कोई ऐसा है, जिसपर वह सिंह ग्रासक्त हो?"

"स्वामी ! हाँ ! उसका एक हरिणी ( चमृगमाता) के साथ संसर्ग है ।" "क्या उसे पकड़ा जा सकता है ?"

"हाँ! स्वामी! (पकड़ा) जा सकता है।" "तो उसे पकड़ कर उसके सिर से पैरों तक के बालों को जहर से माख (=रंग) कर, उन्हे सुखा कर, दो तीन दिन गुज़ार कर, उस हरिणी को छोड़ देना। वह (सिंह) स्नेह के मारे उसके शरीर को चाटने से मर जायगा। तब उसका चमड़ा नाखून, दाढ़ें और चर्बी, यहाँ लेकर ग्राना।" यह कह, उसे हलाहल विष देकर भेजा। उस ग्वाले ने जाल फेक कर, ढंग से उस हरिणी को पकड़ कर, वैसा ही किया। सिंह, उसे देखते ही अत्यन्त स्नेह से उसके शरीर को चाट कर मर गया। ग्वाला भी चर्म ग्रादि ले कर, बीधसत्त्व के पास पहुँचा। बोधसत्त्व ने उस वृत्तान्त को जान (कहा) दूसरों से स्नेह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का बलवान् सिंह मृगराज भी विकार-युक्त चित्त से संसर्ग करने के लिए मृगमाता का शरीर चाटते हुए विष चाट कर मर गया। यह कह, उपस्थित परिषद को धर्मोपदेश देते हुए यह गाथा कही—

न विस्ससे ग्रविस्सत्ये विस्सत्येपि न विस्ससे, विस्सासा भयमन्येति सीहंव मिगमातुका॥

[ ग्रविश्वास करने योग्य में विश्वास न करे। विश्वास करने योग्य में

भी विश्वास न करे। विश्वास करने से भय उत्पन्न होता है जैसे मृगमाता से सिंह को हुग्रा।

जो पहले मित्र रहा हो लेकिन अब अविश्वसनीय हो उस अविस्तस्थे (=-अविश्वसनीय मे); और जिस से पहले भी भय नही रहा तथा जो अब भी विश्वसनीन है उसका भी विश्वास न करें। किस कारण से? विस्सासा भयमन्वेति; मित्र तथा अमित्र किसी में भी विश्वास किया जाए, उस से भय ही पैदा होता है। कैसे? सीहंव मिगमातुका जैसे मित्रता के कारण मृग-माता का विश्वास करने से सिह को भय ही उत्पन्न हुआ; अथवा विश्वास के कारण मृग-माता सिह के पास गई।

इस प्रकार बोधिसत्त्व उपस्थित परिषद को धर्मोपदेश दे दानादि पुण्य कर कर्मानुसार परलोक सिधारे।

शास्ता ने यह धर्मदेशना सुना जातक का सारांश निकाल दिया । उस समय महासेठ में ही था।

# ६४. लोमहंस जातक

सो तत्तो सो सीनो . . . " यह (गाथा)शास्ता ने वैशाली के समीप पाटि-काराम में विहार करते हुए सुनक्षत्र के बारे मे कही।

<sup>&#</sup>x27; मूल में सीतो है, जो कि सिहल ग्रक्तरों में 'त' और 'न' की समानता के कारण प्रमाद वज्ञ ग्राया प्रतीत होता है। वेलें मण्किम निकाय, १२ सूत्र।

### क. वर्तमान कथा

एक समय सुनक्षत्र (नामक) भिक्षु शास्ता का उपस्थायक बन पात्र चीवर ले (शास्ता के साथ साथ) घूमता हुआ कोर क्षत्रिय के धर्म को पसन्द कर बुद्ध का पात्र चीवर (उन्हे) सींप कोर क्षत्रिय के पास रहने लगा। फिर उसके कालकञ्जक असुर-योनि में पैदा होने के समय सुनक्षत्र गृहस्थ होकर वैशाली की तीनों प्राकारों के अन्दर घूमता हुआ शास्ता की यह कह कर निन्दा करता था कि श्रमण गौतम के पास मनुष्योत्तर कोई बात नहीं, विशेष आर्य- झान नहीं; श्रमण गौतम तर्क सिद्ध धर्मोपदेश करता है, विचार-सिद्ध तथा आतमानुभव के आधार पर किन्तु जिन दुक्खों के क्षय करने के उद्देश्य से धर्मोपदेश दिया जाता है, धर्मानुसार चलने वाले को वह उन दुक्खों के एकान्त क्षय के उद्देश्य तक ले जाता है।

भ्रायुष्मान् सारिपुत्र ने भिक्षा के लिए घुमते समय उसे उस प्रकार निन्दा करते हुए सुन भिक्षाटन से लौट कर भगवान से निवेदन किया। भगवान ने कहा--"सारिपत्र! कोधी मर्ख सुनक्षत्र ने कोध के मारे ऐसा कहा है। कोध के वशीभृत हो कर वह 'धर्मानुसार चलने वाले को दुक्ख क्षय तक ले जाता है' कहते हुए भी वह अनजाने मे मेरी प्रशंसा ही करता है। वह मुर्ख मेरे गुणों को नही जानता। सारिपुत्र ! मुभे छः ग्रभिज्ञा प्राप्त हैं। यह भी मनुष्योत्तर धर्म है=दस बल है। चार वैशारद्य-ज्ञान हैं। चार प्रकार का योनि-परिच्छेदक ज्ञान है। पाँच प्रकार का गति-परिच्छेदक ज्ञान है। यह भी मेरा मनुष्योत्तर धर्म है। इस प्रकार मनुष्योत्तर-धर्मों से युक्त मुभी यदि कोई यु कहे कि श्रमण गौतम मनुष्योत्तर-धर्म प्राप्त नहीं हैं, तो वह यदि उस कथन को न छोड़ दे, उस विचार को न छोड़ दे, उस मत को न छोड़ दे, तो वह ऐसा ही होगा जैसे नरक में उठा लाकर डाल दिया हो। इस प्रकार ग्रपने में विद्यमान मनुष्योत्तर-धर्म की प्रशंसा करते हुए कहा-- "सारिपुत्र! सुनक्षत्र कोर क्षत्रिय की दूष्कर किया तथा मिथ्या-तप से प्रसन्न हो उसकी ग्रोर ग्राकृष्ट हुम्रा है। मिथ्या-तप से प्रसन्न होने वाले की, मिथ्या तप से म्राकृष्ट होने वाले को भी मेरी ही ग्रोर ग्राकृष्ट होना चाहिए। क्योंकि ग्रब से इकानवे कल्प पहले 'इसमें कुछ सार है वा नहीं?" देखने की इच्छा से मैंने बाहरी मिय्यातपों की परीक्षा करते हुए चारों प्राङ्गों से पृक्त क्ष्म्हाचर्य-वास किया। उस समय में तपस्वियों में परम तपस्वी, रुझ जीवन व्यतीत करने वालों में परम् रूप्या करने वालों में परम् कृणावान् तथा एकान्त-वासियों में परम् एकान्त-सेवी था। सारिपृत्र स्थविर के प्रार्थना करने पर बुद्ध ने पूर्व-जन्म की कथा कही—

### ख. अतीत कथा

"इकानवे कल्प पूर्व वोधिसत्त्व 'बाहरी तप की परीक्षा करूँगा' सोच आजीविकों की प्रबच्या के अनुसार प्रव्रजित होकर निर्वेस्त्र रहा, धूल लपेटे रहा। एकान्त प्रिय रहा, एकान्त-वासी—आदिमियों को देख कर मृग की तरह भाग जाता। महाविकट भोजन खाने वाला हुआ! बछड़े का गोबर आदि खाया। अप्रमाद-युक्त विहार करने के लिए जगल में, एक भयानक बन-खड में रहा। वहाँ रहते हुए, हिम गिरने के समय बीच के आठ दिनों में रात को बन-खंड से निकल खुले आकाश के नीचे विचर सर्य्य के उदय होने पर बन-खंड में प्रवेश करता था। जिस प्रकार रात को छुले आकाश के नीचे भोस से भीगता था, उसी प्रकार दिन में बन-खंड से पिघल कर गिरती हुई बून्दों से भीगता था। इस प्रकार रात दिन सर्दी का दु:ख सहता। लेकिन गर्मी के धन्तम महीने में दिन में खुले में धूमकर रात को बन-खंड में दाखिल होता। जिस प्रकार दिन में खुले में धूम में जलता, उसी तरह रात को वायु रहित बन-खंड में जलता। शरीर से पसीने की धार बहती। तब यह अश्रुत-पूर्व गाथा सूभी—

सोतत्तो सोसीनो एको भिसनके वने। नग्गो न चग्गीमासीनो एसनायसुतो मुनि॥

[वह तप्ता था। वह भ्रत्यन्त भीगा था। वह भयानक बन मे रहता था। वह नग्न रहता था (भीर) वह भाग के पास नही कैठता था। इस प्रकार मृति (सत्य की) खोज में लगा हुआ था]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> महासिहनाद सुत्त (मिक्सिम निकाय)

सोतत्तो, सूर्य्य ताप से सुतप्त । सोसीनो, श्रोस के पानी से भीगा, श्रच्छी प्रकार भीगा हुश्रा । एको भिसनके वने, जहाँ प्रवेश करने पर प्रायः लोगों के रोम खड़े हो जाते हैं, इस प्रकार के भयानक बन में श्रकेला श्रद्धितीय ही प्रविष्ट हुश्रा । नग्गो नचिग्गमासीनो, उस प्रकार शीत से पीड़ित होते हुए भी न श्रोढ़ने बिछाने का वस्त्र लिया श्रौर न श्राग के ही पास बैठा । एसनापसुतो, उस श्रद्धाचर्य्य को भी ब्रह्मचर्य्य मान यही श्रेष्ठ-जीवन है, यही खोज है, यही गवेषणा है, यही ब्रह्मलोक का मार्ग है—इस प्रकार ब्रह्मचर्य्य की खोज में लगा था । सुनि, यह मुनि मौन का प्रयत्न कर रहा है, इस लिए लोगों द्वारा श्रादृत हुशा ।

इस प्रकार चार ग्रंगों से युक्त ब्रह्मचर्यं का ग्राचरण करके बोधिसस्व मरने के समय नरक का दृश्य दिखाई देने पर 'यह ब्रत धारण निरर्थक है' जान उसी क्षण उस मत को छोड़ सम्यक् दृष्टि ग्रहण कर देव-लोक में उत्पन्न हुग्रा।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का सारांश निकाल दिया। मैं ही उस समय मे वह स्राजीवक था।

#### ६५. महासुदस्सन जातक

"ग्रनिच्चा वत सङ्खारा..." यह (गाया) शास्ता ने परिनिर्वाण शय्या पर लेटे समय ग्रानन्द स्थविर के "भन्ते ! भगवान् इस छोटे से नगर मे परि-निर्वाण को प्राप्त न हों" इत्यादि वचनों के सम्बन्ध में कही।

### क. वर्तमान कथा

तथागत के जेतवन में विहार करने के समय सारिपुत्र स्थविर कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन नालक ग्राम में उत्पन्न होने के कोठे में ही परिनिर्वाण को प्राप्त हुए । महानौद्गल्यायन भी कार्तिक महीने में ही कृष्ण पक्ष की अमावस्या को । इस प्रकार दोनो प्रधान शिष्यों के परिनिर्वाण प्राप्त होने पर 'मैं भी कुसीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त होऊँगा' (सोच) भगवान् क्रम से चारिका करते हुए वहाँ (कुसीनगर) पहुँच जोड़े शाल वृक्षों के बीच उत्तर दिशा की ग्रोर बिछी शय्या पर फिर न उठने का संकल्प करके लेटे।

आयुष्मान आनन्द स्थविर ने कहा—"भन्ते ! भगवान् इस क्षुद्र नगर में, इस विसम नगर में, इस जंगली नगर में, इस शाखा नगर में निर्वाण को प्राप्त न होवे। भगवान् दूसरे अभ्या राजगृह" आदि बड़े नगरों में से किसी एक नगर में परिनिर्वाण प्राप्त करें।"

भगवान् बोले— "ग्रानन्व! इसे क्षुद्र नगर, जंगली नगर, शाखा नगर मत कहो। में पहले सुदर्शन चक्रवर्ती राजा होने के समय इसी नगर में रहा हूँ। उस समय यह बारह योजन की रत्नों से सुसज्जित चार दीवारी से घिरा हुग्रा महानगर था।" यह कह स्थविर के याचना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कहते हुए महासुदर्शन भूक्त कहा।

### ख. श्रतीत कथा

उस समय महासुदस्सन नाम का राजा सुधर्म प्रासाद से उतर कर नजदीक ही सात रत्नों से युक्त ताड़वन में विछी योग्य शय्या पर दाहिनी करवट से लेटा था। उसे फिर न उठने के संकल्प से लंटा देख सुभद्रा देवी ने कहा— "देव! यह तेरे चौरासी हजार नगर है, जिन में कुशाबती राजधानी प्रमुख है। इन को प्रेम करो।" महासुदर्शन ने उत्तर दिया—"देवि! यह मत कहो! मुभे ऐसा उपदेश दो कि इन में प्रेम मत करो, इनकी अपेक्षा मत करो।" देवी ने पूछा "क्यों?" "आज मेरा मृत्यु-दिवस है।"

वह देवी रोती हुई, आँखें पोंछती हुई बड़ी कठिनाई से वैसे कह कर

<sup>&#</sup>x27;चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, बाराणसी। (महा परि-निर्वाण सुत्त, दीर्घनिकाय)।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> महासुदस्सन सुत्त (दीर्घ निकाय १७)

प्रश्प [ १.१०.६५

रोने पीटने लगी। बाकी चौरासी हजार स्त्रियाँ भी रोटने पीटने लगीं। भ्रमात्य भ्रादि में कोई एक भी न सहन कर सका। सभी रोने लगे।

बोधिसत्त्व ने रोका—"भणे ! शब्द मत करो।" फिर देवी को सम्बोधन कर कहा—"देवी ! तू मत रो। देवी ! तू मत पीट। तिल के फल जितना भी संस्कार नित्य नहीं है। सभी संस्कार भ्रनित्य हैं। सभी संस्कार नाश होने वाले है।" इस प्रकार देवी को उपदेश देते हुए यह गाया कही—

#### म्रनिच्चा वत सङ्ख्यारा उप्पादवयधिम्मनो , उप्पिज्जित्वा निरुक्भिन्ति तेसं वृपसमो सुखो ।।

[संस्कार मनित्य हैं। उत्पन्न होना, निरोध होना उनका धर्म है। वे उत्पन्न हो कर निरोध को प्राप्त होते हैं। उनका उपशमन सुख है।]

मनिच्या वत सङ्ख्यारा, भद्रे! सुभद्रा देवी! जितने भी किन्ही भी प्रत्ययों से बने हुए स्कन्ध ग्रायतन ग्रादि संस्कार है, वे सब ग्रनित्य ही हैं। इन मे रूप ग्रनित्य है, (चक्षु-) विज्ञान ग्रनित्य है, चक्षु ग्रनित्य है, सब (धर्म =मस्तित्व) मनित्य है। जितने भी सविज्ञाण, मविज्ञाण रत्न हैं, वह सव भनित्य है। इस लिए 'सभी संस्कार भनित्य है', यही ग्रहण कर। क्यों उप्पाद बय धम्मिनो, सभी उत्पन्न होने वाले है, सभी वय (खर्च) होने वाले हैं, सभी बनने वाले है, सभी बिगड़ने वाले हैं, इस लिए (वे) अनित्य है, यही जानना चाहिए। क्योंकि अनित्य है इसलिए 'उप्पिज्जित्वा निरूक्भिन्त' उत्पन्न होकर. स्थिति को प्राप्त होकर भी निरोध को प्राप्त होते है। यह सभी बनने पर उत्पन्न हुए कहलाते हैं, टूटने पर निरुद्ध हुए कहलाते हैं। उनके उत्पन्न होने पर 'स्थिति' होती है, 'स्थिति' होने पर 'भङ्ग' होता है; जो उत्पन्न न हो उसकी 'स्थिति' नहीं, जिसकी 'स्थिति' है उसका भंग न हो ऐसा नहीं। इस प्रकार सभी संस्कार तीन लक्षणों वाले (उत्पत्ति, स्थिति, भङ्ग) होकर निरोध को प्राप्त होते है। इसलिए यह सभी अनित्य है, क्षणिक है, परिवर्तनशील हैं, अध्व हैं, भद्भ होने वाले हैं, ग्रस्थिर हैं, कंपनशील हैं....कुछ देर के लिए हैं, निस्सार हैं, 'कुछ ही देर के लिए' इस ग्रर्थ में माया के समान है, मरीचि के समान हैं, फेण के समान हैं। भद्रे! सुभद्रा देवी। इनको तं क्यों 'सख' समभती है। इस

प्रकार सीख कि तेसं व्यसमो सुखो, सब संसार चक्र का उपशमन होने से सब के उपशमन का अर्थ है निर्वाण। वही असल मे केवल एक सुख है। और सुख नही।

सो महासुदर्शन श्रमृत-महा-निर्वाण सम्बन्धी उत्कृष्ट देशना कर बाकी जन-समूह को भी 'दान दो सदाचारी बनो, उपोसथ (== व्रत) करो' उपदेश दे देवलोक को गया।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय की सुभद्रादेशी ग्रव राहुलमाता हुई। प्रधान ग्रमात्य राहुल था। शेष परिषद बुद्ध-परिषद। लेकिन महासुदस्सन में ही था।

## ६६. तेल्पत्त जातक

"समितित्तिकं भ्रानवसेसकं..." यह (गाथा) शास्ता ने सुम्भ राष्ट्र में सेतक नामक निगम के पास एक बन-खण्ड मे विचरते हुए जनपदकल्याणी सूत्र के बारे मे कही।

### क. वर्तमान कथा

उस सूत्र में भगवान् ने "भिक्षुश्रो! जैसे जनपद-कल्याणि, जनपद-कल्याणि नाम सुनकर जन-समूह इकट्ठा हो। वह जन-पदकल्याणि नाचने गाने में बहुत दक्ष हो। 'जन-पद कल्याणि नाचती हैं, जनपदकल्याणि गाती हैं' सुनकर श्रीर भी प्रसन्न होकर जन-समूह उमड़ श्राये। तब एक पुरुष श्राए, जो जीना चाहता हो, मरना न चाहता हो, सुख चाहता हो, दुःख न चाहता हो। उस श्रादमी को ऐसे कहे—'हे पुरुष! यह तेन का नबालव भरा हुश्रा पात्र है। इसे जनसमूह श्रीर जनपदकल्याणि के बीच से होकर ले चलो। तुम्हारे पीछे पीछे एक श्रादमी तलवार उठाए चलेगा। जहाँ जरा

सा भी तेल गिरेगा, वही तेरा सिर काट डालेगे। 'तो भिक्षुग्रो! क्या समभते हो, वह ग्रादमी उस तेल के पात्र को, लापरवाही से, प्रमाद-पूर्वक ले चलेगा?' 'नहीं भन्ते!'

'भिक्षुग्रो! यह मैने ग्रर्थं समभाने के लिए उपमा दी है। भावार्थं यह है। तेल से लबालब भरा हुग्रा पात्र, भिक्षुग्रो, कायानुस्मृति का दूसरा नाम है। इस लिए भिक्षुग्रो! यही सीखना चाहिए कि हमारी कायानुस्मृति की भावना ग्रच्छी प्रकार बढ़ेगी।' इस प्रकार शास्ता ने जनपदकल्याणि सूत्र' की उसके शब्दो तथा ग्रथौं के साथ व्याख्या की।

जनपदकल्याणि का मतलब है जनपद भर में कल्याणि = उत्तम--छ: शरीर-दोषों से मुक्त ग्रीर पाँच उत्तम-बातों से युक्त । वह न ग्रिधिक लम्बी, न ग्रधिक छोटी, न ग्रधिक पतली न ग्रधिक मोटी, न ग्रधिक काली, न ग्रत्य-धिक सफेद---मानुषी वर्णों से बढ़ कर लेकिन दैवी वर्ण तक नही पहुँची हुई। इस लिए छः शरीर दोषो से मुक्त । उत्तम-चमड़ी, उत्तम-मांस, उत्तम नसें, उत्तम हड्डियाँ तथा उत्तम-म्राय (तरुण) इन पाँच उत्तम वातो से युक्त होने के कारण पाँच उत्तम बातों से यक्त कही गई। उसे बाहरी चमक की जरूरत न थी। ग्रपने शरीर की चमक से ही बारह हाथ की जगह को प्रकाशित करती थी। वह पियंगु-रंग की वा सोने के रंग की थी। यह उसकी चमड़ी की उत्तमता रही। उसके हाथ-पैर तथा मुँह लाख से चित्रित की तरह वा लाल मूँगे या लाल कम्बल की तरह थे। यह उसके मांस की उत्तमता रही। बीसों नाखनो तक पहुँची हुई, मांस के साथ जहाँ जहाँ लगी हुई वहाँ वहाँ लाख के रस से भरी हुई सी, जहाँ जहाँ मांस से मुक्त वहाँ वहाँ दूध की धार के समान उसकी नसें थी: यह उस की नसों की उत्तमता रही। बत्तीस दाँत चिकनी सफेद वज्र पंक्ति की तरह चमकते थे। यह उसकी हड्डियों की उत्तमता रही। बीस वर्ष की होने पर भी सोलह वर्ष की सी ही प्रतीत होती थी। यह उसकी ग्राय की उत्तमता रही। परमपासाविनि-पसवनं == पसव = ढंग । जिसका परम ( = उत्तम) ढंग है सो परमपासाविनि । नृत्य,

<sup>&</sup>lt;sup>¹</sup> सतिपट्ठान संयुक्त (संयुक्त निकाय)

गीत में उत्तम ढंग ग्रर्थात् उसका नाच, उसका गाना श्रेष्ठ ही था। प्राथ पुरिसो ग्रागच्छेय्य--ग्रपनी मरजी से नहीं ग्राए। इस का मतलब है कि जनता के बीच में जनपदकल्याणि के नाचते हुए लोगों के 'साधु, साधु'<sup>।</sup> कह कर चिल्लाने, ग्रंगुलियाँ चटखाने, चोलियाँ उछालने का समाचार सुनकर राजा ने जेलखाने से एक ग्रादमी को मँगवाया। उसकी बेडियाँ कटवा, तेल से लवालव भरा पात्र उसके हाथ में दे, एक ग्रादमी को जिसके हाथ में तलवार थी श्राज्ञा दी 'इसे जहाँ जनपदकल्याणि का नाच हो रहा है वहाँ ले जाम्रो। यदि ला परवाही के कारण यह एक बूँद तेल भी गिरा दे, तो वही इसका सिर काट दो।' वह भादमी तलवार उठाकर उसको धमकाता हम्रा वहाँ ले गया। उसने मरने के भय से भयभीत हो जीवित रहने की इच्छा के कारण, घ्रसाव-धानी से उसे भूल, एक बार भी श्रॉख खोल कर जनपदकल्याणि को नही देखा। इस प्रकार यह भूतपूर्व कथा है। सूत्र मे तो यह संक्षेप में ग्राई है। उपमा लो म्यायं, यहाँ तेलपात्र की कायानुस्मृति से उपमा दी ही गई है। इसमे राजा को कर्म की तरह समभना चाहिए। तलवार की तरह चित्त की कलुषता। तल-वार उठाए ब्रादमी की तरह मार। तेल पात्र हाथ में लिए हुए ब्रादमी की तरह कायानुस्मृति की भावना करने वाला विदशना-भावनां में रत योगाभ्यासी ।

सो इस प्रकार यह सूत्र लाकर भगवान् ने कायानुस्मृति, की भावना करने वाले मनुष्य के लिए हाथ में तेलपात्र लिए रहने वाले आदमी की तरह सावधान रह कर कायानुस्मृति, की भावना करने की आवश्यकता बताई। भिक्षुओं ने इस सूत्र और उसके अर्थ को सुनकर यू कहा— "भन्ते। उस आदमी ने बहुत बड़ी बात की जो बिना उस तरह की जनपदकत्याणि, को देखे तेलपात्र को लेकर चला गया।"

"भिक्षुत्रो, उस ग्रादमी ने बहुत कठिन काम नही किया, यह तो ग्रासान ही था। क्यो ? क्योंकि उसे तलवार उठाए एक ग्रादमी घमकाता हुन्ना ले

<sup>&#</sup>x27; वाह, वाह या हुर्रा हुर्रा की तरह प्रसन्नता सूचक घोष।

जा रहा था। लेकिन पूर्व समय में पिण्डित लोगों ने अप्रमाद से स्मृति को न भूल कर, बनाए हुए दिव्यरूप को भी इन्द्रियों को चंचल करके बिना देखें जाकर राज्य प्राप्त किए। यह कठिन कार्य्य था'' कह पूर्व समय की बात कही—

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्त्व उस राजा के सौ पुत्रों में सब से छोटे होकर पैदा हुए। क्रम से बढ़ते बढ़ते बालिंग हो गए। उस समय राजा के घर में प्रत्येक-बृद्ध भोजन किया करते थे। बोधिसत्त्व उनकी सेवा में रहते। एक दिन बोधिसत्त्व ने सोचा—"मेरे भाई बहुत हैं। मुक्ते इस नगर में प्रपने कुल का राज्य मिलेगा वा नही?" फिर उसे विचार हुआ कि यह बात प्रत्येक बृद्धों से पूछ कर जानूँगा।

दूसरे दिन प्रत्येक बुद्धों के भ्राने पर उसने धम्में करक ले, पानी छान, पाँव धो, तेल लगा, उनके भोजन कर चुकने पर, प्रणाम कर एक भ्रोर बैठ वह बात पूछी। उन्होंने कहा—"कुमार! तुक्षे इस नगर में राज्य नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ से एक सौ बीस योजन की दूरी पर गन्धार, राष्ट्र में तक्किसिला (—तक्किशिला) नाम का नगर है। वहाँ जा सकने पर भ्राज से सातवें दिन राज्य प्राप्त करेगा। लेकिन रास्ते में बड़े भारी जंगल में से जाने में खतरा है। उस जगल को छोड़ कर जाने से सौ योजन चलना होगा, सीधे (जंगल में से) जाने से पचास योजन। वह जंगल भ्रमनुष्य-कान्तार है। उसमें रास्ते में यिक्षिणियाँ ग्राम भौर शालायें बनाकर, ऊपर सुनहरे तारों से सजे हुए मेंडुवे, उनके नीचे कीमती पलंग बिछवा, नाना प्रकार की रेशमी कनाते लगवा, भ्रपने भ्राप को दिब्य भ्रलंकारों से सजाकर रहती है। जाते हुए ग्रादमी को देखकर वह उसे मधुर वाणी से ग्रामन्त्रित करती हैं ''ग्राप थके हुए मालूम देते हैं। यहाँ भ्राकर, थोड़ा विश्राम करके, पानी पीकर जाएँ।'' ग्रादमी के ग्राने पर, उसे भ्रासन दे, ग्रपने हास-विलास से मुचकर, ग्रपने साथ रमण करने पर

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>पानी छानने का बर्तन ।

वहीं उसे खून निचुड़ते हुए खाकर मार डालती हैं। जिसका रूप के प्रति आकर्षण होता है, उसे रूप के द्वारा ग्रहण करती है। जिसका शब्द के प्रति आकर्षण होता है, उसे मधुर गाने बजाने के शब्द से, जिसका गन्ध के प्रति असे दिव्य गन्धों से, जिसका रस के प्रति उसे नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजनों द्वारा और जिसका स्पर्श के प्रति आकर्षण होता है उसे दोनों भ्रोर लाल रंग के तिकयो वाले दिव्य-शयनासनों से ग्रहण करती है। यदि इन्द्रियों को बिना चवल किए, उनकी भ्रोर बिना ध्यान दिए, स्मृति को सावधान रख जाएगा, तो सातवे दिन राज्य लाभ करेगा।"

बोधिसत्त्व ने कहा—"भन्ते ! वे रहे ! अब मैं आपका उपदेश ग्रहण करके क्या उनकी ओर देखूँगा ?" फिर प्रत्येक-बुद्धों से परित्राण-धर्मदेशना, कहलवा परित्त की बालू, परित्त का पानी, तथा परित्त-सूत्र लेकर प्रत्येक-बुद्धों, तथा माता पिता को प्रणाम कर घर में जाकर अपने आदिमियों को कहा—"मैं तक्षिशाला में राज्य पाने जा रहा हूँ। तुम यही रहो।"

उसके श्रादिमयों में से पाँच ने कहा-"हम भी जाएंगे।"

"तुम नहीं चल सकोगे। रास्ते में यक्षिणियाँ रूप आदि से आकर्षित होने वाले आदिमियों को इस इस प्रकार रूपादि का लोभ दिखा फँसा लेती है। बड़ा खतरा है। में तो अपने बल को देख कर जा रहा हूँ।"

"देव ! क्या तुम्हारे साथ जाते हुए हमे जो रूप अच्छे लगेगे हम उधर देखेगे। हम भी आप की तरह ही चलेगे।"

"तो अप्रमादी होकर रहना" कह बोधिसत्त्व उन पाँच आदिमयों को ले रास्ते पर चल पड़े।

यक्षिणियाँ ग्राम भ्रादि बनाकर बैठी थी। उनमे जो रूप के प्रति भ्राक-षित होने वाला भ्रादमी था, वह उन यक्षिणियो को देख उनके रूप पर मुग्ध हो थोड़ा रुका।

बोधिसत्त्व ने पूछा—"भो ! क्यो ? थोड़ा रुक क्यों गए हो ?" "देव ! मेरे पाँव दरद करते हैं । थोड़ी देर शाला मे बैठ कर श्राता हूँ ।"

<sup>&#</sup>x27; कुछ विशेष सुत्रों का पाठ, जो झापित में रक्षक होता है।

"भो ! यह यक्षिणियाँ हैं। इनकी इच्छा मत करो।"

"जो होना है सो हो, देव! मैं तो ग्रब चल नही सकता हूँ।"

"ग्रच्छा तो पता लगेगा" कह बोधिसत्त्व बाकी चारों को लेकर चल दिए।

रूप पर श्रार्काषत हुआ वह श्रादमी उनके पास गया। यक्षिणियों ने उसे श्रपने साथ रमण करने पर उसी तरह मार कर श्रागे जाकर दूसरी शाला बनाई।

उस शाला में वह नाना प्रकार के बाजों को लेकर गाती हुईं बैठीं । वहाँ शब्द के प्रति आकर्षित होने वाला रुका। उसे भी खाकर आगे जाकर नाना प्रकार के सुगन्धि से पूर्ण भाजनों की दूकान लगा कर बैठीं। वहाँ सुगन्धि के प्रति आकर्षित होने वाला रुका। उसे भी खाकर आगे जा नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजनों से बत्तंनों को भर भोजन की दूकान लगाकर बैठीं। वहाँ रस के प्रति आकर्षित होने वाला रुका। उसे भी खाकर आगे जा दिव्य पलंग बिछा कर बैठी। वहाँ स्पर्श के प्रति आकर्षित होने वाला रुका। उसे भी खा गईं। बोधिसत्त्व अकेले रह गये।

तब एक यक्षिणी ने सोचा—'यह बडा करारा ग्रादमी है। मैं इसे खाकर ही लौटुँगी।" वह बोधिसत्त्व के पीछे पीछे चली।

जंगल के अगले हिस्से में, जंगल में काम करने वाले आदिमियों ने यक्षिणी को देख कर पूछा ''यह तेरे आगे आगे जाने वाला तेरा क्या लगता है?''

"आर्य ! यह मेरे प्रिय हैं।"

लोगों ने बोधिसत्त्व से कहा—"भो! यह सुकुमार, फूलों की माला सदृश, सुन्दर बालिका अपने घर को छोड़कर तुम्हारा ही आश्रय देख निकली। इसे बिना थकाये साथ साथ लेकर क्यों नही जाते?"

"ग्रार्थ्यों! यह मेरी भार्थ्या नहीं है। यह यक्षिणी है। यह मेरे पाँच ग्रादिमियों को खा गई।"

"ग्रार्थ्यों ! जब पुरुष ऋुद्ध होते हैं, तो ग्रपनी भार्थ्या को यक्षिणी भी बनाते हैं, प्रेतिनी भी बनाते हैं।"

उसने चलते चलते गींभणी की शकल बना और फिर पुत्र की माँ होने का सारंग-ढंग कर गोद में पुत्र को लिए लिए बोधिसत्त्व का अनुगमन किया। जो देखता वही पहले की तरह से पूछता। बोधिसत्त्व भी उसी तरह उत्तर देते हुए तक्कशिला पहुँचे।

वह यक्षिणी पुत्र को अन्तर्ध्यान कर अकेली ही पीछे पीछे चली। बोधिसत्त्व नगर-द्वार में प्रवेश कर एक शाला में बैठे। वह बोधिसत्त्व के तेज के कारण प्रविष्ट न हो सकी भ्रौर दिव्य रूप बना शाला के द्वार पर ठहरी।

उस समय तक्किता से निकलकर उद्यान जाते हुए राजा ने उसे देख, उस पर अनुरक्त हो एक आदमी को भेजा कि देखें कि उसका कोई स्वामी है वा नहीं ? उसने पास जाकर पूछा—"तेरा कोई स्वामी है ?"

"हाँ, आर्य ! यह शाला में बैठे हुए मेरे स्वामी है।"

बोधिसत्त्व ने कहा, "यह मेरी भार्य्या नहीं है। यह यक्षिणी है। यह मेरे पाँच भ्रादिमयों को खा गई।" उसने कहा—"पुरुष जब कृद्ध हो जाते हैं, तब जो चाहते हैं बोलते हैं।"

राज-पुरुष ने दोनों की बात राजा से निवेदन की। राजा ने 'जिसका कोई स्वामी नहीं, वह वस्तु राजा की होती हैं' कह यक्षिणी को बुलवा उसे एक हाथी की पीठ पर चढ़वा, नगर की प्रदक्षिणा कर, महल में जा पट-रानी बनाया।

शाम को स्नान श्रीर सुगन्धित लेपों के अनन्तर भोजन कर राजा सुन्दर पलंग पर लेटा। वह यक्षिणी भी अपने अनुकूल ग्राहार खा, सज कर राजा के साथ पलंग पर लेटी। लेकिन जब राजा रित-सुख अनुभव करने लगा, तो वह एक तरफ पलट कर रोने लगी।

राजा ने पूछा-"भद्रे रोती क्यों है ?"

"देव! तुम मुक्ते रास्ते में देखकर ले ग्राए। तुम्हारे घर में बहुत स्त्रियाँ हैं। वे सपत्नीक स्त्रियाँ जब बात चलने पर मुक्ते कहेंगी 'तेरे माता, तेरे पिता, तेरे गोत्र, ता तेरी जाति को कौन जानता है? तू रास्ते मे देखकर ले ग्राई गई हैं तो में सीस पकड़ कर दबा दी गई की तरह शींमदा हो जाऊँगी। यदि तुम मुक्ते सारे राष्ट्र का ऐश्वयं ग्रीर हुक्मत दे दो, तो कोई मेरे चित्त को दुखी करके ऐसी बात न कह सकेगा।"

"भद्रे! सारे राष्ट्र के निवासियों पर मेरा कुछ ग्रधिकार नहीं। मैं

उनका स्वामी नहीं। हाँ, जो राजाज्ञा के विरुद्ध नहीं करना चाहिए ऐसा कोई काम करते हैं, उन्हीं का मै स्वाभी हूँ। इसलिए मै तुभे सारे राष्ट्र का ऐक्वर्य श्रीर हुकूमत नहीं दे सकता।"

"ग्रच्छा देव! यदि राष्ट्र वा नगर का शासन मुभे नहीं सौंप सकते, तो जो घर के ग्रन्दर के लोग हैं, घर के ग्रन्दर रहने वाले हैं वे लोग मेरी हुकू-मत में रहें, ऐसी ग्राज्ञा दें।"

उसके दिव्य स्पर्श-सुख में बैंघे हुए राजा की सामर्थ्य नहीं हुई कि अस्वी-कार कर सके। उसने कहा— "भद्रे! अच्छा! मैं घर के अन्दर रहने वालों को तेरे अधीन करता हूँ। तू उनपर हकूमत कर।"

वह "ग्रच्छा" कह राजा के सो जाने पर यक्ष-नगर गई। वहाँ से यक्षों को बुला लाई। ग्रपने राजा को मार कर हड्डी मात्र बाकी छोड़ सब नसें, चमडा, मास तथा रक्त ला गई। बाकी यक्षो ने प्रधान द्वार के ग्रन्दर जितने भी थे—मुगं ग्रीर कुत्ते तक—सब को लाकर हड्डियाँ ही हड्डियाँ बाकी छोड़ीं।

ग्रगले दिन लोगों ने दरवाओं को बन्द देख कुल्हा डियों से दरवाओं को तोड़, ग्रन्दर घुस कर सारे घर को हड्डियों से भरा हुन्ना पाकर कहा—"वह ग्रादमी ठीक ही कहता था कि यह मेरी भार्य्या नहीं है। यह यक्षिणी है। राजा ने बिना कुछ जाने ही उसे घर मे रख ग्रपनी भार्य्या बना लिया। वह यक्षों को बुलाकर सबको खाकर चली गई होगी।"

बोधिसत्त्व ने उस दिन उस शाला में परित्त-बालुका सिर पर रख परित्त-सूत्र से अपने आपको घेर खड़ा लिए खड़े ही खड़े सूर्य्य उगा दिया।

आदिमियों ने सारे राज-महल को शुद्ध कर, गोबर से लीप और उसके ऊपर सृगन्धित लेप कर फूल बिखेर, पुष्पमालाएँ टाँग, धूप दे, नई मालाएँ बाँघ सलाह की—''भो! जिस आदिमी ने दिव्य रूप धारण करके पीछे पीछे आती हुई यक्षिणी को इन्द्रियों को चंचल कर देखा तक नहीं, वह बहुत ही महान् धृतिमान् तथा ज्ञानवान् प्राणी है। उस तरह के आदिमी के राजा बनने पर सारा राष्ट्र सुखी होगा। उसे राजा बनाएँ।''

तब सब अमात्यों तथा नगर-निवासियों ने एक राय हो बोधिसत्त्व के पास जा कहा—"देव! आप इस राज्य को सँभालें।" फिर उन्हें नगर में ले जा रत्नों के ढेर मे बिठा, अभिषेक कर तक्षशिला का राजा बनाया। वह

चार ग्रगति-गामी कर्मों को छोड़, दस राज-घर्मों के विरुद्ध ग्राचरण न कर धर्मानुसार राज्य करता हुग्रा दानादि पुण्य-कर्म कर कर्मानुसार परलोक सिघारा।

शास्ता ने यह पूर्व-जन्म की कथा कह बुद्ध होने पर यह गाथा कही-

समितित्तिकं ग्रनवसेसकं तेलपत्तं यथा परिहरेज्य, एवं सचित्तमनुरक्खे पत्थयानो दिसं ग्रगतपुब्बं॥

[जिस प्रकार किनारे तक लवालव भरे हुए तेल के पात्र को ले चले, उसी प्रकार निर्वाण की इच्छा करने वाले को चाहिए कि श्रपने चित्त की रक्षा करे।]

समितित्तकं — िकनारे तक भरा हुग्रा। श्रनवसेसकं, लबालब भरा हुग्रा। छानने के लिए कुछ बाकी न रख। तेलपत्तं — ितल का तेल डाला हुग्रा पात्र परिहरेंच्य, हरण करे, लेकर जाए। एवं सिचत्तमनुरक्ते, उस तेल भरे पात्र की तरह अपने चित्त को कायानुस्मृति तथा सम्प्रयुक्तानुस्मृति के बीच मे रख मुहूतं भर के लिए भी बाहर (िकसी दूसरे विषय की ग्रोर) न जाने दे। उस तरह योगाभ्यासी पण्डित को चाहिए कि वह (अपने चित्त की) रक्षा करे, सँमाल कर रक्ते। क्यो ? इसीलिए कि—

दुन्निग्गहस्त लहुनो यत्यकामनिपातिनो , चित्तस्स दमयो साधु चित्तं दन्तं सुखावहं ॥

[कठिनाई से निग्रह किये जा सकने वाले, शीधगामी, जहाँ चाहे वहाँ चले जाने वाले चित्त का दमन करना अच्छा है। दमन किया गया चित्त सुख देने वाला होता है।]

इसलिए--

सुदुद्दसं सुनिपृणं यत्यकामनिपातिनं , चित्तं रक्खेय मेघावी, चित्तं गुतं सुखावहं ॥

[बुद्धिमान् मनुष्य दुष्करता से दिलाई देने वाले, ग्रत्यन्त चालाक, जहाँ

चाहे वहाँ जाने वाले चित्त की रक्षा करे। सँभाल कर रक्खा गया चित्त सुख देने वाला होता है।]

यही---

दूरङ्गमं एकचरं ग्रसरीरं गृहासयं, ये चित्तं सञ्ज्ञमेस्सन्ति मोक्खन्ति मारबन्धना।।

[जो दूरगामी, अकेले विचरने वाले, निराकार, गृह्याशय चित्त का संयम करेंगे, वे ही मार के बन्धन से मुक्त होंगे।]

लेकिन दूसरे-

भनवट्ठितचित्तस्स सद्धम्मं भविजानतो , परिप्लवपसादस्स पञ्जा न परिप्रति ॥

[जिसका चित्त स्थिर नहीं, जो सद्धमें को जानता नहीं, जिसका चित्त प्रसन्न नहीं वह कभी प्रज्ञावान नहीं हो सकता।

लेकिन जिसका कर्मस्थान स्थिर है-

मनवस्मुतचित्तस्स मनन्याहतचेतसो , पुञ्जपापपहीनस्स नत्यि जागरतो भयं ।।

[जिसका चित्त श्रासक्ति-रहित है, जिसका चित्त स्थिर है, जो पाप-पुण्य से परे है, उस जागरूक पुरुष के लिए भय नहीं।]

इसलिए—

फन्दनं चपलं चित्तं दुरक्खं दुश्निवारयं, उजुं करोति मेघावी उसुकारो व तेजनं॥

[ चित्त चंचल है, चपल है, दुर्-रक्ष्य है, दुर्-निवार्य है। मेघावी-पुरुष इसे उसी प्रकार सीघा करता है, जैसे बाण बनानेवाला बाण को।]

इस प्रकार सीधा करते हुए ग्रपने चित्त की रक्षा करे । पत्थयानो दिसं श्रगतपुद्धं, इस कायानुस्मृति कर्मस्थान को ग्रारम्भ करके बिना सिरे के संसार में ग्रगतपूर्वं दिशा की प्रार्थना करते हुए, उसे चाहते हुए ग्रपने चित्त की रक्षा करे । लेकिन यह ग्रगतपूर्वं ( — जहाँ पहले नहीं गये) दिशा कौन सी दिशा है—

मातापिता दिसापुरुषा म्राचिरया दिसा पुत्तदारा दिसा पच्छा मित्ता मच्चा च उत्तरा दासकम्मकरा हेट्ठा उद्धं समणबाह्मणा, एता दिसा नमस्सेय्य श्रलमत्थो कुले गिही।।

[माता पिता पूर्व-दिशा हैं, श्राचार्य दक्षिण दिशा। पुत्र-स्त्री पिन्सिम दिशा हैं, मित्र-श्रमात्य उत्तर दिशा। दास-कर्मकर नीचे की दिशा हैं, श्रमण- ब्राह्मण ऊपर की दिशा। हैंसियत वाला गृहस्य श्रपने कुल में इन दिशाश्रो की नमस्कार करे।]

यहाँ तो पुत्र स्त्री आदि दिशाएँ कहीं गई।

विसा चतस्सो विदिसा चतस्सो, उद्धं प्रघो दसदिसा इमायो।। कतमं विसं तिट्ठित नागराजा, यमदसा सुपिने छम्बिसाणं॥

[चार दिशाएँ, चार ग्रनु-दिशाएँ, ऊपर ग्रीर नीचे इस प्रकार यह दस दिशाएँ है। वह छः दाँतों वाला नागराजा किस दिशा मे रहता है?] यहाँ पूर्व ग्रादि दिशाग्रों को दिशा कहा गया है।

> ग्रगारिनो ग्रन्नदपाणवत्यदा ग्रव्हायिका नम्पि दिसं वदन्ति, एसा दिसा परमा सेतकेतु! यं पत्वा दुक्खी सुखिनो भवन्ति ॥

[भोजन और वस्त्र देने वाले निमन्त्रण देने वाले गृहस्थों को भी 'दिशा' कहते हैं। लेकिन हे सेतकेतु ! वही दिशा परम दिशा है जिसे प्राप्त कर दुखी सुखी हो जाते हैं।]

यहाँ 'निर्वाण' को दिशा कहा गया है। यहाँ भी निर्वाण से ही मतलब है। वह क्षय तथा विराग में दिखाई देती है (दिस्सित) इसीलिए दिशा कहा है। इस बिना सिरे के संसार में कोई मूर्ख पृथक-जन स्वप्न मे भी कभी उघर नहीं गया, इसलिए अगत-पूर्व दिशा कहा। उसकी इच्छा करने वाले को कायानुस्मृति का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार शास्ता ने भ्रपने उपदेश को निर्वाण पर समाप्त कर जातक का सारांश निकाला।

उस समय की राज परिषद ग्रब की बुद्ध परिषद थी। राज्य-प्राप्त कुमार तो मैं ही था।

## १७. नामसिद्धि जातक

जीवकञ्च मतं दिस्वा, यह (गाथा) शास्ता ने जेतवन में विहार करते हुए एक नाम-सिद्धि भिक्षु के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

एक तरुण का नाम ही था पापक। वह श्रद्धा से बुद्ध-शासन मे प्रव्रजित हो गया। भिक्षु उसे बुलाते—''ग्रायुष्मान् पापक ग्राग्नो, ग्रायुष्मान् पापक ठहरो।'' वह सोचने लगा—''दुनिया मे 'पापक' नाम बहुत खराब है, मनहूस है। मैं दूसरा ग्रच्छा रखवाऊँगा।''

उसने ब्राचार्य्य उपाध्यायों के पास जाकर कहा— "भन्ते! मेरा नाम श्रमाङ्गलिक है। मुक्ते दूसरा नाम दें।"

उन्होंने कहा—ग्रायुष्मान्! नाम प्रज्ञप्ति-मात्र है। बुलाने भर को है। नाम से कोई अर्थ-सिद्धि नहीं होती। जो नाम है उसी से संतुष्ट रह। उसने बार बार ग्राग्रह किया। भिक्षु संघ में सभी जान गए कि इसे भ्रच्छे नाम का ग्राग्रह है।

तब एक दिन धर्मसभा में बैठे भिक्षुओं ने बात-चीत चलाई 'ग्रायुष्मानो ! श्रमुक भिक्षु नाम में सिद्धि सम्भता है और ग्रच्छा नाम ढुँढ़ता है।'

तब शास्ता ने धर्म-सभा में आकर पूछा—"भिक्षुश्रो, बैठे क्या बातचीत कर रहे थे?" "यह बातचीत।"

"भिक्षुग्रो, वह केवल ग्रभी नाम सिद्धिक नहीं है, वह पहले भी नाम में ही सिद्धि समक्तता रहा है।"—यह कह पूर्व-जन्म की कथा कही।

### स्व. अतीत कथा

पूर्व समय में तक्षशिला में बोधिसत्त्व ग्रत्यन्त विख्यात ग्राचार्य हुए । ये पाँच सौ शिष्यों को मन्त्र ( = वेद ) पढाते थे । उनके एक शिष्य का नाम था 'पापक'। उसे लोग बुलाते, 'पापक! ग्रा। पापक! जा।'

उसने सोचा—मेरा नाम श्रमाङ्गिलिक है। में दूसरा नाम रखवाऊँगा। वह ग्राचार्य्य के पास जाकर बोला, "ग्राचार्य्य! मेरा नाम ग्रमाङ्गिलिक है। मुक्ते दूसरा नाम दें।"

भ्राचार्यं ने कहा, "तात! जा, देश मे घूम कर जो तुक्ते भ्रच्छा लगे, ऐसा एक माङ्गिलिक नाम ढूँढ़ कर ला। श्राने पर तेरा नाम बदल दूँगा।"

वह 'ग्रच्छा' कह, रास्ते के लिए खुराकी ले निकल, एक गाँव से दूसरे गाँव घूमता हुन्ना, एक नगर मे पहुँचा।

वहाँ, 'जीवक' नाम का एक ग्रादमी मर गया था। उसे उसके रिक्ते-दार जलाने के लिए ले जा रहे थे। उसने देख कर पूछा 'इसका क्या नाम रहा?

"इसका नाम **'जीवक'** था।"

"क्या 'जीवक' भी मरता है?"

''जीवक' भी मरता है, श्रौर 'श्रजीवक' भी। नाम तो पुकारने भर को होता है। मालूम होता है कि तू मूर्ख है।''

यह बात सुन, वह नाम के प्रति कुछ उदासीन हो नगर में गया। वहाँ एक दासी को उसके मालिक काम करके मजदूरी न ला देने के कारण दरवाजे पर बिठा कर रस्सी से पीट रहे थे। उस दासी का नाम था 'धनपाली'।

<sup>&#</sup>x27;पूर्व समय में वासियों को रखकर उनसे "मजदूरी" करवाते थे। भृति शब्द का यहाँ यही अर्थ है।

उसने गली में से गुजरते हुए उसे पिटते देख कर पूछा। "इसे क्यों पीट रहे हैं?" "यह मजदूरी नहीं ला कर दे सक रही है।"

"इसका नाम क्या है?"

"इसका नाम है धनपाली?"

"नाम से घनपाली है, तो भी मजदूरी मात्र भी (कमाकर) नहीं (ला) दे सकती है?"

"घनपाली भी दरिद्र होती है स्रधनपाली भी। नाम बुलाने भर को होता है। मालुम होता है तू मूर्ख है।"

वह नाम के प्रति कुछ श्रौर उदासीन हो नगर से निकला। रास्ते मे उसने एक श्रादमी को देखा जो रास्ता भटक गया था। उसने पूछा "तुम क्या करते घूम रहे हो?"

"स्वामी! मै रास्ता भूल गया हूँ।"

"तुम्हारा नाम क्या है?"

"पन्यक" ।

"पन्थक भी रास्ता भूलते हैं?"

"पन्यक भी भूलते है, अपन्यक भी भूलते है। नाम पुकारने भर के लिए है। मालूम होता है तू मूर्ख है।"

वह नाम के प्रति बिलकुल उदासीन हो बोधिसत्त्व के पास गया। बोधि-सत्त्व ने पूछा—"क्यों तात! श्रपनी रुचि का नाम ढुँढ़ लाये?"

"ग्राचार्यं! जीवक भी मरते हैं ग्रजीवक भी। धनपाली भी दरिद्र होती है ग्रधनपाली भी। पत्थक भी रास्ता भूलते हैं, ग्रपन्थक भी। नाम बुलाने भर को होता है। नाम से सिद्धि नही है। कमें से ही सिद्धि होती है, मुक्ते दूसरे नाम की जरूरत नही है। मेरा जो नाम है, वही रहे।"

बोधिसत्त्व ने उसके देखें और किए को मिलाकर यह गाया कही-

जीवकञ्च मतं दिस्या धनपालिञ्च दुःगतं, पन्यकञ्च वने मूळ्हं पापको पुनरागतो॥

[जीवक को मरा देख, धनपाली को दिरद्व देख, पन्थक को जंगल में भटकता देख, 'पापक' फिर लौट आया।]

पुनरागतो—इन तीन बातों को देख कर पुनः लौट श्राया । 'र' सन्धि के कारण हैं ।

शास्ता ने यह पूर्व जन्म की कथा सुना 'भिक्षुग्रो, यह केवल इसी जन्म में नामसिद्धिक नहीं है, पहले भी नामसिद्धिक ही रहा है' कह जातक के। मिलाया।

उस समय का नामसिद्धिक श्रव का नामसिद्धिक ही है। ग्राचार्य की परिषद श्रव की बुद्ध-परिषद। श्राचार्य तो में ही था।

## ६८. कूटवािगाज जातक

साधु खो पण्डितो नाम, यह (गाथा) शास्ता ने जेतवन मे विहार करते समय एक ठग बनिये के बारे में कही।

# क. वर्तमान कथा

श्रावस्ती में दो जने साभे में व्यापार करने थे। वे गाड़ियों में सामान लेंकर दीहात गए और वहाँ से नफा कमाकर लौटे। उनमें से ठग बनिए ने सोचा—"यह (बनिया) बहुन दिन तक भोजन और शय्या के ठीक ठीक न मिलने से कष्ट पाता रहा है। अब घर में नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन पेट भर खा अजीणं से मरेगा। इसलिए में सब सामान के तीन हिस्से कर एक उसके बच्चों को दुंगा। दो हिस्से स्वयं लुंगा।"

वह 'म्राज बाँटता हूँ, कल बाँटता हूँ' करता हुम्रा सामान का बटवारा नही करना चाहता था। पंडित बनिये ने उस म्रानिच्छुक बनिए पर जोर डाल उससे बटवारा कराया। तब वह बिहार गया। वहाँ शास्ता को प्रणाम कर कुशल क्षेम पूछे जाने पर शास्ता ने कहा—''तूने देर की । विरकाल से म्राकर भी बुद्ध की सेवा में इतनी देर से उपस्थित हुग्रा ।''

उसने वह सब बात बुद्ध से निवेदन की।

शास्ता बोले—"उपासक ! यह बनिया केवल अभी ठग बनिया नहीं है। यह पहले भी ठग बनिया ही था। अब इसने तुक्ते ठगने की इच्छा की। पूर्व समय में भी पंडितों को ठगने का प्रयत्न किया।" यह कह पूर्व जन्म की कथा कही—

#### ख. श्रतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में राजा बहादत्त के राज्य करते समय बोधिसत्त्व बाराणसी में बिनए के कुल में पैदा हुए। नाम रखने के दिन उसका नाम 'पिण्डत' रक्खा गया। श्रायु बढ़ने पर वह एक दूसरे बिनए के साथ साभे में व्यापार करने लगा। उस (दूसरे बिनए) का नाम श्रितिपण्डित था। वे बाराणसी से पाँच सौ गाड़ियों पर सामान लाद दीहात में जा, व्यापार कर नफा कमाकर बाराणसी लौटे।

उनके सामान का बटवारा करते समय श्रितपिडित ने कहा—"मुभे दो हिस्से मिलने चाहिए। क्यों? तू पंडित हैं। में ग्रितिपिण्डत । पंडित को एक हिस्सा मिलना चाहिए। श्रितपंडित को दो।"

"क्या हम दोनों की पूँजी (भण्ड-मूल) और बैल आदि बराबर बराबर नहीं रहे हैं; फिर तुभे दो हिस्से क्यों मिलने चाहिए?"

''श्रतिपडित होने के कारण।'' इस प्रकार उन दोनो ने बात बढ़ाकर भगड़ा (शुरू) किया। तब श्रतिपण्डित, ने 'एक उपाय हैं' सोच कर श्रपने पिता को एक खोखले वृक्ष मे रख कर कहा—''हमारे दोनो के श्राने पर, तू कहना कि श्रतिपंडित को दो हिस्से मिलने चाहिए।''

यह कह बोधिसत्त्व के पास जा कर कहा—''सौम्य <sup>1</sup> मुक्ते दो हिस्सा मिलना उचित है, वा अनुचित, इस बात को यह वृक्ष-देवता जानता है। आ, उससे पूछे।'' (फिर) उसे वहाँ ले जाकर कहा—'आर्य ! वृक्ष-देवता! हमारे भगड़े का निर्णय आप करें।'

उसके पिता ने स्वर बदल कर कहा—"तो (अगड़ा) कहो।"

"आर्य ! यह पंडित है, मैं 'ग्रतिपंडित' हूँ । हमने साभा व्यापार किया है । सो किसे क्या मिलना चाहिए ?"

"पंडित को एक हिस्सा, ग्रतिपंडित को दो हिस्से।"

बोधिसत्त्व ने भगड़े का यह फैसला सुन कर, "यहाँ देवता है कि भ्रदेवता, जानना चाहिए" (सोच) पुआल (घास) ला, वृक्ष के खोखले में भर भ्राग लगा दी । भ्रति-पंडित के पिता ने भ्राग लगनी शुरू होने पर भ्रध-जले शरीर से (वृक्ष) के ऊपर चढ़ शाखा पकड, लटकते हुए, पृथ्वी पर गिर कर यह गाथा कही—

#### साधु स्रो पण्डितो नाम नत्वेव श्रतिपण्डितो, श्रतिपण्डितेन पुत्तेन मनम्हि उपकृत्तितो

[ 'पंडित' श्रच्छा है, 'श्रति-पंडित' श्रच्छा नही। (इस) 'श्रति-पंडित' पुत्र ने मुभे, क्षण भर में जला ही दिया था। ]

साधु खो पिण्डतो नाम, इस लोक मे पाण्डित्य से युक्त, कारण अकारण का ज्ञाता आदमी अच्छा है, शोभा देता है। आतिपिण्डतो, नाम मात्र से अति-पंडित, कुटिल आदमी अच्छा नही। मनिम्ह उपकृतितो, (मतलब) योडे मे और जल गया होता, अधजला ही छटा हूँ।

उन दोनों ने बीच में से बाँट कर, बराबर बराबर का हिस्सा लिया। (फिर) यथा-कर्म (परलोक) गये।

शास्ता ने 'पहले भी यह कुटिल-व्यापारी ही था' कह इस पूर्वजन्म की क्या को ला, जातक का सारांश निकाल दिया।

उस समय का कुटिल-व्यापारी, ग्रबका कुटिल-व्यापारी था। बुद्धिमान व्यापारी तो मैं ही था।

# ६६. परोसहस्स जातक

"परोसहस्सम्पि समागतानं" यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, एक ग्रज्ञ (पृथक्-जन) द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर मे कही ।

## क. वर्तमान कथा

(इसकी) कथा (= बस्तु) सरभङ्ग जातक में ग्रायेगी।
एक बार धर्मसभा में एकत्र बैठे हुए भिक्षु 'ग्रावुसो! बुद्ध के संक्षिप्त
उपदेश को धर्म सेनापित सारिपुत्र ने विस्तार से कहा करके (सारिपुत्र)
स्थविर की प्रशंसा कर रहे थे। शास्ता ने ग्राकर पूछा— "भिक्षुग्रो! इस
वक्त बैठे क्या बात कर रहे थे?" उनके "यह (बान)" कहने पर, शास्ता
ने, 'भिक्षुग्रो! न केवल ग्रभी सारिपुत्र, मेरे सिक्षप्त कथन की विस्तार से
व्याख्या करता है, उसने पहले भी की थी', कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे बाराणसी मे (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व (एक) उदीच्य ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न हुआ था। उसने तक्षिशिला में सभी शिल्पों (विद्यायों) को सीखा; फिर विषय-भोगो को छोड़, ऋषि प्रब्रज्या के अनुसार प्रब्रजित हो, पाँच अभिज्ञा और आठ समापत्तियों को प्राप्त कर, हिमालय में रहने लगा। पाँच सौ तपस्वी, इसके अनुयायी थे; उसका प्रधान-शिष्य, वर्षाकाल मे, आधे (ढाई सौ) ऋषि-गण को लेकर, लोणम्बल (निमक-खटाई) खाने के लिए वस्ती (मनुष्य पथ) में चला आया।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> सरभङ्गः जातक (४२२)

उस समय बोधिसत्त्व का ग्रन्तिम-समय समीप ग्रा गया था। उसके (बाक़ी) शिष्यों ने 'ग्रिबिगम'' पूछा—'ग्रापने कौनसा गुण प्राप्त किया?" 'कुछ नहीं' कह ग्राभास्वर ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुग्रा। (ग्ररूप-)ध्यान लाभी होने पर भी, बोधिसत्व, (ग्ररूप-लोक) उनके ग्रनुकूल न होने से ग्ररूप-लोक में उत्पन्न नहीं होते।

शिष्यों ने 'श्राचार्य को 'श्रधिगम' नहीं है, सोच दाह करने के समय (वि-शेष) सत्कार नहीं किया। प्रधान शिष्य ने लौटकर पूछा—''श्राचार्य कहाँ है ?'' ''काल कर गये।''

यह सुन उसने कहा—"क्या म्राचार्य से 'ग्रधिगम' पूछा?" "हाँ! पूछा।"

"(भ्राचार्यने) क्या कहा?"

"उन्होंने कहा 'कुछ नही,' सो हमने उनका (विशेष) सत्कार नही किया।" प्रधान शिष्य ने कहा—"तुमने ग्राचार्य के ग्रर्थ को नही समभा, ग्राचार्य ग्रा-किञ्चञ्जायतन ध्यान के लाभी थे।" उन्होने उसके बार बार कहने पर भी विश्वास न किया। बोधिसत्त्व ने, यह बात मालूम होने पर 'यह ग्रन्धे-मूर्खं, मेरे प्रधान शिष्य के कहने का विश्वास नहीं करते, इन्हें यह बात प्रगट करूँगा' (सोच) ब्रह्मलोक से ग्राकर, ग्राश्रम के ऊपर बड़ी शान से, ग्राकाश में खड़े हो, (ग्रपने) शिष्य की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए यह गाया कहीं—

परोसहस्सिम्प समागतानं कन्देय्युं ते वस्ससतं ग्रपञ्जा, एकोव सेय्यो पुरिसो सपञ्जो, यो भासितस्स विजानाति ग्रत्यं।।

[सहस्राधिक भी अप्रज्ञावान (ग्रादमी) श्राकर सैकड़ों वर्ष चिल्लाते रहे, उन सबसे (वह) एक ही प्रज्ञावान् अच्छा है, जो भाषित (=कहे) के अर्थ को समभता है।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> घ्यान-विशेष की प्राप्ति-स्रप्राप्ति विषयक प्रश्न।

परोसहस्सम्पि, सहस्राधिक, समागतानं, इकट्ठे हुए हुग्रों का, कही बात के ग्रर्थ को न समभ सकने वाले मूर्खों का। कन्देय्यं ते वस्ससतं ग्रपञ्जा, वं, इस प्रकार ग्राये हुए, इन मूर्ख तपस्वियो की तरह, सौ वर्ष तक भी, हजार वर्ष तक भी चिल्लाते रहें, पीटते रहे, वे चिल्लाते हुए भी इस ग्रर्थ (—मतलब) को नही जान सकेगे। एकोव सेय्यो पुरिसो सपञ्जो, इस प्रकार के सहस्राधिक मूर्खों की ग्रपेक्षा पंडित ग्रादमी ग्रकेला ही श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ-तर है। कैसा प्रज्ञावान् श्यो भासितस्स विजानाति ग्रत्थं, जो भाषित का ग्रर्थ जानता है, जैसे यह प्रधान शिष्य।

इस प्रकार महासत्त्व ( = बोधिसत्त्व), ग्राकाश में खड़े ही खड़े, धर्मीपदेश दे, तपस्वी के गुण का बोध ( = जानकारी) करवा, ब्रह्मलोक को चले गये। वे तपस्वी भी जीवन के स्रन्त में ब्रह्मलोकगामी ही हुए।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला, जातक का सारांश निकाला । उस समय का प्रधान शिष्य (स्रव का) सारिपुत्र ही था । लेकिन महा-ब्रह्मा में ही था ।

#### १०० श्रसातरूप जातक

"ग्रसातं सातरूपेन" यह (गाथा) शास्ता ने (शावय देश के) कुण्डिय नगर के पास, कुण्डधान वन में विहार करते समय, कोलिय राज-कुमारी उपासिका सुप्पवासा के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

उस समय वह सात-वर्ष तक अपनी कोख मे गर्भ-घारण कर, एक सप्ताह से गर्भ बिगड़ जाने के कारण (दुखी थी) । उसको श्रत्यंत वेदना हो रही थी। लेकिन वैसी पीड़ा होने पर भी 'वह भगवान् सम्यक् सम्बुद्ध है, वे इस प्रकार के दुःख के नाशार्थ घर्मोपदेश देते हैं; उन भगवान् का श्रावक संघ सुप्रतिपक्ष है, जो इस प्रकार के दुःख के नाश के लिए प्रयत्नशील है, निर्वाण (ही) सुख है जहाँ इस प्रकार का दुःख नहीं हैं —इन तीन विचारों पर विचार कर, दुःख को सहती रही। फिर उसने भ्रपने स्वामी को बुला, शास्ता के पास भेजा ताकि वह (शास्ता से) उसका प्रणाम श्रीर हाल कहे।

शास्ता ने उसका प्रणाम करना सुनते ही कहा—"कोलिय-कुमारी मुष्प-वासा, सुखी हो। (स्वयं) सुखी हो, वह ग्ररोगी पुत्र को जन्म दे।"

भगवान् के (मुँह से) वचन (निकलने) के साथ ही, कोलिय-कुमारी सुप्पवासा सुखी हो गई और उसने स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। उसके स्वामी ने घर जाकर उसे प्रसूता देख, कहा 'भो! ग्राइचर्य है! ग्रत्यन्त ग्राइचर्य है। तथागत के प्रताप से ग्रत्यन्त ग्राइचर्य कर, ग्रद्भुत तथा विचित्र बात हुई।'

सुप्पवासा ने पुत्र को जन्म दे (ग्रपने स्वामी को) फिर शास्ता के पास भेजा ताकि वह बुद्ध-प्रमुख भिक्षुसंघ को एक सप्ताह के दान का निमन्त्रण दे श्राये।

उस समय महामोद्गल्यायन के उपस्थायक ( = सेवक) ने बुद्ध-प्रमुख संघ को निमंत्रित किया हुआ था। शास्ता ने सुप्पवासा के लिए दान देने की जगह निकालने को, स्थविर को उस (उपस्थायक) के पास भेज, उसे सूचना दिलवा, सुप्पवासा का दान अपने और संघ के लिए स्वीकार किया। सुप्पवासा ने सातवे दिन सीवली-कुमार पुत्र को सजाकर उससे शास्ता और भिक्ष-सघ को प्रणाम कराया। उसे क्रम से सारिपुत्र स्थविर के पास ले जाने पर सारिपुत्र स्थविर ने उससे कुशल-समाचार पूछा— "क्यों सीवली! अच्छी तरह मे तो हो ?" उसने 'भन्ते! मुक्से सुख कहाँ? मैं सात वर्ष तक लोह-कुम्भि (नरक) में रहा' कह स्थविर के साथ इस प्रकार बातचीन की।

उसकी बातचीत सुन 'मेरा सात दिन का जाया (=पुत्र) ग्रनुबुद्ध, धर्म-सेनापित के साथ मन्त्रणा (=बातचीत) करता है' सोच (सुप्पवासा) ग्रत्यंत प्रसन्न हुई। शास्ता ने पूछा—"सुप्पवासे! ग्रौर भी इस प्रकार के पुत्रों की इच्छा है?" "भन्ते ! यदि इस प्रकार के श्रौर सात पुत्र मिलें, तो सातों को चाहूँगी।" शास्ता उदान कह, (दान का) श्रनुमोदन कर चले गये। सीवली-कुमार सात ही वर्ष की श्रायु में शासन में श्रत्यंत श्रद्धा-पूर्वक प्रत्नजित हुन्ना, (बीस) वर्ष पूरे होने पर, उपसम्पदा प्राप्तकर, पुण्यवान् (चीवर श्रादि) पाने वालों में श्रग्न हुन्ना श्रौर पृथ्वी को उन्नादित कर, श्रह्तंपद प्राप्त कर, पुण्यवानों में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

एक दिन धर्म-सभा मे बैठे हुए भिक्षुग्रों ने बातचीत चलाई— "श्रावुसो ! सीवली स्थिवर इस प्रकार के महापुण्यवान् है । उनकी इच्छा सम्पूर्ण हुई है । वह ग्रन्तिम देह-घारी है ! (लेकिन फिर भी) वह सात वर्ष तक लोह-कुम्भि नरक मे रहे, सप्ताह तक गर्भ के बिगाड़ मे रहे, जिससे, ग्रहो ! माता-पुत्र ने ग्रत्यंत दुःख पाया । ऐसा उन्होंने क्या (पाप-) कर्म किया था ?"

शास्ता ने वहाँ जाकर पूछा—"भिक्षुम्रो ! इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे थे?"

"यह (बात)" कहने पर शास्ता ने "भिक्षुम्रो ! सीवली, का महापुण्य-वान् होना, सात वर्ष तक लोह-कुम्भि नरक में रहना, सप्ताह भर तक गर्भ का बिगाड़ रहना, यह उसके भ्रपने किये कर्म का ही फल है; और सुण्यवासा, का भी सात वर्ष तक गर्भ ढोये फिरने का दु.ख, तथा सात दिन तक गर्भ के बिगड़े रहने का दु ख, उसके श्रपने किये कर्म का ही फल है' कह, उनके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी, में (राजा) बहादत्त, के राज्य करने के समय बोधिसत्त्व ने उसकी पटरानी की कोख में जन्म ग्रहण किया। सयाने हो तक्षिशिला, में सब शिल्पों को सीखा; श्रौर पिता के मरने पर राज्य प्राप्त कर वह धर्मानुकूल राज्य करने लगा। उस समय कोसल-नरेश ने बडी भारी सेना के साथ श्रा, बाराणसी को जीत, राजा को मार डाला श्रौर उसकी ही पटरानी को श्रपनी पट-रानी बनाया। बाराणसी राजा के पृत्र ने, पिता के मरने के समय, चोर-दरवाजे से भाग, सेना एकत्र कर, बाराणसी,

पहुँच, (उससे) थोड़ी दूर पर बैठ, राजा के पास सन्देश भेजा कि चाहे युद्ध दो अथवा राज्य ? उसने प्रत्युत्तर भेजा—युद्ध दूँगा। राजा की माता ने उस खबर को सुन सन्देश भेजा—"युद्ध करने की आवश्यकता नही। सब रास्तों को रोक कर, चारों श्रोर से बाराणसी नगर को घेर लो। उससे लकड़ी, पानी, अनाज (=भात) की कमी होने से मनुष्य तंग आ जायेंगे। (फिर) तू बिना युद्ध के भी नगर को ले सकेगा।"

उसने माता का सन्देश पा, रास्तों को रोक कर, सात दिन तक नगर को घेरे रक्खा । नगर-निवासियों ने रास्ता न पाने पर, सातवें दिन, उस राजा का सिर ले जाकर कुमार को दिया। कुमार ने नगर में प्रवेश कर, राज्य ग्रहण किया । आयु समाप्ति होने पर वह कर्मानुसार (परलोक) सिधारा । उस समय के सात दिन तक (लोगों का) रास्ता बंद कर, नगर को घेर कर जीतने के कर्म-फल स्वरूप, वह इस समय, सात वर्षों तक लोह-कुम्भि नरक में रह कर, सात दिन तक गर्भ के विगाड़ मे रहा । लेकिन जो पदुमुत्तर (पद्मीत्तर बुद्ध) के समय, महादान देकर 'में' (प्रत्यय) लाभियों मे प्रव्वल नम्बर होऊँ' करके, उनके चरणों में प्रार्थना (== बलवती इच्छा) की, ग्रीर जो, विपस्सी, बुद्ध के समय, नगर निवासियों महित सहस्र के मूल्य का गुड़-दिह दे कर, प्रार्थना की, उसके प्रताप से, वह (वस्तु) लाभियों मे प्रथम हुग्रा। शास्ता ने यह पूर्व-जन्म की कथा ला, बुद्ध हुए रहने पर यह गाथा कही—

#### ग्रसातं सातरूपेन पियरूपेन ग्रप्पियं, दुक्खं सुखस्स रूपेन पमत्तमतिवत्तति ॥

[ स्रसात ( = स्रमधुर) मधुर स्वरूप; श्रप्रिय प्रिय स्वरूप; दु:ख सुख स्व-रूप होकर (, प्रमादी स्रादमी को जीत लेता है।]

ग्रसातं सातरूपेन, ग्रमघुर ही, मधुर से जो कि उल्टा है। पमत्तमितवत्ति, ग्रमघुर, ग्रप्रिय, दु:ल—इन तीनो को इस मघुर-स्वरूप ग्रादि ग्राकार से, स्मृति की ग्रस्थिरता के कारण, प्रमादी (≕ग्रालसी) ग्रादमी को लाँघ जाते हैं, जीत लेते हैं, नीचा दिखा देते हैं।

यह जो भगवान् ने कहा, सो यह, "माता-पुत्र के इस गर्भ-वारण या गर्भ-तिवास नामक प्रतिकूल वेदना से पहले नगर को रोकने झादि की भ्रनुकूल (वेदना) के दब जाने के सम्बन्ध में, और यह जो उपासिका ने उस भसात (=प्रतिकूल), ग्रप्रिय, दुःख, (स्वरूप) प्रेम-वस्तु-भूतं पुत्र (के पाने की वेदना) के, ग्रनुकूल-वेदना से दब जाने पर कहा, सो उसके सम्बन्ध में—इस प्रकार—इन सब के सम्बन्ध में कहा; ऐसा जानना चाहिए।

शास्ता ने इस धर्म देशना को ला, जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय नगर को रोक कर राज्य प्राप्त करने वाला कुमार (श्रव का) सीयली था। माता, सुष्पवासा थी। लेकिन पिता बाराणसी-राजा तो मैं ही था।

## सहायक प्रन्थों की सूची

- जातक पालि (सिंहल लिपि)—सात खंड; प्रकाशक, तिपिटक पब्लिकेशन प्रेस, कोलम्बु।
- जातक (रोमन लिपि) वी० फोसबोल द्वारा सभ्यादित—सात खड,
   प्रकाशक, टूबनेर एण्ड कम्पनी, लन्दन ।
- जातक (बङ्गला)—छः खंड, अनुवादक श्री ईशान् चन्द्र घोष ।
- ४. जातक (ग्रंग्रेजी)—छ: खंड, सम्पादक ई० बी० कौवेल ।
- जातक (स्थामी लिपि)—दो लंड।
- पन् सिय पणस जातक पोत् (सिंहल)—पाँच सौ पचास जातक ग्रन्थ ।
- जातक गाथा सम्नय (सिंहल)—जातक गाथाओं पर टीका।
   आचार्य्य बहेगम धर्मरत्न कृत।
- द. महादंस (हिन्दी)ग्रमुद्रित-अनुवादक, ग्रानन्द कौसल्यायन ।
- दीघनिकाय (हिन्दी)—श्रनुवादक, रा० सांकृत्यायन तथा ज० काश्पय ।
- १०. मिक्सिम निकाय (हिन्दी)—ग्रनुवादक, राहुल सांकृत्यायन ।
- ११. विनय पिटक (हिन्दी) अनुवादक, राहुल सांकृत्यायन ।
- १२. विसुद्धिमग्गो—सम्पादक, धर्मानन्द कोसम्बी; प्रकाशक, भारतीय विद्या भवन, बम्बई।
- १३. मिधमंकोश (वसुवन्यु प्रणीतः) राहुल सांकृत्यायन विरचितया
  टीकया सहितः; प्रकाशक, काशी विद्यापीठ, बनारसः।
- १४. मिलिन्ब-प्रश्न (हिन्बी)—ग्रनुवादक, जगदीश काश्यप; प्रकाशक भिक्षु ऊ० कित्तिम स्थविर, सारनाथ।
- १५. भगवान् बुद्ध (मराठी) लेखक, धर्मानन्द कोसम्बी; सुविचार प्रकाशन मंडल, पूणे।

#### [ XX0 ]

- १६. जातक माला (प्रांप्रेजी) संस्कृत से जे० एस० स्पेग्नर द्वारा मन्दित।
- १७. भरहुत शिलालेख (अंग्रेजी)—बस्त्रा एण्ड सिंह, कलकत्ता युनिर्वासटी प्रेस ।
- १८. ए गाइड टु साँची (अंग्रेजी)—जान मार्शल, गवर्नमेंट प्रिटिंग इण्डिया।
- १६. ए गाइड टु टैक्सिला (श्रंग्रेजी)—जान मार्शल, गवर्नमेंट प्रिंटिग इण्डिया ।
- २०. **बृद्धिस्ट वर्ष स्टोरीज (श्रंग्रेजी)**—रीज डेविड्स, ब्राडवे ट्रान्सलेशन सीरीज ।
- २१. प्रि-बुद्धिस्ट इण्डिया (श्रंग्रेजी)---रित लाल मेहता, वाम्बे एक्जा-मिनर प्रेस ।
- २२. भारतीय इतिहास की रूपरेखा (२ खण्ड) जयचन्द्र विद्यालङ्कार, हिन्द्स्तानी एकेडमी, प्रयाग ।
- २३. भारतभूमि स्रोर उसके निवासी—जयचन्द्र विद्यालंकार, रत्नाश्रम, स्नागरा ।
- २४. जातक टेल्ज (ग्रंग्नेजी) एच० टी० फ़ैंसिस, ई० जे० थामस, कैम्ब्रेज यूनिवर्सिटी प्रेस ।
- २४. माडर्न रिव्यू (भ्रंग्रेजी)-- प्रक्तूबर, नवम्बर (१६१०)।
- २६. भारतीय मूर्तिकला—रायकृष्ण दास, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी।
- २७. भारतीय चित्रकला—रायकृष्ण दास, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी।
- २८. इण्डियाज पास्ट (ग्रंग्रेजी)--डी० मैकडानल ।
- २६. डिक्शनरी ऑफ पालि प्रोपर नेम्ब (अंग्रेजी) मलल सेकर।
- ३०. बुद्धिस्ट झार्ट-ए० फुशेर, लंदन १६१७.
- ३१. ग्रन्य कई प्रन्य जिनका यशास्थान उल्लेख हो गया है।

# वोर सेवा मन्दिर